Printed by Ramchandra Yosu Shedge, at the Nirnaya Sagar Press, No. 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

Published by Sha Revashankar Jagajeevan Javeri Hon. Vyavastapak Shree Paramashruta Prabhavak Mandal, Javeri Bazar, Kharakuva, Bombay.

# श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमाला । प्रकाशित यन्थोंकी स्वी ।

विदित हो कि खर्गवासी तत्त्वज्ञानी शतावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने अतिशय उपयोगी कीर अलभ्य जैसे श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, श्रीडमासाति(मी) मुनीश्वर, श्रीनेमिचन्द्रा-चार्य, श्रीसकल्इसामी, श्रीशुभचन्द्राचार्य, श्रीसमृतचन्द्रस्ति, श्रीहिरमदस्ति, श्रीहेमचन्द्राचार्य आदि महान् साचार्योके रचे हुए तैन तत्त्वप्रम्योंका सर्वसाधारणने प्रचार करनेके लिये श्रीपरमश्चतप्रभावकमंडलकी स्वापना की थी। जिसके द्वारा उक्त कविराजके सरणार्थ रायचन्द्रजनशास्त्रमालाने अतिशय प्राचीन श्रंथ प्रगट किये गये हैं, स्वार तत्त्वज्ञानामिलाधी मस्यजीवोंको सानंदित कर रहे हैं।

इस शालमालाकी योजना निज्ञपाठकोंको दिनान्दरीय तथा श्वेतान्दरीय उभय पश्चके ऋषिप्रणीत सर्वसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तन प्रन्थोंके अभिप्राय निदित हों, इसके लिये की गई है। इसलिये आत्मकल्याणके इच्छुक मन्यजीवोंसे प्रार्थना है, कि इस पिन्न शालमालाके मन्योंके प्राह्मक वनकर अपनी चल्लक्सीको अचल करें, जीर तत्त्वज्ञानमूर्ण जैनसिद्धानतींका पठन—पाठन द्वारा प्रचारकर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सकल करें। तथा प्रत्येक मन्दिर सरस्ततीमण्डार, सभा ऑर पाठशालाओं इनका संग्रह अवस्य करना चाहिये। हम अपने पाठकोंसे सिर्फ इतनी ही सहायता चाहते हैं, कि शान्यमालाके प्रयोक्ती मैनाकर हमारे उत्साहको दश्चें, जिससे हम अधिकाषिक महत्त्वपूर्ण प्रंथ प्रकाशित करनेने नमर्थ होते ।

इस शासनालाकी प्रशंसा छनिमहाराजीने तथा विद्वानीने बहुत ही वी है. उनकी हम सानानावसे लिख नहीं सकते । यह संस्था किसी सार्थके लिये नहीं है. केयर परीपकारके बाले हैं। जो द्रव्य आता है, वह इसी शासनालामें उत्तर प्रस्केत उद्धारित याने स्थापा आता है। हमारे सभी अंथ बड़ी शुद्धता और सुन्दरतापूर्वक अपने निषयके पूर्ण विद्वानी द्वारा टीका करवाके अच्छे नागजपर एवपने गये हैं। मूल्य में अवेशाहन कर है। उत्तराका यही सबसे बड़ा प्रमाद है. कि कई अधीके तीन तीन चर चर संस्करण हो गये हैं।

१ पुरुषार्थितिरुदुषाय भाषाठीका—पह शीलनान्द्रसामी जितिहा न्य जैत पं० नाप्रामणी भेगीकृत सम्बय सरत भाषाठीका सहित है। यह प्रसिद्ध हान्य है। इन्हें सामारमंगर्थी पर पड़े गृह सहस्व हैं। जिसेष्कर हिमाबा करूप बहुत सुबीते साम बरमाया गया है। यह दी यह हारकर जिल गया था। इनकारण संगोधन कराने भीमरी गर हाराया गया है। स्योहाबर सजितहता है। २ पश्चास्तिकाय संस्कृत टी. भा. टी. —श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत मूल और श्रीअमृत-चन्द्रसूरिकृत तत्त्वदीपिका, जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति संस्कृतटीका, और पं० पनालालजी बाकलीवालकृत अन्वय अर्थ भावार्थ सहित, प्रसिद्ध शास्त्र-रत्न है। इसमें जीव, अजीव, धर्म, अधर्म और आकाश इन पाँचों द्रव्योंका तो उत्तम रीतिसे वर्णन है, तथा काल द्रव्यका मी संक्षेपसे वर्णन किया गया है। इसकी भाषाटीका स्वर्गीय पांडे हेमराजजीकी भाषाटीकाके अनुसार नवीन सरल भाषाटीकामें परिवर्तन की गई है। दूसरी वार छपी है। मूल्य सजिल्दका २)

३ ज्ञानार्णय भा. टी. — मूलकर्ता श्रीशुभचन्द्राचार्य, स० पं० जयचन्द्रजी की पुरानी भाषावचिनकाके आधारसे पं० पन्नालालजी वाकलीवालने हिन्दी भाषाटीका लिखी है। इसमें ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया है, प्रकरणवश ब्रह्मचर्यव्रतका वर्णन मी विस्तृत है, तीसरी बार छपा है। योगशास्त्र संबंधी अपूर्व श्रंथ है। प्रारंभमें अंथकर्ताका शिक्षापद जीवनचरित है। मूल्य सजिल्दका ४)

४ सप्तभंगीतरंगिणी भा. टी.—श्रीमद्विमलदासकृत मूल पं० ठाकुरप्रसादजी शर्माकृत भा० टी०। यह न्यायका अपूर्व प्रनथ है, इसमें प्रथकर्ताने स्यादस्ति, स्यान्नास्ति आदि सप्तभंगी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है। स्याद्वादमत क्या है, यह जाननेके लिये यह प्रथ अवश्य पढ़ना चाहिये। दूसरी बार छपी है। न्यो० १)

५ बृहद्र्च्यसंग्रह संस्कृत टी. भा. टी.—श्रीनेमिचन्द्रसामीकृत मूल और श्रीब्रह्म-देवजीकृत संस्कृतटीका, पं० जवाहरलालजी शास्त्रीकृत भाषाटीका सहित है, इसमें छह द्रच्योंका स्वरूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया गया है। दूसरी वार छपा है। कपड़ेकी सुन्दर जिल्द है। मूल्य र।)

६ द्रव्यानुयोगतर्कणा भा. टी.—इस प्रंथमें शास्त्रकार श्रीमद्रोजसागरजीने सुगमतासे मन्द्रवुद्धिजीवोंको द्रव्यज्ञान होनेके लिये 'अथ ''गुणपर्ययवद्गव्यम्'' इस महाशास्त्र तस्वार्थसूत्रकें अनुकूल द्रव्य—गुण तथा अन्य पदार्थोंका भी विशेष वर्णन किया है, और प्रसंगवश 'स्यादित्त' आदि सप्तमंगोंका और दिगंबराचार्यवर्य श्रीदेवसेनस्वामीविरचित नयचक्रके आधारसे नय, उपनय तथा मूलनयोंका भी विस्तारसे वर्णन किया है। पं० ठाकुरप्रसादजी शर्मा की वनाई सरल भाषाटीका सहित है। सुन्दर जिल्द वँषी है। न्यो० २)

७ सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमस्त्रम्। श्रीउमाखामीकृत मूल सूत्र और भाष्य (संस्कृतटीका) पं० ठाकुरप्रसादजी शर्माकृत भाषाटीका सहित, इसका दूसरा नाम तत्त्वार्थाधिगम मोक्ष-भी है। जैनियोंका यह परममान्य और मुख्य यन्थ है। इसमें जैनधर्मके संपूर्ण सिद्धान्त के वड़े लाधवसे संयह किये हैं। ऐसा कोई भी जैनसिद्धान्त नहीं है, जो इसके गर्भित न हो। सिद्धान्त-सागरको एक अत्यन्त छोटेसे तत्त्वार्थरूपी घटमें भर देना

यह कार्य अनुपम सामर्थ्यवाले इसके रचियताका ही था । तत्त्वार्थके छोटे छोटे स्त्रोंके अर्थगांभीर्यको देखकर विद्वानोंको विस्मित होना पड़ता है। दूसरी वार पं० खूबचन्द्रजी शासीद्वारा संशोधित होकरके छप रहा है। मूल्य रुगभग २॥)

८ साद्वादमंजरी संस्कृत टी. भा. टी.—श्रीहेमचन्द्राचीर्यकृत अन्ययोगव्यवच्छेदिका-द्वात्रिशिका-श्रीमहावीरस्तोत्रपर श्रीमिल्लेपणस्रिकी विस्तृत टीका और पं० वंशीधरजी शास्त्रीकृत भाषाटीका सहित, इसमें छहों मतोंका विवेचन करके टीका कर्त्ताने स्याद्वादको पूर्णरूपसे सिद्ध किया है। दूसरी वार पं० खूबचन्द्रजी शास्त्री द्वारा संशोधित होकरके छपेगी। मूल्य लगभग १)

९ गोम्मटसार भा. टी.—(कर्मकाण्ड) श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल और पं० मनोहरलालजी शास्त्रीकृत भाषाटीका सहित, इसमें जैनतत्त्वोंका खरूप कहते हुए जीव तथा कर्मका खरूप इतना विस्तारसे है, कि वचनद्वारा प्रशंसा नहीं हो सकती है, देखनेसे ही माद्धम हो सकता है, जो कुछ संसारका झगड़ा है, वह इन्हीं दोनों (जीव-कर्म) के संवन्धसे है, सो इन दोनोंका खरूप दिखानेके लिये यह यंथ-रत अपूर्व सूर्य है। दूसरी वार पं० खूबचन्द्रजी शास्त्रीद्वारा संशोधित हो करके छपा है। मूल्य सजिल्दका २॥)

१० गोम्मटसार भा. टी.—(जीवकाण्ड) श्रीनेमिचन्द्राचार्यकृत मूल गाथायें पं० खूबचन्द्रजी शास्त्रीकृत संस्कृत छाया तथा वालबोधिनीटीका सिहत। इसमें गुणस्थानोंका वर्णन, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा, उपयोग, अन्तर्भाव, आलाप ऐसे अनेक अधिकार हैं। सूक्ष्म तत्त्वोंका विवेचन करनेवाला अपूर्व ग्रंथ है। दूसरी वार संशोधित होकर के छपा है। मूल्य सजिल्दका २॥)

११ प्रवचनसार सं. टी. भा. टी. — मूल ग्रंथकर्ता श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, श्रीलमृतचन्द्र-सूरिकृत तत्त्वदीपिका, जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति, ऐसी दो संस्कृत टीकायें व स्व० पं० हेमराजजीकृत वाल्वोधिनी भाषाटीका ऐसी तीन टीकायें हैं। जीव कर्म स्वरूप जाननेके वाद साक्षात् मोक्षमार्गरूप शुद्धात्माका अनुभव करानेमें यह श्रंथ अपूर्व रसायन है। अध्यात्मक ग्रंथ है। मूल्य सजिल्दका २)

१२ परमात्मप्रकाश सं. टी. मा. टी. —श्रीयोगीन्द्रदेवकृत प्राकृत दोहा श्रीव्रह्मदेव-स्रिकृत संस्कृतटीका झोर पं० दौलतरामजीकी पुरानी भाषाटीकाके आधारसे प्रचलित हिन्दीमें सरल टीका है। यह अध्यात्म-ग्रंथ निश्चय मोक्षमार्गका साधक होनेसे बहुत उपयोगी है। मूल्य सजिल्दका ३)

१३ लिधिसार भा. टी.—(क्षपणासार गर्भित) श्रीनेमिचन्द्राचार्यकृत मूल और ख॰ पं॰ मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृत छाया और हिन्दी भाषाटीका सहित। यह अंध गोम्मटसारका परिशिष्ट है। इसमें मोक्षका मूल कारण सम्यवस्वके प्राप्त होने में सहायक, क्षयोपशम, विश्वद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, इन पाँच लिधियोंका वर्णन है। मूल्य सजिल्दका १॥)

१४ समयसार सं. टी. भा. टी.—मगवत्कुन्दकुन्दाचार्यकृत मूळ गाथायें श्रीअमृत-चन्द्रसूरिकृत आत्मख्याति, श्रीजयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति ऐसी दो संस्कृत टीकायें और स्व० पं० जयचन्द्रजीकी टीकाके आधारसे लिखी हुई पचलित हिन्दीटीका ऐसी ३ टीकाओं सहित यह ग्रंथ सुन्दरता पूर्वक छपाया है । इसमें जीवाजीवाधिकार, कर्नृकर्म, पुण्य पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, सर्विविशुद्ध ज्ञानाधिकार ऐसे ९ अधिकार हैं। जैनधर्मका असली स्रह्म दिखानेवाला अपूर्व ग्रंथ है । सुन्दर जिल्द वँधे हुए ६०० पृष्ठोंके ग्रंथका मूल्य सिर्फ ४॥) है।

# गुजराती यंथ.

### ( वालवोध अक्षरोंमें.)

१ श्रीमद् राजचन्द्र—श्रीमद्नी सोल वर्ष पहेलानी वयथी देहोत्सर्ग पर्यंतना विचारोनो संग्रह । बीजी आवृत्ति वधा संशोधनपूर्वक वहार पाडी छे । खास ऊंचा कागलऊपर निर्णयसागर प्रेसमा खास तैयार करावेला टाइपथी छपायुं छे । महात्मा गांधीजीनी लखेली महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना छे । श्रीमद्ना जुदा जुदा वयना ५ सुन्दर चित्र छे । पृष्ठसंख्या रायल चार पेजी साइजना ८२५ । सुन्दर बाइडिंग छे । एक भागनुं रु. ११ वे भागनुं रु. १२०

२ मोक्षमाला—कर्ता मरहुम शतावधानी किव श्रीमद्राजचन्द्र छे, आ एक स्याद्वाद तत्त्वाववोधवृक्षनुं वीज छे, आ ग्रंथ तत्त्व पामवानी जिज्ञासा उत्पन्न करी शके, एवुं एमां कंई अंशे पण दैवत रह्युं छे, आ पुस्तक प्रसिद्ध करवानो मुख्य उदेश उछरता वाल युवानी आत्मकल्याण सरलतायी साधी शकेने छे, आ पुस्तकनी त्रण आवृत्ति खलास थई गई छे, चौथी आवृत्ति तैयार थाय छे। मूल्य १)

३ भावना-घोध—आ अंथना कर्ता उक्त महापुरुषज छे, वैराग्य ए आ अंथनो मुख्य विषय छे, पात्रता पामवानुं अने कषायमल दूर करवानुं आ अंथ उत्तम साधन छे, आत्म-गवेपीओने आ अंथ आनंदोल्लास आपनार छे, आ अंथनी पण आ त्रीजी आवृत्ति छे, आ वन्ते अंथों खास करीने प्रभावना करवा सारू अने पाठशाला, ज्ञानशाला, तेमज स्कूलोमां विद्यार्थियोंने विद्याभ्यास करवामाटे अति उत्तम छे, अने तेथी सर्व कोई लाभ लई शके, ते माटे गुजराती भाषामां अने वालकोध टाइपमां छपावेल छे। मूल्य।)

मिलनेका पता-

द्या॰ रेवाशंकर जगजीवन जोंहरी आनरेरी व्यवस्थापक श्रीपरमश्रुतप्रभावक जैनमण्डल, जोंहरीवाजार खाराक्रवा बम्बई नं० २.

#### प्रस्तावना ।

#### ~

प्रिय पाठकगण, आज हम श्रीजिनेन्द्रदेवकी कृपासे आपके सन्मुख श्रीगोम्मटसार कर्मकांड भी संस्कृतछाया तथा संक्षिप्त भाषाटीका सहित उपस्थित करते हैं। यह श्रंथ जैनसंप्रदायमें परम माननीय है। इसका पूर्वभाग 'जीवकाण्ड' संस्कृतछाया और स्त्यानिका सहित और इसका परिशिष्ट स्रविधसारक्षपणासारभी इसी तरह भाषानुवाद सहित इसी मंडस्ट्रहारा स्त्र चुका है।

इस प्रत्यको पहला सिद्धान्तग्रन्थ वा प्रथमश्रुतस्कंध कहते हैं। इसकी उत्पत्ति इस तरह है, कि श्रीवर्द्धमानस्वानीके निर्वाण होनेके पश्चात् ६८३ वर्षपर्यंत अंगज्ञानकी प्रश्नि रही। इसके वाद अंगपाठी कोई भी नहीं हुए, किन्तु एक भद्रवाहु खामी अर्धांग निमित्तज्ञानके (ज्योतिपके) धारक हुए। इनके समयमें १२ वर्षका दुर्भिक्ष पड़नेसे इनके संघमेंसे अनेक मुनि शिथिलाचारी हो गये, और खच्छंद प्रश्नित होनेसे जैनमार्ग से श्रष्ट होने लगे, तब भद्रवाहुखामीके शिष्टोंमेंसे धरसेन नामके मुनि हुए, जिनको आग्रायणी नामक दूसरे पूर्वमें पंचमवन्तुनहाधिकारके महाप्रकृतिनामक चौथे प्रामृत (अधिकार) का ज्ञान था। सो इन्होंने अपने शिष्य भूतवली और पुष्पद्नत इन दोनों मुनियोंको पढ़ाया। इन दोनोंने पट्खंड नामकी सूत्र—रचनाकर प्रथमें लिखा, फिर उन पट्खण्ड सूत्रोंको अन्य आचार्योंने पढ़कर उनके अनुसार विस्तारसे धवल, महा-धवल, जयधवलादि टीकाप्रन्थ रचे। उन विद्धान्त प्रत्योंको प्रातःसरणीय भगवान् श्रीनेमिचन्द्र विद्धान्तककर्ता आवार्यमहाराजने पडकर श्रीगोम्मटसार, लिखार क्षपणासारादि ग्रंथोंकी रचना की।

इन सब प्रंथोंमें जीव और कमेंके संयोगसे जो संसारमें पर्यायें होती हैं, उनका विस्तारसे सरूप दिखाया गया है, अर्थात् भव्यतिवोंके हिताथें गुणस्थान मार्गणाओंका वर्णन तथा अन्य दर्शनोंमें अविवेचित कमेंका वर्णन पर्यायार्थिकनयकी प्रधानतासे कहा गया है। पर्यायार्थिकनयको अनेकान्तरौलीसे अग्रुद्धद्रव्यार्थिकनय तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे अग्रुद्धिवय तथा व्यवहारनय भी कहते हैं।

इत महान् प्रंथके कर्ता श्रीनेमिचंद्राचार्यविद्धान्तचकवत्तीका पवित्र जीवनचरित्र वाहुवितचरित्र प्रन्थसे उद्धृत श्रीवृहद्रव्यवंत्रह प्रंथमें मुद्रित हो चुका है, इसकारण वहाँपर नहीं प्रकाशित किया, पाठकगण वहींसे देख टेवें। यह प्रन्थ भी एक आचार्यका ही बनाया हुआ है।

इस प्रन्थकी टीका इन्हीं आचार्यके प्रधान शिष्य श्रीचामुण्डरायने कर्णाटकी भाषामें वनाई, जैसा कि ९०२ वीं गायामें आचार्यने खयं आशीर्वादपूर्वक कहा है। उस कर्णाटकी वृत्तिसे रची गई इस समय दो चंस्कृत टीकायें मिलती हैं। एक केशववर्णाने बनाई है, जोकि उक्त टीकाकारने अपनी टीकाकें आरंभमें "नेमिचन्द्रं जिनं नत्वा, सिद्धं श्रीझानभूपणम्। वृत्तिं गोम्मटसारस्य, कुर्वे कर्णाटवृत्तितः"॥ इस क्षेक्से दिखलाया है। दूसरी मन्दप्रवोधिनी नामवाछी टीका श्रीमद्भयचन्द्र खिदान्तचक्रवर्ताकी बनाई हुई है। इस विपयमें उक्त कर्ताने टीकाके प्रारंभमें "मुनि सिद्धं प्रणम्याहं, नेमिचन्द्रं जिनेश्वरम्। टीकां गोम्मटसारस्य, कुर्वे मन्दप्रवोधिनीम्"॥ इस क्षेक्से स्वित किया है। इन्हीं दोनोंकी सहायतासे भव्योपकारी जैनसमाजकमण्डदिवाकर श्रीमद्विद्वहर टोडरमछजीने 'सम्ययानचन्द्रिका' नामक भाषाटीकाकी रचना की। जिसकी सहायतासे अतिगहन विषय अच्छी तरह समसकर भव्यजीव परमानंदको प्राप्त होते हैं।

इस भाषाटीकाका बहुत विस्तार होनेसे तथा कितने एक अन्य कारणोंसे सबका मुद्रित कराना दुस्साध्य समझकर श्रीपरमञ्जतप्रभावकमंडलाधिकारियोंने संक्षिप्त भाषाटीका सहित तथार करानेकी मुझे प्ररणा की । सो अब में संस्कृत तथा भाषा दोनों टीकाओंके अनुसार विद्वान्तशाखराठक स्वाद्वारिधि विद्वन्तिरोमित मुह्वपं पं० गोपालदासाली बरैदाकी अतिशय कृपासे अपनी मुद्धिके अनुसार संक्षिप्त भाषाटीका महित इस गोम्मटसारके कर्मकांटको तथारकर पाठकोंके सामने अपस्थित करता हूँ । यथि इस भाषानुवादमें सब विपयोंका खलासा नहीं आया है । तो भी जहाँतक बना है, वहाँतक मूलाप कहीं नहीं छोड़ा गया है । सब विपयोंका खलासा विना बसी टीकाके कभी नहीं आ सकता है । इस प्रस्तावनाके संतमें थोड़ी संहाओंद्वा भी खलासा किया गया है । कार पंथोदयसस्वका नकशा साठ करके लगाया गया है । तथा इस समयके अनुकृत्व प्रंपना विषय और गाया सुलमतासे देखनेके लिये ३ प्रकारकी अनुकृत्वांका ( सूर्चा ) भी लगारी

गई है। यह टीका वड़ी टीकाकी प्रवेशिकारूप अवश्य हो जायगी, ऐसी में आशा करता हूँ। तथा सर्गाय तत्त्वज्ञानी श्रीमान् रायचन्द्रजीद्वारा स्थापित श्रीपरम्श्रुतश्रभावकमंडलकी तरफसे इस ग्रंथका उद्धार हुं श है, इस कारण उक्त मंडलके उत्साही सभासदगण और प्रवन्धकर्ताओं को जिन्होंने अल्यन्त उत्साहित होकर ग्रंथ तयार कराके भव्यजीवों को महान् उपकार पहुँचाया है, कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। और श्रीजीसे प्रार्थना करता हूँ, कि वीतरागदेवश्रणीत उच्छेशणीके तत्त्वज्ञानका इच्छित प्रसार करनेमें उक्त मंडल कृतकार्य होवे । और में अपने मित्रवर्य पं० वंशीधरजी गोलालारेको दितीय धन्यवाद देता हूँ, कि जिन्होंने संशोधनकार्यमें सहायता दी है। अब मेरी अंतमें यह प्रार्थना है, कि जो प्रमादसे, दिश्वोपसे तथा ज्ञाना- वरणकर्मके क्षयोपश्रमकी न्यूनतासे कहींपर अशुद्धियाँ रह गई होवें, तो पाठकगण मेरे ऊपर् क्षमा करके श्रुद्ध करते हुए पढ़ें, क्योंकि मुझे भापाटीका वनानेका यह पहला ही अवसर प्राप्त हुआ है, इस कारण भापारचनाकी तथा अर्थाशकी अशुद्धियोंका रह जाना संभव है। इसतरह धन्यवादपूर्वक प्रार्थना करता हुआ इस प्रस्तावनाको समाप्त करता हूँ। अलं विवेषु।

काकड़वाड़ी—वम्बई भाद्रपद कृष्णा १२ सं० २४३८ ( जैनाचार्यचरणसरोजचबरीक तथा जैनसमाजका सेवक— मनोहरलाल पाटम (मैनपुरी) निवासी।

### प्राग्निवेदन।

~~0:0:0:0:

श्रीयुत पं॰ मनोहरलालजी बास्त्रीने जो गोम्मटसार कर्मकांडकी टीका वनाई और बालमालाने जिसको प्रकाशित किया उसके विषयमें अनेक विद्वानोंको प्रकाशित होते ही यह कहते पाया गया, कि इसमें अनेक स्थलोंपर अशुद्धियाँ हैं, और यह टीका अच्छी नहीं वनी है। परन्तु जवतक मेंने उसे नहीं देखा कुछ निश्चय नहीं कर सका। हाँ, उसके देखनेपर उसमें मुझे तीन वातें नजर पड़ीं, जो कि प्रायः अन्य विद्वानोंकी दृष्टिके मार्गमें भी आई होंगीं। १-शीघता, २-अतिसंत्रेप, ३-कुछ अशुद्धियाँ।

्ययपि शीघ्रता करना यह पंडितजीका खभाव ही या, जिस कामको भी वे हाथमें छेते, उसको पहे रखना या उसमें विलम्ब करना, वे बिलकुल पसंद नहीं करते थे, परन्तु विद्वान् पाठकोंको ऐसी शीघ्रता अमीय-नहीं हो सकती, जिसके कारण प्रन्थके सौन्दर्यमें ही कमी आ जाय। इस टीकामें भाषाका मार्जन बराबर नहीं हुआ, और अनेक स्थलोंपर वाक्य-विन्यास भी ऐसे हो गये, कि जिनसे अयं नहीं वैठता, अथवा बहुत विचार करनेपर अर्थवोध होता है। दूसरे दो दोप भी शीघ्रताके कारण ही हुए माझ्म होते हैं।

जिस प्रकार ये वार्ते मेरे देखने और सुननेमें आई, उसी प्रकार कुछ विद्वानोंके द्वारा इस शास्त्रमालाके व्यवस्थापकोंकी सेवामें इसल्ये स्वित करनेमें आई, कि जहाँतक हो दूसरे संस्करणमें जो तुटियाँ दूर हो सकें, वे की जावें। अतएव जब इसका प्रथम संस्करण समाप्त हुआ, और दूसरे संस्करणको छपाने की आवश्यकता प्रतीत हुई, तब इस शास्त्रमालाके सुयोग्य ऑ. व्य० श्रीयुत सेठ शा० रेवाशंकर जगजीवनजी संवेरीने इसके संशोधनका कार्य मेरे सुपुर्द किया। जहाँतक मुझसे हो सका है, इसकी प्रायः सभी आर्थिक और साधारणतया शाब्दिक अशुद्धियोंको दूर करनेका प्रयक्त किया है, जैसा कि पाठकोंको १४४-२०१-२१४-२८६-४०७-४६९-४८९ आदि गाथाओंका अर्थ देखनेसे ध्यानमें आ सकेगा। मेरा विश्वास है, कि अब आर्थिक अशुद्धियोंकी शिकायत प्रायः नहीं रहेगी। फिर भी अज्ञान तथा दृष्टिदोपसे कोई अशुद्धि रह गई हों, तो पाठकोंसे प्रार्थना है, कि वे उसकी सूचना देनेकी कृपा करें, जिससे कि अन्य संस्करणके समय उसके भी दूर करनेका प्रयक्त किया जाय।

मुझसे संशोधन कराकर द्वितीय संस्करणको मुद्रित कराकर इस शास्त्रमालाके अधिकारी आँ. व्य. शा. रेवाशंकर जगजीवनजी झवेरी और श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडलने जो सर्वसाधारण और विद्यार्थियोंको लाभ पहुँचाया है, उसके लिये में उनका अलंत कृतज्ञ हूँ।

एतमादपुर ( भागरा ) ता॰ १२-४-२८

खूवचंद उदयराज जैन ।

# गोम्मटसार-कर्मकाण्डकी विषयसूची।

| •                                     |     |            |                                  |           |           |
|---------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| गाया                                  |     | ष्टु. गा.  | गाथा                             |           | ष्ट. गा.  |
| मङ्गलाचरण, अंगप्रतिज्ञा               | ••• | 919        | संन्यासमरणके नेद                 | •••       | ३२१५९     |
| प्रकृतिस <u>मु</u> त्कीर्तनाधिका      | T 9 |            | भावनिक्षेपकर्मका खल्प और मे      | ₹         | ३३।६४     |
|                                       | , , |            | क्मेविशेपमें नामादिनिक्नेप       | •••       | इंशह्छ    |
| प्रकृतिखह्पवर्णन                      | ••• | २।२        | मूल सौर उत्तरप्रकृतियोंके नोकर्म | इच        | ३४।६९     |
| कर्मनोक्तमे प्रहणकरनेका कारण          | ••• | २।३        | नोआगमभावकर्मका स्वरूप            |           | ३९।८६     |
| कर्मनोक्त्मेके परमाणुलोंकी चंख्या     | ••• | ३१४        | ं चन्धोद्यसत्त्वाधि              | कार ३     |           |
| कर्नके सामान्यादि मेद                 | ••• | श्रीह      |                                  | 1316      |           |
| घाति लघाति कमेचंहा                    | ••• | 1          | •                                | *** ***   | ४०।८७     |
| क्मोंके घाति सघाति होनेमें युक्ति     |     |            | स्ववका लक्षण                     |           | 20108     |
| सधातिक्रमीका कार्य                    | ••• | - 1        | कनेकी वंधअवस्थाके मेद            |           | ४१।८९     |
| कर्मीके पाठकमकी सार्थकता              | ••• |            | प्रकृतिबंधका गुणस्थानोंने नियम   |           | ४२।९२     |
| भाठ कर्मोके खभावका दछन्त              | ••• |            | वीर्थकरप्रकृतिके वंवने विशेष नि  |           | ४३।९३     |
| कर्नोकी उत्तरप्रकृति (विशेपनेद)       | ••• | १०१२२      | प्रकृतियोंकी वंषव्युन्छिति संस्य | ī         | ४३।८४     |
| पांच निदासों हा कार्य                 | *** |            | वंषव्युच्छितिकी संस्या गुणस्यान  |           | ४४।९५     |
| निध्यालके तीन नेदोंका कारण            | ••• | १२।२६      | वंघ और अवंघप्रकृतियोंकी संख      | स         |           |
| पांच दारीरोंके संयोगी नेद             | ••• | १२।२७      | गुणस्थानक्रमसे                   |           | ४७११०३    |
| आंगोपांगोंके कम                       | ••• | १३।२८      | वंषव्युच्छित्तिसादिकी संख्या मा  | र्गणाओंके |           |
| छह संहननदालोंके उत्पत्तिस्थान         | *** | 98138      | क्रमचे                           |           | 401904    |
| सातपका सहप                            | ••• | १५।३३      | प्रकृतिवंबमें सादि सादि मेदोंका  | खहप       |           |
| कर्मोकी प्रहातियोंका राज्यार्थ        | ••• | १६।८पंक्ति | तथा स्तामी                       | •••       | ५४।१२२    |
| नामकर्मकी प्रकृतियोंका समेदसे संतर    |     |            | प्रकृतियोंके विरोधी अविरोधी ने   | ₹         | ५५११२५    |
| वंधयोग्य प्रकृतियोंकी संस्था          | ••• | २३।३५      | स्थितिवंबका सत्य                 |           | 451920    |
| <b>चर्</b> पप्रकृतियोंकी संस्था       | ••• | २४।३६      | स्थितिके उत्कृष्टादि मेद         |           | ५६।१२८    |
| सत्त्वप्रकृतियों ही चंद्या            |     |            | वत्हृष्टस्थिती बादिके कारण-ख     |           | 461938    |
| धातिया कर्नाके नेद                    |     |            | जयन्यादि स्थितिनेदोंका चौद्ह     |           | •         |
| सपातिया क्रमांके नेद                  | ••• |            | m home                           |           | ६३।१४८    |
| <b>रुपायोंका कार्य तथा संस्कारकाल</b> | ••• | २६१४५      | जवन्यस्थितिर्वयके खानी           |           | ६५११५१    |
| पुड़लविपादी प्रकृति                   | ••• | २७१४७      | स्थितिनेदोंने सादि लादि नेद      |           | ६५।१५२    |
| भवविपाकी, सेत्रविपाकी, जीवविपाकी      | সহ- |            | स्थितिकी सावायाका सङ्ग           |           | ६६।१५५    |
| तियों शे वंख्या                       | ••• | २७१४८      | सावाधाद्या टरपद्मी संपेक्षा क्य  |           | ६६।५५६    |
| नामादि चार निहोगोंने कमके नेद         | सीर |            | अवाबादा उद्येखाडी अपेका          |           | हजाद्रपुर |
| उनमें नामनिज्ञेष कर्म                 | *** | २९१५२      | क्रमेंके निषेक्का खरून           |           | इषाइइ०    |
| स्यापनास्त्य कर्मे                    | ••• |            | निरेक्टा क्स                     |           | ६७।५६५    |
| द्रव्यनिक्षेपरूप कर्ने तथा नेर        | *** |            | अनुनागरंबकः सद्य                 |           | ६८।५६३    |
| द्रद्वीपतनराका सहप                    | *** |            | । अहमागडे उत्हर्धादमेडोंके सा    | -         | 5413EX    |
| 2                                     |     |            |                                  |           |           |

| गाथा पृ. गा                                                     | . ( गाथा पू. गा.                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| जघन्य अनुभागवंधके स्वामी ७०।१५                                  | • सत्त्वप्रकृतियोंका गलादिमार्गणाओंमें                                        |
| अनुभागवंधके सादि आदि मेद ७३।१०                                  | •                                                                             |
|                                                                 | ९ मंगलाचरणपूर्वेक अधिकार पूर्ण १२८।३५७                                        |
| श्रनुभागवंधका घातियाकमांमं                                      | सत्त्वस्थानभंगाधिकार ३                                                        |
| -                                                               | • मंगलाचरणपूर्वक कथन प्रतिज्ञा १२९।२५०                                        |
| धनुभागका अघातियाकमांमें दृष्टान्त-                              | स्थान और भँग कहनेकी रीति १२९१३५९                                              |
| द्वारा कथन ७५।१०                                                | ४ आयुके बंधायंधकी अपेक्षा गुणस्थानोंमें                                       |
| प्रदेशवंधका खरूप ७५।१८                                          | ५ सत्त्वस्थानका कथन १३०।३६२                                                   |
| कर्मप्रदेशों (परमाणुओं) का मूलप्रकृति-                          | स्थानोंके मंगों (मेदों ) की संख्या १३१।३६४                                    |
| योंमें वटवारा ७०१९९                                             | २ मिथ्यालगुणस्थानके स्थानोंकी प्रकृतियोंकी                                    |
| कमैपरमाणुओंके उत्तरप्रकृतियोंमें विभागका                        | संख्या १३१।३६५                                                                |
| कथन ८०।२०                                                       | <ul> <li>मिथ्यालगुणस्थानमें भंगसंख्या १३२।३६७</li> </ul>                      |
| प्रदेशवंधके उत्क्रप्रादि मेदोंके सादिआदिक                       | सासादनादि गुणस्थानोंमें स्थान और                                              |
| नेदोंका कथन ८२।२०                                               |                                                                               |
| उत्कृष्ट प्रदेशवंधके खामी ८३।२९                                 |                                                                               |
| जघन्य प्रदेशवंधके खामी ८४।२९                                    | अपनेको चकवर्तापनेको सिद्धि १४१।३९६ १४९।३९६                                    |
| प्रकृति प्रदेशवंधके कारण-योगस्थानोंका                           | fractions arthurs as                                                          |
| खरूप चंख्यामेद तथा खामी ८५।२९                                   |                                                                               |
| योगस्थानोंमें ८४ स्थानोंका अल्पवहुत्त-                          | मंगलाचरणपूर्वेक कथनप्रतिज्ञा १४२।३९८<br>तीन चृलिकाओंमेंसे नवप्रश्रचू० १४२।३९९ |
| कथन प्रतिज्ञासहित ९०।२३                                         | र्वाम चूलकाजामस नपत्रसमूर १६४१४०८                                             |
| क्रमें के उदयक्ता कथन ९९।२६                                     | ी दशकरणचलिका संगलपर्वक १५२।४३६                                                |
| उदयन्युच्छित्तिका कथन ९९।२६                                     | इशकरणोंका सक्ष १५३।४३८                                                        |
| क्षेवलीभगवानके सातादिके उदयसे इन्द्रिय-                         | दशकरणोंका गुणस्थानोंमें यथासंभव १५४।४४१                                       |
| . जन्य सुखदुःखका अभाव युक्तिसहित १०२।२५                         | ज्ञानमान्यस्थितियां प्रसार ७                                                  |
| उद्यप्रकृतियोंकी गुणस्थानकमसे संख्या १०३।२०                     | 14                                                                            |
| अनुदयप्रकृतियोंकी संख्या १०३।२५                                 | वंधादिस्थानोंका प्रकृतिसंख्यासहित गुण-                                        |
| उदयप्रकृतियोंकी उदीरणासे विशेपताका                              | क्रानोंमें क्यन १५७।४५२                                                       |
| कथन १०३।२५                                                      | । साहनायकमक उदयस्थानाका तथा प्रकृति-                                          |
| संदीरणाकी व्युच्छित्ति १०४।२८                                   | याका सल्याका उपयाग-याग-तयम                                                    |
| उदीरणा अनुदीर्णारूप प्रकृतियोंकी संख्या<br>नुणस्थानोंमें १०५।२८ | हेर्या और सम्यक्तिकी अपेक्षासे कथन १६८।४९०                                    |
| उदयादि तीन मेदोंका गति आदि चौदह                                 | महिगायक तरवस्थानाका कथन १०११ १ क                                              |
|                                                                 | नामकर्मके ४१ जीवपदोंका कथन १७६१५१९                                            |
| सत्त्वप्रकृतियोंका खह्म गुणस्थानकमसे १२०।३३                     |                                                                               |
|                                                                 | ७ बंधोदयसत्त्वके त्रिसंयोगी भंग २०६।६२७                                       |
| सत्त्व और असत्त्वप्रकृतियोंकी संख्या                            | वंघोदयसत्त्वस्थानोंका चौदह जीवसमासोंकी                                        |
| गुणस्थानक्रमसे १२४।३३                                           | , _                                                                           |
|                                                                 | •                                                                             |

### गोम्मटसारः ।

| गाया                                 | पृ. गा.   | गाया                                   | ष्टू. गा.   |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| वंषोदयसत्त्वस्थानोंका चौदहमार्गणाओं  |           | अधःकरणका अंकोंके चंकेतसे कथन .         |             |
| की सपैक्षा कथन                       | २३०।७१०   | अधःकरणके कालका प्रमाण 🚥 🕡              | २८६१९०८     |
| बंधादि त्रिसंयोगमें एक आधार और       |           | अपूर्वेकरणमें अंकोंकी सहनानी           |             |
|                                      | २३७१७४०   | अपूर्वकरणके कालका प्रमाण               | २८६।९१०     |
| वंधादिस्थानोंनें दो साधार एक साधे-   |           | अनिवृत्तिकरणकी सहनानी तथा कालव         | ন           |
| यकी सपेक्षा कथन                      | २४२।७६०   | प्रमाण                                 | 3201599     |
| नामकर्मके चंदीगीमेद पूर्ण            |           |                                        |             |
| प्रत्ययाधिकार ६                      |           |                                        | -           |
| मंगलावरणपूर्वक वक्तव्यप्रतिहा        | २४८।७८५   | मंगलाचरण, वक्तव्यप्रतिज्ञा             |             |
| सासर्वोक्ता सहय मेदसहित              |           | क्रियादमाधारमधाका अकार वक व            | २८८१९१४     |
| मूलवत्तर प्रस्योका ग्रनस्थानीमें कथन |           | क्में स्थितिरचनाकी अंक्तंदृष्टि        |             |
| प्रत्योंकी व्यक्तिति तथा सहस्य       |           | कमेस्यितिरचनाकी अर्थतंद्दिः            |             |
| काल्लवीके विशेषों (मेदों) का कथन     |           | सत्ताल्पत्रिकोणयंत्ररचनाके जोड़ देनेकी |             |
| कर्नोके वंधके कारण परिणानोका कथन     |           |                                        |             |
| भावचूलिकाधिकार ७                     |           | स्थितीके मेदोंका कयन                   | २९५।९४५     |
|                                      |           | स्थितीके कारण कपायाध्यवसाय-            |             |
| •                                    | २५९१८११   | ; स्थानोंका मूलप्रकृतियोंने कथन .      | २९५।९४७     |
|                                      | २५९१८१३   | , स्थितिवंदाध्यवसायस्थानोंका प्रमान    | २९६।९४९     |
| भावोंकी उसत्तिका कारण                |           | सध्यवनाय्यानोंने सन्नारिविधान          |             |
| भावोंके नेदोंके नाम                  |           |                                        | ii <b>-</b> |
| उत्तरभावोंके मेद दूसरी तरहसे         | . २६३।८२३ | नोंका कथन                              |             |
| भावोंके स्थानमंग और पदमंगोंका        |           |                                        |             |
| गुनस्थानोंकी सपेक्षा कथन             |           |                                        |             |
| प्रान्तमतक मदाका खरूप •••            | . २६४१८७६ | प्रंप रचनेका प्रयोजन                   | ३०१। ६६५    |
| दिक न्तानदाक नदाका स्वरूप ••         | . दर्शटक  | अजितवेनगुरुको नमस्कार                  |             |
| एकान्तमतोंकः सगडा मेंटनेकी दुक्ति    | 7         | चामुण्डरायको सुद्धिवर्धक सारीर्वाद .   | ३०१।९६७     |
| #164.4160 ··· ·· ··                  | . ५८५१८५४ | दक्षिपकुड्ट नामसे प्रतिद्ध जिनके       |             |
| एक:न्तमतों के निथ्या होनेका कारण     | 2 -21 -41 | प्रतिविवको जयसब्द                      | ३०२।९६८     |
| हो <i>दसंहत</i>                      | . २८२१८५५ | चामुः इरायको विशेष साशीर्वाद           | ३०२।5६९     |
| त्रिकरणचूलिकाधिका <b>र</b>           |           |                                        |             |
| मंगलापरम गुरुकेडिये                  |           | 1                                      |             |
| टीनक्रपोंका सहस                      | . २८३१८५५ | हुए अपने समाचारोंकी पूर्वता            | ३०३।९७३     |

## गोम्मटसार यंथमं उपयोगी अलांकिक गणितकी कुछ संज्ञाओंका खुलासा ।

-ces

अलीकिक गणितके मुख्य दो भेद हैं, एक संख्यामान और दूसरा उपमामान । संख्यामान के मूल ३ भेद हैं — १ संख्यात २ असंख्यात और ३ अनंत । असंख्यातके ३ भेद हैं — १ परीतासंख्यात २ युक्तासंख्यात और ३ असंख्यात और ३ असंख्यातका । अनंतके भी ३ भेद हैं — १ परीतानन्त, २ युक्तानन्त और ३ अनंतानंत । संख्यातका एक भेद ही है । इसप्रकार संख्यातका १ भेद, असंख्यात और अनंतके तीन तीन भेद, सब मिलकर संख्यामानके ७ भेद हुए । इन सातोंमंसे प्रत्येक (हरएक) के जयन्य (सबसे छोटे) मध्यम (बीचके) और उत्कृष्ट (सबसे बड़े) की अपेक्षासे तीन तीन भेद हैं । इसतरह संख्यामानके २१ भेद हुए।

एकमें एकका भाग देनेसे अथवा एकको एकसे गुणाकार करनेसे कुछ भी हानि रुद्धि नहीं होती। इसिलिये संख्याका प्रारम्भ दोके अंकसे प्रहण किया है। और एकको गणना (गिनती) राज्यका वाच्य (कहनेवाला) माना है, इसिलिये जधन्य संख्यातका प्रमाण दो (२) है। तीन चार पांच इत्यादि एक कम उत्कृष्ट संख्यातपर्यंत मध्यम संख्यातके भेद हैं। एक कम अधन्यपरीतासंख्यातको उत्कृष्टसंख्यात कहते हैं। अब आगे अधन्य परीतासंख्यातका प्रमाण कितना है सो लिखते हैं। अलंकिक गणितका खहप लौकिक गणितसे कुछ विलक्षण है। लौकिक गणितसे स्थूल और खल्प (थोड़े) पदार्थोंका परिमाण किया जाता है, किन्तु अलोकिकगणितसे सूक्ष्म और अनंत पदार्थोंकी हीनाधिकताका बोध कराया जाता है।

हमारे वहतसे संकीण ( संकुचित वा गंभीरतारहित ) हृदयवाले भाई अलोकिक गणितका खरूप सुनकर चिकत हो जाते हैं और कुछ अपिरिमितसंख्याको तथा अनंत वस्तु कोई है, इस वातको मानते हुए भी कहते हैं. कि ऐसा गणित हो ही नहीं सकता, परन्तु उनके ऐसे कहनेसे कुछ उस गणितका अभाव नहीं हो जायगा। एक तो यह विचारनेकी वात है, कि संख्या १ से १०० तक एक एक अधिक होती हुई कमसे पहुँचती है, न कि १ के वाद ५० या १०० हो जावें, इस नियमसे दो संख्यासे छेकर अनंततक भी कमकरके पहुँचेगी ही। दूसरी बात यह है, कि संसारमें एक दन्तकथा प्रसिद्ध है कि, एक समय सरोवरका रहनेवाला एक हंस एक कुएके पास गया, वहांपर कुएके मेंडकने हंसका खागत करके ऊँचा आसन देकर प्रसंगवश पूछा कि क्योंजी आपका सरोवर कितना वड़ा है ? हंसने जवाव दिया कि बहुत बड़ा है । तब मेंडकने हाथ वगैरः अंग कमसे लम्बे करके कहा कि क्या इतना बड़ा है ? राजहंसने कहा कि नहीं नहीं ! इससे भी यहत बड़ा है । तब मैंडकने सब शरीर लम्बा किया तथा कुएके एक तटसे सामनेके दूसरे तटपर उछलकर कहा तो क्या इससे भी वड़ा है ? हंसने कहा भाई ! इससे भी वहुत वड़ा है । तव मेंडकने (झंझलाकर) कहा वस ! तुम वड़े झूठे हो ! इससे वड़ा हो ही नहीं सकता, सब कहने सुननेकी बात है सची नहीं है । ऐसा प्रत्यूत्तर मिलनेपर वह हंस मेंडकको मूर्ख समझकर चुप हो गया और उड़कर अपने स्थानको चला गया। इस दंतकथाके ऊपर एक कविने भी ऐसा दोहा कहा है । "हाथ पसारे पांव पसारे, और पसारो गात । यातें वड़ी समुद्र है तो कहन सुननकी वात ॥" इस प्रकार फुएके मेंडककी तरह जो महाराय संकीर्णवृद्धिवाले हैं, उनकी समझमें अलौकिक गणितका खरूप प्रवेश नहीं कर सकता । किंतु जिनकी बुद्धि गौरवयुक्त है, वे अच्छी तरह समझ सकते हैं॥

जघन्ये परीतासंख्यातका खरूप समझानेके लिये जो उपाय लिखा जाता है, वह किसीने किया नहीं था और न किया जा सकता है किंतु वह गणितका परिमाण समझानेके लिये एक कल्पित उपायमात्र है।

<sup>2.</sup> यद्यपि इसका पूर्वार्द जीवकांड भी संक्षिप्त भाषाठीकासहित रायचन्द्रशास्त्र माला द्वारा सुद्रित हो चुका है उसके तीसरे अधिकारमें सब उपयोगी गणितका सम्हण अच्छी तरह दिखलाया है। परंतु अभी स्वाध्याय करनेके लिये थोड़ी संज्ञाओंका खुलासा यहाँपर किया जाता है। यह गणितका माग श्रीमद्भुरुवर्य स्याद्वादावारिधि विद्विच्छरोमणि पं० गोपालदासजी वरैयाकृत जैनसिद्धांतदर्पणसे उद्धृत किया गया है।

ं इस अनवस्था कुंडके भरनेपर दूसरी एक सरसों अनवस्थाकुंडोंकी गिनती करनेके लिये शलाकाकुंडमें खालनी। मध्यलोकमें असंख्यात द्वीपसमुद्र हैं, जिनमें सबके बीचमें अम्बूद्वीप हैं। इसका व्यास एकलक्ष योजन है, उसके चारों तरफ लवण समुद्र हैं। उसको चारों तरफते घेरकर धातकीखंड द्वीप हैं। इसप्रकार द्वीपके आने समुद्र और समुद्रके आगे द्वीपके कमसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। चौड़ाई दूनी दूनी होती गई है। किसी द्वीप वा समुद्रकी परिधि (गोलाई) के एकतटसे दूसरे तटतककी चौड़ाईको सूची कहते हैं। कैसे लवणसमुद्रकी सूची ५ लाख योजन है।

अब अनवस्थाकुंडमेंसे समस्त सरसोंको निकालकर देव या विद्याधरकी सहायतासे एक द्वीपमें एक सुमुद्देमें अनुक्रमसे डालते चिलये । जिस द्वीप वा समुद्रमें सब सरसों पूर्णकर अन्तकी सरसों डालो, उसी द्वीप वा समुद्रकी सुन्तीके समान सुन्तीवाला और १००० योजन गहराईवाला दूसरा अनवस्थाकुंड वनाइये। और उसको भी सरसोंसे शिखाऊ भर एक दूसरी सरसों शलाकाकंडमें डालिये। इस दूसरे अनवस्थाकंडकी सरसोंको भी निकालकर जिस द्वीप वा समुद्रमें पहले समाप्ति हुई थी, उसके आगे एक सरसों द्वीपमें और एक समुद्रमें डालते चलिये। जहाँ ये सरसों भी समाप्त हो जायँ वहाँ उसी द्वीप वा समुद्रकी सूचीप्रमाण चौड़ा और १००० योजन गहरा तीसरा अनवस्थाकुंड बनाकर उसे सरसोंसे शिखाऊ भरिये और शलाका कुंडमें तीसरी सरसों डालिये। इस तीसरे कुंडकी भी सरसों निकालकर आगेके द्वीप समुद्रोंमें एक एक डालते डालते जब सब सरसों समाप्त हो जायें तब पूर्वोक्तानुसार चौथा अनवस्था कुंड भरकर चौथी सरसों शलाकाकुंडमें डालिये। इसीप्रकार एक एक अनवस्थाकुंडकी एक एक सरसों शलाकाकुंडमें डालते डालते जब शलाकाकुंड भी शिखाऊ भर जाय, तब एक सरसों प्रतिशलाका कुंडमें डालिये। इसीतरह एक एक अनवस्थाकुंडकी एक एक सरसों शलाकाकुंडमें डालते डालते जब दूसरी बार भी शलाकाकुंड भर जाय तो दूसरी सरसों प्रतिशालाकाकुंडमें डालिये। एक एक अनवस्थाकुंडकी एक एक सरसों शालाकाकुंडमें और एक एक शलाकाकुंडकी एक र सरसों प्रतिशलाकाकुंडमें डालते २ जब प्रतिशलाका कुंडमी भरजाय, तब एक सरसों महाशलाकाकुंडमें डालिये। जिसकमसे एक बार प्रतिशलाका कुंड भरा है, उसी कमसे दूनरी यार भरनेपर दूसरी सरसों महारालाकाकुंडमें ढालिये । इसीतरह एक एक प्रतिशालाका छुंडकी सरसों महारालाकाकुंडमें <mark>ढालते २ जब महारालका कुंडभी भरजाय उस समय सबसे बड़े अन्तके अनवस्थाउंडमें जितनी सरसों</mark> समाई, उतना ही जघन्य परीतासंख्यातका प्रमाण है । चंख्यामानके मूलनेद सात कहे थे, और इन सातोंके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्टकी अवेक्षासे २१ मेद कहे थे । यहाँपर आगेके मृतमेदके जघन्यमेदमेंसे एक घटानेसे पिछले नूलभेदका उत्कृष्टमेद होता है। जैसे जघन्य परीतासंख्यातमेंसे एक घटानेसे उत्कृष्ट-चंल्यात तथा जपन्ययुक्ताचंख्यातमंत्रे एक घटानेसे उत्कृष्ट परीताचंख्यात होता है। हुनी प्रकार अन्यजगह भी जानना । जयन्य और उल्लुष्ट मेदोंके दीचके सब मेद मध्यम मेद कहलाते हैं । इस प्रकार मध्यम और उल्लंखने सहप जपन्यने खरप जाननेते ही माह्म हो सकते हैं। इसविये अब आगे जपन्य नेदोंना ही सरप हिसा जाता है। जपन्यसंख्यात और जपन्यपरीतासंख्यातका सहप जगर हिसा जानुहा है। अब आगे जधन्ययुकाचंस्यातका प्रमाण हिस्तते हैं-

जधन्य परीतासंख्यातप्रमाण दो राशि लिसाना । एक विस्तनराशि कौर वृत्तरी देव राशि । विस्तनस-यिका विस्तन बस्ना अर्थात् विस्तनस्रशिक्षः जितना प्रमाण है, बतने एके लिखना और प्रापेक एकेके गणित करनेसे उस गर्तके रोगोंकी संग्या ४१३४'६२६३०३०८२०३१ एक ४८'६११११२८००००० ०००००००० हुई । इस गर्तके एक एक रोम हो सी सी नव पीच निकानते निकानते जिल्ले कार्यमें वे सब रोम समाप्त हो जांय उतने कालको हयबहारपरयका काल कहते हैं । उपर्युतः रोमर्गरयाची १०० वर्षके समयसमृद्धे गुणा करनेपर व्यवहार पट्यके समगीका अमाण होता है । एक वर्षके २ जात. एक अयमकी ३ कतु, एक कतुके २ मास, एक मायके ३० अहोराज, १ अहोराजके ३० महर्ज, एक सहतेकी संह्यात आवकी, और एक आवकीके जयन्यमुकामंग्यान्यमाण यमण होते हैं। 📗 न्यादास्प्रसाके एक एक रोमलंडके असंस्थात कोटिवर्षके समयसम्हणमाण गंड करनेसे उज्ञासलके ग्रेमगंजीका प्रमाण होता है। जितने उदारपत्न हे रोमसंड है, उतने ही उदारपत्य है नम्य जानने । एह होटि हे पर्य हो 'कोबाकोबी' कहते हैं। हीप समुदीकी संस्या उज्हारमध्यमें है, अभीत् उज्हारमध्यक गमणीको २५ कोबा-कोड़िसे गुणा करनेसे जो गुणनफल होता है उतने ही सन हीनसमुद हैं । उद्धारमलके अयेक सेमरांडके शसंख्यातवर्षके समयसगृहप्रमाण संड करनेसे अदागलके सेमगंत होते हैं। जिनने अदागलके सेमगंड हैं, उतने ही अररापल्यके समग हैं। कमोंकी शिक्षि शहापलासे वर्णन की गई है । पलाको वस कोश-कोचिसे गुणा फरनेपर 'सागर' होता है, अर्थात् दय को इकोड़ी लाव इत्तराहणका एक 'लावहारगागर,' दस कोदाकोडी उदारपट्यका एक 'उदारसागर,' और दम कोत्राकोति अदायट्यका एक अदासागर होता है। किसी राशिको जितनी बार आधा आधा करनेसे एक शेप रहे उसको आर्यहच्छेद कहते हैं, जैसे नारको दो बार आधा आधा करनेसे एक होता है, इसलिये चारके अवैन्छेर हो है । आडके बीच और सोलहके **अर्द्धन्छेद ४ हैं। इस ही प्रकार समेत्र लगा लेगा । अद्यापल्यकी अर्द्धन्देश्वराधिका विरलगहर प्रत्येक** एकके जनर अद्धापत्य रराकर सब अद्धापत्यों हा परमार गुणाकार करनेसे जो राशि उसन होते, उसे सूच्यंगुल कहते हैं, अर्थात् एक प्रमाणांगुल लंधे और एक प्रदेश भीते कंचे आकारामें इतने प्रदेश हैं। सूच्यंगुलके वर्गको प्रतरांगुल और घन (एक राशिको तीन यार परसर गुणा करनेरो जो गुणनफल होय उसे 'घन' कहते हैं । जसे दोका घन आठ और तीनका पन सताईस है।) को चनांगुल कहते हैं। पल्यकी अर्द्धच्छेद राशिके असंख्यातमें भागका धिरलनकर प्रत्येक एक्षेके जगर धनांगुल रस समस्त धनां-गुलोंका परस्पर गुणाकार करनेसे जो गुणनफल होय उसे जगच्छेणी कहते हैं। जगच्छेणीका सातवां भाग राजू कहागया है अर्थात् ७ राजूकी एक जगच्छ्रेणी होती है । जगच्छ्रेणीके वर्गको जगत्प्रतर और जगच्छ्रेणीके घनको लोक कहते हैं। यही तीनलोकके आकाशप्रदेशोंकी संख्या है। इसप्रकार उप-मामानका कथन समाप्त हुआ। यहाँपर इतना और भी समझना, कि इस मानके भेदोंसे दव्य क्षेत्र काल और भावका परिमाण किया जाता है । भावार्थ-जहाँ द्रव्यका परिमाण कहा जाय वहाँ उतने जुदे जुदे पदार्थ जानना । जहाँ क्षेत्रका परिमाण कहा जाय वहाँ उतने प्रदेश जानने । जहाँ कालका परिमाण कहा जाय वहाँ उतने समय जानने । और जहाँ भावका परिमाण कहा जाय वहाँ उतने अविभागप्रतिच्छेद जानने ।

इति अलोकिक गणितका संक्षेपकथन समाप्त हुआ।

# कर्मवन्धादियन्न (१)

## इस यस्त्रहारा श्रीगोम्मदसारके कर्मकाण्डसम्बन्धी कर्मप्रकृतियोंके धन्ध उद्य सत्ताका गुणस्थान कमसे निर्णय होता है।

| रुपस्य न         | गुगस्य नका   | चंघसंस्या. | बन्धन्युद्धिः ति | <b>चद</b> य | इदयम्बुच्छिति     | सत्ता    | सत्तव्युच्छिति |
|------------------|--------------|------------|------------------|-------------|-------------------|----------|----------------|
| चंस्या.          | नाम.         | (z)        | संस्थाः (३)      | संस्था.     | ं चंख्या.         | चंख्या.  | चंत्या.        |
| प्रयम            | निष्यात      | 990 (x)    | 95 (5)           | 990(96)     | ५ (२४)            | 386      | •              |
| द्वितीय          | सासादन०      | 909        | २५ (९)           | 399(95)     | ९ (२५)            | 184(36)  | •              |
| <del>चृतीय</del> | सम्बद्धि     | UY (4)     | 0                | 300(20)     | 9 (35)            | 380(38)  | •              |
| चतुर्य           | स्विरतस.     | ७७ (६)     | 90 (90)          | 308(29)     | 90 (20)           | 186(80)  | 9              |
| पयम              | देशविस्त.    | £0         | ४ (११)           | ८७          | ८ (२८)            | 180(83)  | 9              |
| पप्ट             | प्रमत्तचंयत. | \$ 2       | ६ (१२)           | ८१(२२)      | ५ (२९)            | 1986(85) | 6              |
| सप्तम            | सप्रमत्तर्थः | ·45 (v)    | 9 (93)           | ७इ          | 8 (50)            | 385(85)  | ٤              |
| स्टम             | लपूर्वकरण.   | 3,0        | £ ( 9 x )        | , ७३        | ₹ (३٩)            | १४२(४४)  | ٠              |
| सब्स्            | क्षनिवृत्ति. | २२         | 4 (94)           | ६६          | ६ (३२)            | १४२(४५)  | •              |
| दशम              | च्लनतां.     | 90         | 36 (36)          | €0          | 9 (३३)            | १४२(४६)  | 0              |
| एकदश             | उपसान्त.     | : 9        | 0                | 1 48        | २ (३४)            | १४२(४७)  | 0              |
| द्वादश           | द्यीपक्रमायः | , 9        | •                | 2,0         | १६ (३५)           | 909(86)  | 9 €            |
| श्रयोदश          | सदोगकेवली.   | 9          | 9 (90)           | े४२ (२३)    | र्० (३ <i>६</i> ) | ८५ (४९)  | 0              |
| चतुर्देश         | ' अयोगके.    | 0          | 0                | 92          | १२ (३७)           | ८५ (५०)  | ८५             |

9 जहाँनर दोनों तरफ़रे सर्वचन्दाकारक पेरा देकर को संख्या लिखी है, उस संख्याके कमसे उस स्थानका खुलासा इस पंत्रके नीचे टिप्पपीनें लिखा गया है। सब प्रकृतियोंका अपे और नंबर १६ वें पृष्ठते लेकर २२ वें तक लिखा हुआ है सो देख देना।

२ जो समेदभावने १२२ टत्तरप्रकृति मानी गई है, टनमेंने भी १८ वीं तथा १९ वीं संख्यावाली दो प्रकृति वंघके प्रसंग्में घट जाती हैं, क्योंकि, वंघके समय दर्शनमोहनीय एक मिय्यालरूप ही रहता है। द्वय १२२ का होता है, भीर सत्ताकी सपेका १४८ ही है। किसी कमेका वंघ टदय सत्त्व तो किसी ग्रगस्थानमें जो नहीं होता सो योग्यता न रहनेने, और किसीका पूर्व ग्रगस्थानमें व्युट्टिलित होजानेने वंघ टदय सथवा सत्त्व नहीं रहता। जैसे प्रथम ग्रगस्थानमें तीर्यकरप्रकृति तथा साहारक शंगीर साहारक सांगोर्णाकी योग्यता नहीं रहनेने वहाँपर वंध नहीं होता है।

३ श्रुच्छिति जिस कर्नेकी जिस गुनस्थानमें कही हो, वहाँतक ही उस कर्नेका बंबादि होता है, उसके जगर नहीं होता, इसक्रिये किर जगर उनकी संख्या घटा देनी चाहिये।

४ नं० ६०-८९=१३९ वीं दीनों संस्थावाओं ३ प्रकृति वेंबनेकी वहीं योग्यता नहीं है। ९२-९३ गायानें।

५ इच गुनस्थानमें प्रथम नरक, विषेगावृत्ती व्युच्छिति भी हो चुत्री है, तथा इस गुनस्थानमें किसी क्षायुक्त बंध होता भी नहीं, इचित्रये बाक्रीकी दो कायु कीर भी घट जानेसे बंध योग्य ७४ ही रहती हैं। ९४ नायानें।

६ टीसरे ग्रनस्तनमें जो विना व्युच्छिति भी दो लायु वंबकी योग्यताके समाव होनेसे घटाई थीं, वे दो तथा एक दीर्थकर इन दीनोंका बंब यहाँसे होनेसे ३ संख्या ७४ में बढ़ जाती हैं।

७ नं ६०-८९ वार्ज दो प्रकृतियोंका यहाँ ही वंच होनेसे दोन्नी संस्था ५७ में सीर वड़ जाती है।

८ तं० १७-४४-४५-४९-७८-८७-१०८-५३-५४-५५-५६-१३२-१३३-१३५-१३४-११६ वार्जा सोटहोंकी वहीं व्हान्छिति है। ९५ गायामें। ९ नं० २०-२१-२२-२३-११-१२-१०-४२-४२-१४३-१३८-१३९-१४०-७४-७९५-७५-७५-७८२-४२-८५-८६-११९-११०-१०-१०-१० माँ संस्थानाची पत्रीस सक्तिगींकी स्तुरिय्यति गर्वे होती है। ९६ गायामें

९० नं० २४-२५-२६-२७-४७-५१-५८-७९-८२-१३० इन एसकी गहाँ त्युन्छित है । ९० गाथामें

99 नं ० २८-२९-३०-३१ वीं ये नार यहाँ व्युटिलन होती हैं। ९७ मायामें

१२ नं० १६-३८-३९-१३६-१३७-१४१ वी छहोंकी गहाँ ब्युब्छिति है। ९८ गायामें।

१३ नं॰ ४८ वी १ की गहीं व्युव्छित्ति है। ९८ गांगामें।

१४ नं० १३-१४-३६-३७-४०-४१-१३१-१३०-११८-५७-६१-६२-६०-८१-५५-८०-७३-५२-१११-१०० सादि-९५ सादि-९३ सादि-८८ सादि-११२-११३-११४-११५-११०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८ वाली छत्तीसीं के स्पृत्यित स्वे होती है । ९९-१०० गाथामें ।

· ९५ नं० ३२-३३-३४-३५-४३ वाली पाँचोंकी ब्युच्छिति गहाँ होती है। १०३ गायामें ।

ं १६ नं० १-२-३-४-५-६-७-८-९-१४२-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१२९ वाली सील-होंकी व्युच्छित्ति यहाँ होती है। १०१ गाथामें।

१७ नं० १५ वीं एक प्रकृति यहाँ व्युच्छिल होती है। १०२ गायामें।

१८ नं १८-१९-६०-८१-१३१ वाली पाँचोंके उदयकी गहीं गोरयता नहीं होनेसे १२२ में घट जाती हैं।

१९ प्रथम गुणस्थानमें पाँचकी न्युच्छिति होनेसे तथा १०८ वी की योग्यता न होनेसे यहाँ १११ का उदय है। २६३ गाथामें।

• २० दूसरे गुणस्थानमें १११ का उदय था। उनमेंसे ९ की वहाँ ही व्युच्छिति हो चुकी, सो ९ के घटानेसे तथा यद्यपि किसी भी आनुपूर्वीका यहाँ उदय नहीं है, परंतु नारकानुपूर्वीकी व्युच्छिति पूर्वमें होनेसे नहीं गिननेपर भी तीन आनुपूर्वीके घटानेसे ९९ रही। ९९ में मिश्रका उदय होनेके कारण यहाँ बढ़ानेसे १०० का उदय होता है। २६३ गाथामें।

२१ नं ० १०८-१०९-११०-१११ वीं चारों आनुपूर्वीकी तथा १८ वीं १ की यहीं योग्यता होनेसे ५ वहा देनेपर १०४ का उदय होता है। २६३ गाथामें।

२२ नं॰ ६०-८१ वीं दोकी पहिले योग्यता नहीं थी, किंतु यहाँ ही है, इसलिये ८ घटनेपर भी दो बढ़ानेसे ८१ का उदय रहता है। २६३ गाथामें।

२३ उपर्युक्त १६ ब्युच्छित्रोंको ५७ मेंसे घटानेपर ४१ होनी चाहिये परंतु जो १०७ बाली पहिले योग्यता न होनेसे उदय संख्यामेंसे घटा दी थी, उसकी यहाँ योग्यता होनेसे ४१ में बढ़ा दी जाती है। २६३ गाथामें।

२४ नं० १७-११६-१३५-१३३-१३४ वालीं पाँचोंकी यहाँ व्युच्छित्ति है । २६५ गाथामें ।

२५ नं० २०-२१-२२-२३-५३-५४-५५-५६-१३२ वीं नौकी ब्युच्छिति यहाँ है। २६५ गाथामें। २६ नं० १९ वीं की ब्युच्छित्ति यहाँ तीसरे गुणस्थानमें है। २६५ गाथामें।

२७ नं २४-२५-२६-२७-४५-४८-४९-५२-५९-८०-१०८-१०९-११०-१११-१३८-१४० -१४१ वीं सन्नहोंकी यहाँ व्युच्छित्ति है । २६६ गाथामें ।

२८ नं० २८-२९-३०-३१-४६-१४३-५०-११० नीं आठोंकी यहाँ न्युच्छित्ति है। २६० वें गायामें। २९ नं० १९-१२-१०-६०-८१ नीं संख्यावाली पाँचोंकी यहाँ न्युच्छित्ति है। २६० वें गायामें। ३० नं० १८-८५-८६-८६ नीं संख्यावाली चारकी यहाँ न्युच्छित्ति होती है। २६८ वें गाथामें। ३१ नं ०३६-३७-३८-३९-४०-४१ नीं छहोंकी यहाँ न्युच्छित्ति होती है। २६८ वें गाथामें।

२२ तं० २२-२२-२४-४२-४४ वाली छहोंकी यहाँपर खुन्छित्ति होती है। २६९ वें गायानें। २३ तं० २५ वीं संख्यावाली प्रकृतिकी खुन्छिति यहाँगर हो जाती है। २६९ वें गायानें।

३४ नं० ८३-८४ वीं दोनी व्युच्छिति यहाँ होती है, अर्थात् यहाँने कपर उदय नहीं है। २६९ वें गायामें।
३५ नं० १-२-३-४-५-६-७-८-९-१३-१४४-१४४-१४६-१४७-१४८ वीं सोलहनी
यहाँ व्युच्छिति है। २७० वें गायामें।

३७ नं० १५ सा १६ वीं मेंसे एक तथा ४७-१४२-५१-५७-१२०-१२१-१२२-१२६-१२८-१२९-१३१ वाली रन बारहींकी यहाँ खुक्छिति है। २७२ वें गायामें।

२८ इस गुणस्थानसे नं० ६०-८१-१३१ वी तीनींके सत्त्वकी योग्यता नहीं है। ३३३ वें गायतें।

३९ इसमें नं॰ १३१ वीं प्रकृतिकी सत्ता रचनेकी ही योग्यता नहीं है। ३३३ वें गयानें।

४० क्षायिकसम्बन्हिकी अपेक्षा तो १४१ की ही यहां सत्ता है, क्योंकि, नं० १७-१८-१९-२०-२९-२२-२३ वीं सात्रोंका क्षय ही चुका है। ३३५ वें गायानें।

४९ चौदेनें ४५ वीं प्रकृतिकी व्युच्छिति होनेसे यहाँ वह घट जाती है। ३३५ वें गायानें।

४२ पाँचवेमें ४६ वी ही व्युव्हिति होनेसे वह यहाँ घट जाती है। ३३५ गयामें।

४३ वर्षे भी छट्टे गुणस्थानकीसी ही सत्ता है, परंतु स्विदिक्सम्बन्द्ष्टिके ७ के घटनेसे १३९ का ही सन्द रहता है। ३३९ गायामें।

४४ सातवेमें जिन १४६ का सत्त्व कहा है, उनमेंसे उपरामश्रेणीय है भी यहां र मं॰ २०-२१-२२-२३ भी प्रहातियों को पटा देते है, किंतु झामिकसम्यादृष्टिक उपरामश्रेणी होनेपर मं॰ १७-१८-१९ भी तीन प्रष्टित भी पट जाती हैं, इसलिये सत्त्व १३९ वा ही रहता है। और अपक्षेणीय मेंके तो मानवें ह्या-स्थानकी स्युन्तित प्रहाति ७ ( मं॰ १७-१८-१९-२०-२१-२२-२३ ) त्या ४८ वी १ को १४६ में से पटानेसे १३८ का ही सत्त्व रहता है। ३३६ में साथमें।

४५ पहेंपर भी आटवेंके समान ही व्यवस्ता है। ३३६ वें गायामें।

४७ शामियमस्यस्यः उपरास्थेपीयारेवे व्यवेशे राजातर रोक्षरी श्रूपणि होतेने ६०९ सा सस्य रहता है। शेष विवाद पूर्वेश प्रसाम है। ३३७ श सामारे।

४८ गर्दे भी उपरामक्षेपीये क्षावियमभ्यस्तिके अवसम्ये मृत्रहानये समान १०९ हा हो सम्बद्धि । ११७ वे गायाने ।

. ५० दमने भी नम्भ ही सम्बद्धित हु हमारे दियाम समारो प्रवास सुनित्ताने तीर सम्बद्धा । इन्वेह ह समारो देख ६६ में मुलिसीन हो दर हमाम समान हो तुमनेमा हमेला सीन ही प्रावेद । ३४०-१४६ दे साथ में १६९ ।

२६३ गाथामें।

९ नं० २०-२१-२२-२३-११-१२-१०-४२-४६-१४३-१३८-१३९-१२०-७४-७५-७६-७७-८३-८४-८५-८६-११९-११७-५०-१०९ मी संस्थाताली प्रणीस प्रकृतिगीति ल्युक्तिणी गर्ही होती है। ९६ गाथामें

१० नं २४-२५-२६-२७-४७-५१-५८-७९-८२-११० इन दशकी गहीं स्युन्छिति है । ९० गाथामें

११ नं ० २८-२९-३०-३१ मी ये चार गहाँ व्युच्छिन होती हैं। ९७ गाणामें

१२ नं० १६-३८-३९-१३६-१३७-१४१ नी छहोंकी महाँ व्युच्छित्ति है । ९८ गांगामें ।

- १३ नं० ४८ वी १ की गहीं व्युच्छित्ति है। ९८ गायामें।

- १४ नं० १३-१४-३६-३७-४०-४१-१३१-१३०-११८-५७-६१-६२-६०-८१-५९-८०-७३-५२-१११-१०० आदि-९५ वादि-९३ वादि-८८ वाहि-११२-११३-११४-११५-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८ वाही छत्तीसी ही व्युट्छित्त यहाँ होती है । ९९-१०० गाथामें।

· ९५ नं० ३२-३३-३४-३५-४३ वाली पोँचौंकी ब्युच्छित्ति यहाँ होती है । १०१ गाथामें ।

ं १६ नं० १-२-३-४-५-६-७-८-९-१४२-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१२९ वाली सील-होंकी व्युच्छित्ति यहाँ होती है। १०१ गाधामें।

१७ नं० १५ वीं एक प्रकृति यहाँ व्युच्छिल होती है। १०२ गायामें।

१८ नं १८-१९-६०-८१-१३१ वाली पाँचोंके उदयकी यहाँ योग्यता नहीं होनेसे १२२ में घट जाती हैं।

१९ प्रथम गुणस्थानमें पाँचकी व्युच्छिति होनेसे तथा १०८ वी की योग्यता न होनेसे यहाँ १११ का उदय है। २६३ गाथामें।

· २० दूसरे गुणस्थानमें १९१ का उदय था। उनमेंसे ९ की वहाँ ही व्युच्छिति हो चुकी, सो ९ के घटानेसे तथा यद्यपि किसी भी आनुपूर्वीका यहाँ उदय नहीं है, परंतु नारकानुपूर्वीकी व्युच्छिति पूर्वैमें होनेसे नहीं गिननेपर भी तीन आनुपूर्वीके घटानेसे ९९ रही। ९९ में मिश्रका उदय होनेके कारण यहाँ वडानेसे १०० का उदय होता है। २६३ गाथामें।

२१ नं० १०८-१०९-११०-१११ वीं चारों आनुपूर्वीकी तथा १८ वीं १ की यहाँ योग्यता होनेसे ५ वहा देनेपर १०४ का उदय होता है। २६३ गाथामें।

२२ नं॰ ६०-८१ वीं दोकी पहिले योग्यता नहीं थी, किंतु यहाँ ही है, इसलिये ८ घटनेपर भी दो बढ़ानेसे ८१ का उदय रहता है। २६३ गाथामें।

वहानस ८१ का उदय रहता है। र६३ गायान । २३ उपर्युक्त १६ व्युच्छिजोंको ५७ मेंसे घटानेपर ४१ होनी चाहिये परंतु जो १०७ बाली पहिले योग्यता न होनेसे उदय संख्यामेंसे घटा दी थी, उसकी यहाँ योग्यता होनेसे ४१ में बढ़ा दी जाती है ।

२४ नं॰ १७-११६-१३५-१३३-१३४ वाली पाँचींकी यहाँ व्युच्छित्ति है । र६५ गाथामें ।

२५ नं० २०-२१-२२-२३-५३-५४-५५-५६-१३२ वीं नोकी व्युच्छिति यहाँ है। २६५ गाथामें। २६ नं० १९ वीं की व्युच्छित्ति यहाँ तीसरे गुणस्थानमें है। २६५ गाथामें।

२७ नं० २४-२५-२६-२७-४५-४८-४९-५२-५९-८०-१०८-१०९-११०-१११-१३८-१४०-१४१ वीं सत्रहोंकी यहाँ व्युच्छित्ति है । २६६ गाथामें ।

२८ नं० २८-२९-३०-३१-४६-१४३-५०-११७ वीं आठोंकी यहाँ व्युच्छित्ति है। २६७ वें गाथामें। २९ नं० ११-१२-१०-६०-८१ वीं संख्यावाली पाँचोंकी यहाँ व्युच्छित्ति है। २६७ वें गाथामें। ३० नं० १८-८५-८६ वीं संख्यावाली चारकी यहाँ व्युच्छित्ति होती है। २६८ वें गाथामें। ३१ नं ०३६-३७-३८-३९-४०-४१ वीं छहोंकी यहाँ व्युच्छित्ति होती है। २६८ वें गाथामें।

| गाथा                            |     |     | प्ट. र | ते. गा. सं. | गाधा.                                                   |     |     | g.  | सं. गा. सं.             |
|---------------------------------|-----|-----|--------|-------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------|
| सरहंतादिस भत्तो                 |     | ••• | 3      | १५८१८०९     | <b>आहार</b> गा दु देवे                                  | ••• | ••• |     | १८२।५४२                 |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                   | ••• | ••• |        | १६४१८२७     | साहारे बंधुदया                                          | ••• | ••• |     | २३६।७३७                 |
|                                 |     | ••• |        | १६९।८४५     | सादेसेवि य एवं                                          | ••• | ••• |     | २७६।८७५                 |
|                                 | ••• | ••• |        | 283100      | भालसङ्घी गिरुच्हाहो                                     | ••• | ••• |     | 2001680                 |
|                                 |     | ••• | 3      | रज्शाटपप    | आदिषणादो सन्वं                                          | ••• | ••• | ••• | २८४।९०१                 |
|                                 | ••• | ••• | ;      | रण्पाटण्य   | आदिम्मि कमे वहुदि                                       | ••• | ••• | ••• | २८६१९०७                 |
|                                 | ••• | ••• | :      | १७६१८७२     | <b>सावरणवेदणीये</b>                                     | *** | ••• | ••• | २७९।९३८                 |
| क्षतिदिसदं किरियाणं             | ••• | ••• | ;      | २७७।८७६     | भाउस्स य संखेळा                                         | ••• | *** | ••• | २७९।९३९                 |
| क्षत्य सदो परदोनि स             | य   | *** | 7      | २४४।४४४     | भावाधाणं विदियो                                         | ••• | ••• | ••• | २९५।९४१                 |
| सत्य सदो॰ एसि॰                  | ••• | ••• | 7      | २७७१८७८     | <b>धा</b> उद्विदिवंधज्झव                                | ••• | ••• | ••• | २९६।९४७                 |
| सप्गापी हु सपीसो                | ••• | *** | :      | २७८।८८०     | <b>धाउस्त जह</b> ण्गद्विदि                              | ••• | ••• | ••• | २९७।९५३                 |
| क्षणुकद्विपदेण हदे              | *** | ••• |        | २८५।९०६     |                                                         | 5   | Ţ.  |     |                         |
| क्षिपटुपंतिचरिमो                | ••• | ••• | •••    | २९३।९३६     | इट्टापिट्टवियोगं                                        |     |     |     | 3.411014                |
| क्षवरिहिदिवंधण्सव               | ••• | ••• | ***    | २९६।९४९     | इति पंचेंदिय थावर                                       | ••• | *** | ••• | <b>७</b> ०१७६           |
| सहियागमपनिमित्तं                | ••• | ••• | ***    | २९६।९५०     | इगिरापफद्याओ                                            | ••• | ••• | ••• | ५७।१३१<br>८८।२२७        |
| <b>ध्वर</b> कस्सिठिरीणं         | ••• | ••• | •••    | २९९।९६०     | श्वानामात्रुयाचा<br>स्विठाणफङ्गायाओ स                   |     | ••• | ••• | ८८।२५७<br>९५।२५०        |
| सद्वण्हंपि य एवं                | ••• | ••• | •••    | ३००१८६१     | इगिविगलयावरचऊ                                           |     | ••• | ••• | 9051266                 |
|                                 | अ   | ī.  |        |             | इत्यीवेदेवि तहा                                         | ••• | ••• | ••• | 9951339                 |
| कादरणमोहिदग्धं                  | ••• |     |        | 818         | इदि चटुवंधक्खवगे                                        |     | ••• | ••• | <b>१७५१५१५</b>          |
| क्षाटवलेन संबद्धिर              | ••• | ••• |        | 6196        | इगि सड सद्विग                                           | ••• | ••• | ••• | १९२।५७७                 |
| क्षांकिन भवविवाई                | ••• | ••• | •••    | २७१४८       | इनिविहि निनि ख                                          | ••• | 4** | ••• | १९२।५७८                 |
| <u> आयद्गागायद्गं</u>           | ••• | ••• | •••    | ३६१७४       | इगिवारं विकत्ता                                         | ••• | ••• | ••• | 2991543                 |
| आवित्यं आवाहा                   | ••• | ••• | •••    | ६७१५९       | इगिवीसेण निरुदे                                         | ••• | ••• | ••• | <b>२२१</b> १६७५         |
| साबाह् <b>तियकम्म</b>           | ••• | ••• | •••    | ६७१६०       | इगिवीसं प हि पट                                         | À   | ••• |     | २२१।६७६                 |
| खादाहं बोलादिय                  | ••• | ••• | •••    | ६७।१६९      | इनिवीसादी एकती                                          | *** | *** |     | <b>२२७</b> ।६ <b>९७</b> |
| भादाओं उज्जोओ                   | ••• | ••• | ***    | ६९।१६५      | इगिछ्य उपवदीसं                                          | ••• | ••• | ••• | २२९।७०८                 |
| आहारमपमत्ते                     | ••• | *** | ***    | 509190      | <b>इ</b> गिविगलवंधठागं                                  | ••• | ••• | ••• | <b>२३१।७१५</b>          |
| आवरणदेस <b>घादं</b>             | ••• | ••• | •••    | ४४।१८२      | इगिछइडणव॰ वीस                                           | दु• | ••• | ••• | २३१।७१६                 |
| क्षाटगमागो घोदो                 | ••• | *** | ***    | 4515155     | रिगर्टीचे तीहदको                                        | ••• | ••• | ••• | २३८।७४४                 |
| षाटकस्त पदेवं                   | ••• | *** | •••    | ८३।२९९      | हनिणवदीए दंघा                                           | ••• | *** | ••• | २४९१७५६                 |
| आरी संते हुदे                   | ••• | *** | •••    | द्वार्षश    | इनिवंधहानेम इ                                           | *** | *** |     | २४४। ३६८                |
| कारारं तु पनते                  | ••• | *** | •••    | ९९।२६९      | इति गडदीए दीवं                                          | *** | *** | ••• | रश्रावव                 |
| आउनदंघादंघन                     | ••• | *** |        | १२८।३५८     | <b>इ</b> निर्वासादहुदक्षे                               | ••• | *** | ••• | इक्ष्रम्। ज उद्         |
| <u>कारदुगहारदिखं</u>            | *** | ••• | ***    |             | • इगितीस <b>रं</b> घठाने                                | *** | *** | *** | २४५।७३४                 |
| आदिमपंचहापे<br>                 | ••• | *** | •••    |             | रगिर्वतहासुद्ये<br>। ——                                 |     | *** |     | न्द्रशाजाञ्ज            |
| सरिएदसम् सरिस<br>साराख्यं सम्मं |     | *** |        |             | <sup>1</sup> रहपदे स्डपे<br><sup>1</sup> हरिदालं च सपाई | *** | ••• |     | २७३।८६५                 |
| काराखन सम्म<br>सारिमस्तिव तदी   | *** | *** |        |             | ं इतिहाल च समाद<br>- इतिहास मोह स्वर                    | ••• | ••• | ••• | २७५!८७०                 |
| न्यानुस्यादान दान्              | ••• | *** | ***    | 3451853     | ्राण्याचा चाह स्व                                       | ु₹  | *** | *** | २८३१८९७                 |

| गाथा.                                       |           | ű     | . सं. गा.सं. | गागा.                 |       | ţ     | . सं. गा. सं       |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|
| रावणं वा उवसमणे                             | •••       | •••   | १२४।३४३      | नतारि वारमुनसम        | •••   | •••   | . २०४१६१९          |
| खीणोति चारि उदया                            | •••       | •••   | १५९।४६१      | चरिमे चहु तिहुमेगं    | ***   |       | . २१५।६६८          |
| राओवसमियभावो                                | ***       | •••   | २६०१८१७      | चतुनंभे दो उदये       | ***   | •••   | . २२७१६७४          |
| खाइय थविरदसम्मे                             | •••       | •••   | · ·          | नडकर्युनसंतंसे        | •••   |       | <b>२२५</b> ।६८९    |
|                                             | η.        |       | •            | नाहसुदंराणभरणे        |       | ***   | ঽঽ৩।৩ঽঀ            |
| गदिशादि जीवमेदं                             | •••       | •••   | पाउर         | चरिमदु नीस्णुदगो •••  | •••   |       | २४१।७५५            |
| गदिजादी उस्सासं                             | •••       | ***   | 36149        | चदुपचइगो बंधो         | • • • | ***   | २४९।७८५            |
| गुडखंडसकरामिय                               | •••       | •••   | ७५११८४       | चंडवीसद्वारसर्गं      | •••   | •••   | २५४।७९७            |
| गदियादिसु जोगगाणं                           | •••       | •••   | १०५१२८४      | चक्रमण मिच्छसासण      | ***   |       |                    |
| गदिभाणुभाउ उदभो                             | •••       | •••   | १०५१२८५      | चगघणहीणं दन्नं        | ***   | • • • | २८४।९०३            |
| गुणहाणिअणंतगुणं                             | •••       |       | १५१।४३५      | चरिमं चरिमं खंडं      | ***   | •••   | २८४।९५८            |
| गयजोगस्स य घारे                             | ***       | •••   | 9861486      | :                     | छ.    |       |                    |
| गयजोगस्स दु तेरे                            | • • •     | •••   | २०२१६११      | छरे भयिरं भग्नहं      | •••   |       | ४५।९८              |
| गुणसंजादप्यडिं                              | ***       | ***   | २०२१६९२      | छण्हं पि अणुत्रस्तो   | ***   | •••   | ८२।२०७             |
| गीम्मटजिणिदचंदं                             | •••       | ***   | २५९१८११      | छण्गोकसायणिद्दा       | •••   | •••   | ८४।२१३             |
| गोम्मटसंगहसुत्तं कम्मा०                     | ***       |       | २८६।९६५      | छबु सगविहमदृविहं      | •••   |       | १५७।४५२            |
| गोम्मटसंगहसुत्तं                            | •••       | •••   | २८७१९६८      | छन्मावीसे चहु इगि     | •••   | •••   | १६११४६७            |
| गोम्मटस्तिहरणे                              | •••       | •••   | २८८।९७२      | छहोत्ति चारि भंगा     | ***   | •••   | २०८१६३४            |
| 1                                           | ब.        |       |              | छप्पण उदये उवसं       | •••   | •••   | २२५।६८८            |
| घादीवि अघादिं वा                            | •••       | •••   | ८११७         | छण्णवछत्तियसग इगि     | •••   | •••   | <b>२२६१६९३</b>     |
| घादिं व वेयणीयं                             | •••       | •••   | 6198         | छन्मीसे तिगिणउ        | •••   | •••   | २४६१७७८            |
| घादीणीचमसादं                                |           | •••   | २६।४३        | छप्पंचादेयंतं •••     | •••   |       | २५४।७९९            |
| घम्मे तित्यं वंधदि                          | • • •     | •••   | ४८।१०६       | छण्णउदि चउसहस्सा •••  | •••   | •••   | २८६।९०९            |
| घादितिमिच्छकसाया                            | •••       | •••   | ५५११२४       | 3                     | ₹.    |       |                    |
| घादीणं अजहण्णो                              | ***       | • • • | ०३११७८       | जीरदि समयपवदं         | •••   |       | ३१५                |
| घादितियाणं सगसग                             | ***       | •••   | ८०१२०१       | जंतेण कोद्वं वा       | •••   | ***   | १२।२६              |
| घोडणजोगोऽसण्णी                              | •••       | •••   | ८५१२१६       | जाणुगसरीर भवियं       | •••   | •••   | ३०१५५              |
| घादीणं छदुमहा •••                           | •••       | • • • | १५८।४५५      | जदि सत्तरिस्स एतिय    | •••   | •••   | ६२।१४५             |
|                                             | <b>4.</b> |       |              | जेट्ठावाहोविटय        | •••   | •••   | ६३।१४७             |
| चरिम् अपुण्णभवत्थो                          | •••       | •••   | ८५१२१७       | जेहे समयपबद्धे        | •••   | •••   | ७६११८८             |
| चतारि तिण्णि कमसो                           | •••       | •••   | ९४।२४६       | जोगद्वाणा तिविहा      | ***   | •••   | ८५१२१८             |
| चक्ख्राम्म ण साहारण                         | ***       | ***   | ११७।३२५      | जोगा पयडिपदेसा        | •••   | •••   | ९७१२५७             |
| चतारिवि खेताइं •••                          | ***       | ***   | १२१।३३४      | जुगवं संजोगिता        | ***   |       | १२१।३३६            |
| चदुगदिमिच्छे चडरो                           | •••       | •••   | १२७।३५१      | जह चक्रेण य चक्की ••• | •••   |       | १४१।३९७            |
| चउछक्दि चउसहं                               | ***       | •••   | १३०।३६३      | जत्थ वरणेमिचंदो       | •••   |       | 3881806            |
| चत्तारि तिण्णि तिय चड<br>चदुरेक दु पण पंच य |           | • • • | १५७१४५३      | जस्स य पायपसाये       | ***   |       | १५२।४३६<br>२२८।७०३ |
| चरक्र र पण पन स                             |           |       | 9641446      | जोगिम्मि अजोगिम्मि य  |       |       | 4461003            |
| -                                           |           | •••   | 1            |                       |       |       |                    |
| चदुगदिया एईदी                               | •••       | •••   | १९७।५९३      | जहसादे बंघतियं        | •••   |       | २३४।७२८            |

| गाया                                       |         | पुष्ठ रो | i. गा. चं.         | गाया                                        |     |       | प्रमु | सं. गा. सं.        |
|--------------------------------------------|---------|----------|--------------------|---------------------------------------------|-----|-------|-------|--------------------|
| देहिं दू सविसमंते                          | •••     | ২        | ५९१८१२ :           | पनिकप बद्धमार्ग                             | ••• | •••   | •••   | १२९।३५८            |
| जीवतं भव्यतम •••                           |         | २        | 591698             | पारकछडुन्वेहे                               | ••• | •••   | •••   | १३३१३७०            |
| जोगिम्म सजोगिम्मय                          |         |          | उद्दाट ७३          | निरयतिरियाच दोनिय                           | वि  | •••   | •••   | १३७।३८४            |
| जन् जदा जेप जहा                            |         |          | 961663             | पत्थि अणं उवसमगे                            | *** | •••   | •••   | 9801389            |
| जाबदिया वयणवहा •••                         |         |          | 691658             | पवरि विसेसं जापे                            | ••• | •••   |       | 9481883            |
| जम्हा उवरिममावा                            |         |          | 631696             | पमिलप पेमिपाई                               | ••• | •••   | •••   | १५७।४५१            |
| जम्हि गुणा विस्तंता                        | •••     | ३        | ०१।९६६ े           | पवछक्ष चदुकं च य                            | ••• | •••   | •••   | १५९१४५९            |
| लेण विनिम्मियपडिमा                         | •••     | ३        | ०२।९६९             | पव सासपोत्ति वंधी                           |     | •••   | •••   | १५९१४६०            |
| जेघुव्भिययंभुवरिम                          | •••     | ३        | ०२१९७१             | पमचडवीसं बारस                               | ••• | •••   | •••   | १६२।४७२            |
|                                            | •       |          | 1                  |                                             | ••• | •••   | •••   | 9561868            |
| विदि संगुभागपदेसा                          | •••     |          | ४९।९१              | पवजडिद सगसयाहि                              |     | •••   | •••   | १६८।४९२            |
| िठिदि संज्ञमागांगं पुण                     | •••     |          | <b>५०</b> १४२९     | पत्थि पडंचयवेदो                             | ••• | •••   | •••   | १७०१४९७            |
| टापमपुष्पेष खुदं                           |         |          | । ७७।५२२           | निरया पुष्मा पण्हं                          | ••• | •••   | •••   | १७६१५१९            |
| विदिशुपहानिपमापं                           | •••     | 3        | १९७१९५१            | निरयेण विणा तिण्हं                          | ••• | •••   | ***   | १७७।५२३            |
|                                            | π.      |          | v1e                | परगङ्जामरगङ्जा                              | ••• | •••   | •••   | १७७।५२५            |
| पापस्स दंसपस्स य                           |         | •••      | ४।८<br>९।२०        | पामस्स पवधुवापि र                           | ī   | •••   | •••   | १७८।५२६            |
| पानस्त पडिदानिदि                           |         | ***      | १३१२८              | पेरवियाणं गमणं                              | ••• | •••   | ***   | १८१।५३८            |
| पत्या बाहू य तहा<br>प्रवगेविजाद्यदिस       |         | •••      | १२।२०<br>१४।३०     | पामस्य बंघठापा                              | ••• | •••   | •••   | १८३१५४४            |
| पानावरमबटकं                                |         | •••      | २५।४०              | निरवादिजुदट्ठाणे                            | ••• | •••   | •••   | १८५।५५२            |
| पासं ठवणा दवियं                            | •••     | •••      | <b>२९</b> ।५२      | पामधुवोदयवारस                               | ••• | •••   | •••   | १९६१५८८            |
| पोझानमभावो पुण                             | •••     | •••      | ३४।६६              | पारयसग् <u>ि</u> णमपुस्स                    | ••• | •••   | •••   | २०११६०७            |
| निरवादस्स सनिट्टा                          | •••     | •••      | ३७१७६              | पडदी चदुगगदिन्मि                            |     | •••   |       | २०५१६२१            |
| निरवादील गदीलं                             |         | •••      | ३८१७९              | निरये वा इनिपटदी                            | ••• | •••   |       | २०५१६२३            |
| पोलागमनावो पुप सग                          | •••     | •••      | ३९१८६              | <b>पी</b> चुबापेक्दरं                       | *** | •••   |       | २०९१६३५            |
| प्रमिज्य पेमिचंदं                          | •••     | •••      | ४०१८७              | पवरि य सपुब्बपव                             |     | •••   |       | २२११६७७            |
| तिरयेव होदि देवे                           | •••     |          | <b>251999</b>      | पानस्य च वंघोदय                             |     | •••   |       | २२६१६९२            |
| प हि सासपी सपुष्पी                         | •••     | ***      | ५२।११५             | पामस्य य वंधोदय                             | गु॰ | •••   |       | २२६१६९५            |
| पवित य सन्बुवसम्मे                         |         | ***      | ५३१९२०             | निर्यादिणामवंघा                             | *** | •••   |       | २३०१७१२            |
| परितरिया सेसाउं                            | • • • • | •••      | ५९१९३७             | पवपंत्रोदयसत्ता                             | ••• | ***   |       | २३७।७४०            |
| पार्वतरायदसर्वं                            | •••     | ***      | ८३।२०९             | पानस्च य वंधादिसु                           |     | •••   |       | २४८।७८४            |
| निव्यति द्वहमजेहं 🙃                        | • •••   | •••      | ८०।२३४             | पनिका समयपंदि                               |     | •••   |       | २४८।७८५            |
| पापागुपहानिस्टा                            |         | •••      | ९५१२४८             | पवरि विशेषं जापे                            | ••• | ***   |       | २६५।८२९            |
| तिरवं सावनसमो                              |         | •••      | ९९।२६२             | पत्थि सदो परदोवि                            | લ   | •••   |       | २७९१८८४            |
| पट्टा स रायदोसा                            |         |          | १०२।२७३            | पत्थि य सत्तरदत्था<br>पमह ग्रुपरयणमूक्त     |     | •••   |       | २७९१८८५<br>२८२१८९६ |
| निर्यगदि साउपीच                            |         | •••      | 998139 <b>9</b>    | 1                                           |     | - *** | •••   | 4041034            |
| निरम्तिरिक्खहुरा<br>निरम्तिरिक्ख हु विमर्व | 5       | •••      | १२१।३३५<br>१२२।३३८ | तं पुण सट्टविहं वा                          |     | Γ.    |       | <b>Nat.</b> -      |
| गत्यातस्य ४ । १५०<br>प्रमतिनियम इनि        | ••••    |          |                    | ते दुव सहावह वा<br>विज्ञाहम्मेहि विवे       | ••• | ***   | ***   | v[\s               |
| निर्यादिस प्यतिहिदिः                       |         |          | १२४।३४४            |                                             | ••• | ***   | •••   | १२।२७<br>२८।५०     |
| Y                                          |         |          |                    | VIETO - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ••• | •••   | •••   | २८१५०              |

| गाथा.                              |     | ā.    | सं. गा. सं.        | गाथा.              |     |     | ā   | . सं. गा. सं.      |
|------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|--------------------|
| तव्वदिरित्तं दुविहं                | ••• | •••   | ३३।६३              | तेरस वारेयारं      | ••• | ••• | ••• | १७४।५१२            |
| तेजदु हारदु समचउ                   | ••• | •••   | ४५११००             | तट्टाणे एकारस      | ••• | ••• | ••• | १७४।५१४            |
| तियरणवीसं छत्तिय                   | ••• | •••   | ४७।१०४             | तिण्णेव दु वावीसे  | ••• | ••• | ••• | १७५१५१६            |
| तिरिये ओघो तित्था •••              | ••• | •••   | ४९११०८             | तेवीसं पणवीसं      | ••• | ••• |     | १७६।५२१            |
| तिरिये व णरे णवरि हु               |     | •••   | ४९।११०             | तसवंधेण हि संहदि   | ••• | ••• |     | १७८।५२७            |
| तीसं कोडाकोडी तिघादि               | ••• | •••   | ५६११२७             | तित्थेणाहारदुगं    | ••• | ••• |     | १७८।५२९            |
| तित्थाद्दाराणंतो •••               | ••• | •••   | ६१।१४१             | तत्थासत्थो णारय    | ••• | ••• | ••• | १८०१५३३            |
| तण्णोकसायभागो                      | ••• | •••   | ८११२०४             | तत्यासत्यं एदि हु  | ••• |     | ••• | १८०।५३४            |
| तीसण्हमणुक्षस्सो                   | *** | •••   | ८२।२०८             | तत्थतणऽविरदसम्मो   | *** | *** | ••• | १८१।५३९            |
| तह य असण्णी सण्णी                  | ••• | •••   | ९१।२३६             | तेउदुगं तेरिच्छे   | ••• | ••• | ••• | १८२१५४०            |
| तह सुहुम सुहुम जेट्टं              | ••• | •••   | <b>९२</b> ।२३८     | तिविहो दु ठाणवंधो  | ••• | ••• | ••• | १८८।५६३            |
| तेहिं असंखेजगुणा                   | ••• | • • • | ९८।२५९             | तदियो सणामसिद्धो   | ••• | ••• | ••• | १८८।५६४            |
| त्दियेक्षवज्जणिमिणं                | ••• | •••   | १०११२७१            | तेवीसट्ठाणादो      | ••• | *** | ••• | १८९।५६६            |
| तदियेकं मणुवगदी                    | ••• | •••   | १०२।२७२            | तित्ययरसत्तणारय    | ••• | ••• | ••• | १९१।५७४            |
| तीसं वारस उदयु 🚥                   | ••• | •••   | १०४।२७९            | तसमिस्से ताणि पुणो | ••• | ••• | ••• | १९६।५९०            |
| तेजतिगूणतिरिक्खे 🚥                 | ••• | •••   | १०७१८९             | तत्थासत्या णारय    | ••• | *** | ••• | १९९१६००            |
| तिरिये ओघो सुरणर                   | ••• | •••   | १०८।२९४            | तिदु इगि णउदी णउ   | दी  | ••• | ••• | २०११६०९            |
| तिरिय धपुण्णं वेगे                 | ••• | •••   | ११२।३०६            | तेउदुगे मणुबदुगं   | ••• | ••• | ••• | २०३।६१६            |
| तिम्मिस्से पुण्णजुदा               | ••• | •••   | ११४।३१२            | तेरहचऊ देसे        | ••• | ••• | ••• | २१५।६५७            |
| तित्थयरमाणमाया                     | *** | •••   | ११६।३२२            | तिसु एकेकं उद्भो   | ••• | ••• | ••• | २१७।६६४            |
| तेउतिये सगुणोघं                    | ••• |       | ११८।३२७            | तेरदु पुव्वं वंसा  | ••• | ••• | ••• | २१८।६६७            |
| तित्याद्वारा जुगवं                 | (   |       | )१२०।३३३           | •                  | ••• | ••• | *** | २१९।६७२            |
| तिरिये ण तित्यसत्तं                | ••• | •••   | १२५।३४५            | तिदुइगिबंधेक्कुदये | ••• | *** | ••• | <b>२२२</b> ।६७९    |
| तिरियाउगदेवाउग                     | ••• | •••   | १३२।३६६            | तेरणवे पुव्वंसे    | ••• | *** | ••• | २२३।६८२            |
| तित्याहारचउकं                      | ••• | •••   | १३४।३७३            |                    | ••• | ••• | ••• | २२३।६८२            |
| तित्थण्णदराउद्धर्गं                | ••• | •••   | १३४।३७४            | तिदुइगिवंघे अडचउ   | ••• | ••• | ••• | २२३।६८४            |
| तित्याहारे सहियं<br>ते चोइसपरिहीणा |     | ***   | १३५।३७७            | तेणतिये तिदुवंघो   | ••• | ••• | ••• | २२५।६९१            |
| S = i = = = =                      | *** | •••   | १३९।३९०<br>१४३।४०३ | तेवीसादी वंधा      | *** | *** |     | <b>२२७</b> ।६९६    |
| तजदुग वण्णचक<br>तिरिय दु जाइचउक्   | *** | •••   | 9861898            |                    | ••• | ••• | ••• | २३८।७४२            |
| तिरियेयाद्वेहण                     | ••• | •••   | 9801890            | E. A               | ••• | ••• | ••• | २३९।७५०<br>२४०।७५१ |
| तिरियेयारं तीसे                    | ••• | •••   | 9861839            | 3                  | ••• | ••• |     | २४१।७५४            |
| तत्तोपह्नसलाय                      |     |       | १५१।४३२            | 20.20              | ••• | ••• |     | २४२।७६०            |
| तिण्णि दस अट्ठ ठाणा                |     | •••   | 9491846            | 2 0 2              | ••• | ••• |     | 2821049            |
| तिमु तेरं दस मिस्से                |     | ***   | १६९।४९४            | वेण णभिगि तीसुद्ये |     | ••• |     | २४३।७६३            |
| तेवण्णणवसयाहिय                     |     | •••   | 9001896            | तेणवदि सत्तसत्तं   | ••• | ••• |     | २४३।७६४            |
| वेरससयाणि सत्तरि                   |     | •••   | 9091409            | तेणउदिछक्सत्तं     | ••• | ••• |     | २४३।७६६            |
| वेवण्ण विसदसहिय                    | *** | •••   | 9091402            | तेवीसवंघठाणे       | ••• | ••• | ••• | २४४।७६९            |
| विणोगे एगेगं                       | ••• | •••   | १७३१५०९            | तेण दुणउदे णउदे    | ••• | ••• | ••• | २४७।७८२            |
|                                    |     |       |                    |                    |     |     |     |                    |

| गाथा                                |       |       | ą.  | सं. गा. सं.    | गाथा.                                              |         |          | पृ  | . सं. गा. सं.  |
|-------------------------------------|-------|-------|-----|----------------|----------------------------------------------------|---------|----------|-----|----------------|
| तीसुद्यं विगितीसे                   | •••   | •••   | ••• | २४७।७८३        | दुतिछस्सट्टणवेकार                                  | •••     | •••      | ••• | १३११३६५        |
| तिव्वकसाओ बहुमो                     | •••   | •••   |     | २५६१८०३        | दुगछक्कसत्त अहं                                    | •••     | •••      | ••• | १३५१३७६        |
| तत्थेव मूलभंगा                      | •••   |       |     | २६२।८२२        | देसतियेसुवि एवं                                    | •••     | •••      | ••• | १३७१३८२        |
| तत्थावरणजभावा                       | •••   |       |     | २६३।८२५        | दुगछक्षतिण्णिवरगे                                  | •••     | •••      | ••• | १३७१३८३        |
| तेरिच्छा हु सरित्था                 | •••   |       |     | २७३।८६२        | देवचडकाहारदु                                       | •••     |          | ••• | 9821800        |
| त्रगुणगारा कमसो                     | •••   |       |     | २७५।८६७        | दुरगमणादावदुगं                                     | •••     | •••      | ••• | १४४।४०५        |
| तेवत्तरिं सयाइं                     | •••   |       |     | २७५१८६८        | दसवीसं एकारस                                       | •••     | •••      | ••• | 9591856        |
| तेवहिं च सयाई                       | •••   |       |     | २८९।९२३        | दसणव अट्ट य सत्त                                   | य       | •••      | ••• | १६३१४७५        |
| त्तर्यंतिमच्छिदस्स य                |       | •••   |     | 2591538        | दसणव णवादि चडा                                     |         | •••      | ••• | १६५१४८०        |
| तत्तो उवरिमखंडा                     |       | •••   |     | ३००।९६२        | दस णव पण्णरसाई                                     | •••     | •••      | ••• | १७५१५१८        |
| ततो कमेण बहुदिं                     | •••   | •••   | ••• | ३००।८६४        | देवेसु देवमणुवे                                    | ***     | •••      | ••• | १८८।५६२        |
| राता क्षमण बहुाद                    | •••   | T.    | ••• | 2001740        | देवट्टवीसणरदे                                      | •••     | •••      | ••• | १९०।५७२        |
| थीणुदयेणुटुविदे .                   |       | •••   |     | ११।२३          | देवट्टवीसवंधे                                      | •••     | •••      | ••• | १९१।५७३        |
|                                     | •••   |       |     | ३७।७६          | देवजुदेक्टुाणे                                     | . •••   | • • •    | ••• | 9971404        |
| यिरजुम्मस्स <b>थिरा</b> यि          |       | •••   |     | ३९१८३          | देवाहारे सत्थं                                     | •••     | •••      | ••• | १९९१६०२        |
| <b>यिरसुहजससाददुगं</b>              |       | •••   | ••• | <b>७२</b> ११७७ | देसणरे तिरिये                                      | •••     | ***      | ••• | २१२१६४८        |
| धीणति धीपुरिसूणा                    | •••   | •••   | ••• | १०७१९०         | दसयचक पढमतियं                                      | •••     | •••      | *** | २१६१६६२        |
| थावर <b>दुगसाहारण</b>               | •••   | •••   | ••• | १०९।२९५        | दसयादिसु बंधंसा                                    | •••     | •••      | ••• | २१८१६६५        |
| थीपुरिसोदय <b>च</b> डिदे            |       | •••   | *** | १३८।३८८        | दसगुद्ये अडवीसति                                   | i       | •••      | ••• | २२४।६८५        |
| धूले सोलसपहुदी                      | ***   | ***   | ••• | २५०।७९०        | दो छक्कटुचउकं                                      | •••     | •••      | ••• | २३०१७१०        |
| Z. 11011380                         | •••   | ₹.    | ••• | 1701030        | दोण्णि य सत्त य च                                  | ोद्दस   | ***      | ••• | २५०।२क्षे०     |
| देहोदयेण सहिओ                       | •••   | ~··   | ••• | २।३            | दस अट्ठारस दसयं                                    | •••     | •••      | *** | २५२।७९२        |
| देहे अविणाभावी                      | •••   | •••   | ••• | <b>२३</b> ।३४  | दुसु दुसु देसे दोसुवि                              |         | •••      | ••• | २६६१८३५        |
| देहादी फासंता                       | •••   | •••   | ••• | २७।४७          | द्विहा पुण पदभंगा                                  | •••     | ***      | *** | २६५।८४४        |
| दव्वे कम्मं दुविहं                  | •••   | •••   | ••• | ३०।५४          | दइवमेव परं मण्णे                                   | ***     | •••      | ••• | २८१।८९१        |
| देवे दा वेगुव्वे                    |       | •••   | *** | 431996         | दब्बं ठिदिगुणहाणी                                  | •••     | ***      | ••• | २८८।९२२        |
| दुक्खतिघादीणोघं                     | •••   | ***   | ••• | ५६११२८         | द्व्वं समयपबद्धं                                   | •••     | •••      | *** | २८५।५२४        |
| देवाउगं पमत्तो                      | •••   | •••   | ••• | ५९।१३६         | दोगुणहाणिपमाणं                                     | ***     | ***      | ••• | २८०।५२८        |
| देवा पुण एर्दिय                     | •••   | ***   | *** | ५९११३८         | धुवदहीवहंतो                                        |         | ਬ.       |     | <b>५६</b> १६५३ |
| देसोत्ति इये सम्मं                  | •••   | •••   | *** | 481969         |                                                    | •••     | <b>प</b> | *** | 2412.74        |
| देसावरणण्णोण्ण                      | •••   | ***   | *** | 451956         | पणनिय सिरसा देवि                                   | ř       | ***      | *** | 313            |
| देवचडकं यजां                        | •••   | ***   | *** | ८४।२१४         | पयधी सील सहादी                                     | •••     |          | *** | २१२            |
| दम्बतियं हेड्डदरिम                  | •••   | •••   | ••• | ९४।२४५         | ं पटपटिहारतिमञ्जा                                  | •••     | •••      | *** | 5123           |
| द्सचडरिनि सत्तर                     | ₫ ••• | ***   | *** |                | पंचणव दोलिय                                        | •••     | ***      | *** | 9 व्यक्ति      |
| देसे तदियकसाया                      | •••   | ***   | *** |                | । परावापयलस्येन स्                                 |         | ***      | *** | 考別民家           |
| देते तदिय । णीयं                    | •••   | •••   | *** | 9901300        | पग्रहरदेण य जीदी                                   |         | ***      | ••• | दृष्,२५        |
| देदोधं वेगुन्वे                     | ***   | ***   | ••• | 2481548        | पंचादद्वीकाछच्छी।                                  |         | ***      | *** | <b>२३</b> १३५  |
| दुक्तदि दुरसरसंही<br>देहारी फार्यता |       |       | *** | 9941290        | - पंचणद•उदयपद <b>ी</b><br>पंचणद•रा <del>लपदि</del> |         | ***      | *** | 3 €:3 €        |
| दहादा कासता                         | **    | • ••• | *** | <b>१६३।३४०</b> | ४५एद <i>•रालप्रदर्श</i> ह                          | • • • • | •••      | *** | 平面1章           |

| 47.747                                | ₹.             | · 平,· 丰。           | *1 T                                 |     |       | g,    | 特. #. 特.           |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-----|-------|-------|--------------------|
| पडमदिया कसाया •••                     | *** ***        | देशकोत् .          | पुणीय गर्ध सम्बे                     | *** | ***   | ,     | 7 16:236           |
| पदपडि॰ सहारं देह                      | ***            | 3,415%             | ्र <sub>मामस</sub> ्थित सम्मा        |     |       |       | 有效的複數              |
| पडवीसे (य) पहुदी दस्यं                | ***            | 3,41.22            | सुकति सामारील                        |     | •••   |       | 76+1437            |
| पंत्राई तिहामं                        | ***            | 36135              | ्रेट्स <u>करके रहे</u> हे क्टक्स्    | ••• |       |       | 3631933            |
| पदिहिंदेशतुमारा                       | ***            | YHICK              | after befefenten                     | ••• | ***   | •••   | 35,414,63          |
| पडमुबसनिये सम्मे                      | ***            | ASIVE              | पर्यायमंगपुरती <sup>*</sup>          | ••• | •••   | ***   | 3551953            |
| पुरिसं बहुसंजनमं                      | •••            | * 51303            | المعالية في يوسط                     | ••• | ***   | •••   | २०३१६१७            |
| पुनिदरं वितिविगडे                     | ***            | ७,३१३३३            | प्रत्येष सब प्रयोग                   |     | •••   | • • • | <b>२३२।६४६</b>     |
| पंचितिएत सोपं                         | •••            | YFP1F.             | र्षन दि पंतर्पती                     | ••• | ***   |       | इत्रप्ताहरूड       |
| पन्गारवसुगतीचं                        | •••            | 421330             | पडमं पडमति सङ्गा                     |     | •••   | •••   | २१८।६६६            |
| पुष्पानं कोनितिमा                     | ***            | £ 31376            | . पगरी पगर्ग पगनह                    | *** | ***   |       | २२९१ ३७%           |
| परपाद्दुगं देज दु                     | *** ***        | ७२।३७५             | पुरतिवारीयं वसु                      | *** | •••   | ***   | 5351939            |
| पुंचेयदा संतो                         | •••            | 63130%             | <b>प्रमानकर्गदिनक</b>                | ••• | •••   | ***   | २३३७२५             |
| पणविग्पे विवरीयं                      | •••            | ८२।२०६             | परिहारे पंचतियं                      | ••• | •••   | •••   | \$3.A105.a         |
| परिणामजीगटाया •••                     | •••            | ८६।२२०             | । पुष्यं व ग नडरीसं                  | ••• | ***   | ***   | 5381083            |
| पहासंखेदादमा                          | ***            | ८७१२२४             | पगर्वाने तिगिगडेर                    | ••• | ***   | •••   | 5881223            |
| पुण्यत्वन्तीगळनं                      | •••            | 22,580             | , पगवरमा परमासः                      | ••• | •••   | •••   | २५०१७८९            |
| पण पत्र इति सत्तरसं                   | •••            | 551758             | पगनदु छुग्गं घववं                    | ••• | • • • | •••   | २५०।३क्षे०         |
| पंचेकारसयात्रीस                       | •••            | १०३१२७७            | पिंजीगमेंतराष्                       | *** | •••   | •••   | 54,41000           |
| पग पव इति चत्त                        | ***            | १०४१२८१            | <sup>।</sup> प्रयोग्रह्मसाओ          | ••• | •••   | •••   | २५७१८०६            |
| पंचेद्यारस॰ इतिगवदालं                 | ***            | १०५।२८२            | पागववारीष्ठ रदो                      | *** | •••   | •••   | २५८।८३०            |
| पुंचंद्रनिरियहुदा                     | •••            | १०९१२९६            | परिवासी बुद्धावी                     | ••• | •••   | •••   | २६६१८३२            |
| पुरनेहारचडोंगे                        | •••            | १२७१३५२            | पुगर्वि देसोति गुगो                  | ••• | •••   |       | २६७।८३८            |
| पण्णास बार छहे                        | ***            | 3331328            | पुर्वं पंचनियहि                      | ••• | •••   | •••   | २६८।८४२            |
| पर्मेकारं छद्दादि                     | •••            | 3201528            | पतेयपदा निच्छे                       | ••• | ***   | •••   | २७२१८५७            |
| पण्गरक्षायमयहुग<br>पटमक्ष्मायागं च वि | *** ***        | 9821809            | पिडमदा पंचेव य                       | ••• | ***   | •••   | २७२१८५८            |
| पडमक्सायाग च स<br>मुख्यिहेसुवि मिछिदे | *** ***        | १५६१४४८<br>१६५१४७९ | पत्तेदाणं दबरि                       | *** | ***   | •••   | २७३१८५९            |
| पुरिसोद्येग चडिदे <b>वं॰</b>          | *** ***        | 3621808            | पर्गरचोळ्ड्वारच                      |     | •••   | ***   | २७४१८६५            |
| पुणवंद्यगन्मि वारस                    | •••            | १६७१४८ <i>५</i>    | परसमयानं वयणं                        | ••• | ***   | •••   | २८२।८९५            |
| पणदाल छत्सवाहिय                       | *** ***        | 9091400            | पचयधगस्तागयगे                        | ••• | •••   | •••   | २८५।९०४<br>२८५।९०५ |
| पंत्रसहस्सा वेसय 🔐                    | •••            | १७२१५०४            | े पडिसमयधरेति पदं<br>पचयस्य य संकलगं | ••• | •••   | •••   |                    |
| पदमतियं च य पदमं                      |                | , १७३१५१०          | पहानंदेजदिना                         | ••• | ***   |       | २९१।९३१<br>२९८।९५४ |
| पुरिसोदयेग चहिदे संति                 | •••            | वेल्डान्दे वे      | पहमं पटमं खंडं                       |     | •••   |       | <b>२९८</b> 154६    |
| पंचविषचहिषेषु य                       | •••            |                    | पदम पटम ख॰                           | ··· | •••   | •••   | 4201212            |
| र ख पुलक्ते 'विसय                     |                |                    | फर्यने एकेके                         |     | •••   | •••   | ८८।२२५             |
| रतका सर्वे हिया परंतु '               |                |                    | फर्यसंखाहि गुर्ग                     | ••• | •••   | •••   | ८९।२२९             |
| , अप ऐसा होता है, कि दिप              | । सादि वस्तु ह | दशनावरमञा          |                                      | च   |       |       |                    |
| नोक्ने द्रव्यक्ते है।                 |                |                    | वंबनपहुदि समीग्नय                    | ••• | •••   | •••   | ३८।८२              |

| गाधा                                    |     | पृ. सं. | गा. सं.                      | गाया                                  |       |     | ā   | . सं. गा. सं.      |
|-----------------------------------------|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------|
| विदियगुणे अणधीणति                       | ••• | •••     | ४४।९६                        | वाणउदि णउदि सत्तं                     | ए     | ••• | ••• | २४२।७६२            |
| वारत च वेयणीये                          | ••• | ۰۰۰ ۶   | 25910                        | वासीदे इनिचउपण                        | ***   | ••• | ••• |                    |
| वास्प वास्स वरहिंदीओ                    | ••• | ۶       | 313RC                        | वारचंड ति दुगमेक्सं                   | •••   | ••• | ••• | २६७१८३६            |
| विदियं विदियणिसेगे                      | ••• | ۶       | ८११६२                        | वारहुठुछवीसं                          | •••   | ••• |     | २७०।८५०            |
| बादालं तु पसत्था                        | ••• |         | ८११६४                        | वादालं वेण्णिसया                      | •••   | ••• | ••• | २७१।८५३            |
| वहुभागे समभागो                          | ••• | ง       | ८११९५                        | वावत्तरि विसहस्सा                     | •••   | ••• | ••• | २८४।९००            |
| बहुभागे सम॰ वंघा                        | ••• | c       | ०१२००                        | निदियं निदियं खंडं                    | •••   | ••• | ••• | २९८।९५७            |
| बादरिगव्वतिवरं                          | ••• | \$      | , ९१२३५                      |                                       | •     | Ŧ   |     |                    |
| दीइंदियपज्जत                            | ••• | 5       | ६१२५१                        | नेदे छादालसयं                         | •••   | ••• | ••• | २४।३७              |
| विदियादिस इस पुढ                        | ••• |         | ८।२९३                        | भूदं तु चुदं चहदं                     | •••   | ••• |     | ३०।५६              |
| विगुणणवचारिसहं                          | ••• |         | ०१३६२                        | भत्तपङ्ण्या ईंगिनि                    | •••   | ••• | ••• | ३२।५९              |
| निदिये तुरिये पणने<br>निदियस्तवे पणठाणे | ••• |         | राहण                         | भत्तपङ्ण्गाङ्विही                     | • • • | ••• |     | ३२।६०              |
| वंधे चंकामिजदि                          | ••• |         | ६१३८०                        | भवियंति भवियकारे                      | •••   | ••• | ••• | ३२।६२              |
| यंवे सधापवती                            | *** |         | 41830                        | भिष्यमुहुत्तो पर                      | •••   | ••• | ••• | ६१।१४२             |
| विष्कृटणकर्णं                           | ••• |         | ११४१४                        | भोगं व सुरे णरचड                      | •••   | ••• | ••• | 3331508            |
| वेंधुक्रटणकरणं सगसग                     | *** |         | २१४३७                        | भन्विदरुवसमवेदग                       | •••   | ••• | ••• | ११८।३२८            |
| न्युक्रडगक्रस्य सगस्य<br>वावीसनेक्कवीसं | ••• |         | ARAR                         | भंगा एकेका पुण                        | •••   | *** | *** | १३८।३८७            |
| वावीसमेक्कवीसं                          | ••• |         | ०१४६३                        | मेदेण अवत्तव्वा                       | •••   | ••• | ••• | १६३१४७४            |
| E1121-3-0-0                             | ••• |         | ०।४६४                        | भयसहियं च जुगुन्ह                     | डा स  | ••• | ••• | १६४।४७७            |
| विदिये विगिपणगयदे                       | ••• |         | <b>७३७१७</b>                 | भूबादरपज्जते                          | •••   | *** | *** | १७७।५२४            |
| वावत्तरि सप्पद्रा                       | ••• |         | ०१४९९                        | भव्पतियाणं एवं                        | •••   | ••• | ••• | १८२।५४३            |
| बाचीदिं विज्ञा                          | ••• |         | १।५७५                        | भन्ने सन्तमभन्ने                      | •••   | ••• | ••• | १८५१५५०            |
|                                         | ••• |         | ६१६२४                        | ञ्जनगरा अप्पदरा                       | •••   | ••• | ••• | १८६१५५४            |
| यं घोत्यक <del>्रकाता</del>             | ••• |         | ६।६२६                        | भृवादरतेवीसं                          | •••   | ••• | ••• | १८८।५६५            |
| BB                                      | ••• |         | ण <b>६३०</b>                 | भोगे सुरहवीसं                         | •••   | ••• | ••• | १८९१५६७            |
| हाराजे लागिक                            | *** |         | टाइइ५<br>इाइ५०               | भुनगरपदराणं<br>भुनगरा भपदरा           | •••   | ••• | *** | १९०१५७१            |
| वादीलं दसयचक                            | *** |         | राइ५५                        | भुजगारी अपदरी                         | •••   | *** | ••• | १९३।५८०            |
| षंधपदे उदयंसा                           | ••• |         | ६१६६०                        | भोगभुमा देवाउं                        | •••   | ••• | *** | १९३।५८१<br>२१०।६४० |
| बाबीसयादिबंधे                           | *** |         | ६।६६९                        | भव्वेसव्यमभव्वे                       | •••   | ••• | ••• | २३५ <b>।</b> ७३२   |
| वंधुद्रये सत्तपदं                       | ••• |         | ०१६७३                        | भयदुगरहियं पटमं                       | •••   | ••• | *** | 3431048            |
| बाबीसेण निरुद्धे                        | ••• |         | ४७३१०                        | भूदापुकंपवदजो                         | •••   | *** | ••• | २५६१८०१            |
| षावीसे अडवीसे                           | *** | ३३      | २१६८०                        | भव्विदरागन्नदरं                       | •••   | ••• |     | २७२१८५६            |
| वावीसवंध चड्डिड                         | ••• | २२      | १२३।४                        |                                       | स     |     |     | ·                  |
| वंधा तियपण्डण्यव                        | *** |         |                              | मृहाह्यहा सन्ती                       | •••   | *** | ••• | 32153              |
| दापाउदी पाडादेचा<br>दंधतियं अडवीस दु    | *** | ••• २३  | 20012                        | नृतुत्तरपदर्धपं                       | •••   | ••• | ••• | इशाइ७              |
| यथात्य लडवास हु<br>याणहरि पहरिसत्तं मि॰ | ••• |         |                              | नृहत्तर॰ पामारिचट<br>निच्छत्तहुंडचंडा | 0     | ••• | ••• | 38165              |
| यागडरी गडरिवड                           | ••• |         |                              | मन्छत्तहुडसदा<br>मरपूपन्मि निव्ही     | ***   | ••• | ••• | <b>४४।४</b> ५      |
| मागडरीए संधा                            | ••• | *** **  | ( ३१७ ७ ३<br>(११७ <b>५</b> ५ | मिस्सावि <b>रदे दर्श</b>              | ***   | *** | ••• | ક્ષા <u>ન</u> ુ    |
| •                                       |     | (       | - 14 - 4 3                   | erenald es                            | •••   | *** | ••• | XC120A             |

| ligate that spirit                   |       | 25,   |                    | · 4476.99                                   |       |       | . 1   | , में ल है.           |
|--------------------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| रानी पात होते केंगा                  |       |       | \$ 3143 3 1014     | विश्वत पुर्वतेस                             | ,     |       | 4 ( ) | 有力的表表者                |
| स्त्रियाण तिलं                       |       | ,,,   | 44314+4            | सनाहे केंद्रम                               | . 4 • |       |       | 2111111               |
| मरोजन भुवाने म                       |       | • • • | 14314.4            | सन्ते सन्त ने नन्ते                         |       |       |       | 23213 **              |
| सरार विवेशेस्तिय                     | 444   |       | 34414+4            | जनसभि वन्ति                                 | ***   |       |       | 19715-7               |
| मुक्से सिमाने शिक्से 👯               |       |       | 34,414.1.1         | , सम्बद्धाः साम्यम् न                       | 444   |       | ***   | 23,713.63             |
| सुरमध्य बंदलकी 👯                     |       | • • • | ARVIAL:            | , मनुक्ती भवतीते 🦠                          | 4.4.  | * * * | ,     | 27.31541              |
| मत्थगरी तगरमणं                       |       | ***   | 34.1454            | धनेत भाजना                                  |       | 4++   | ***   | 24530                 |
| सराप्रापिकम                          | • • • |       | 44 11455           | : समिगारिस सन्तरीनी                         |       |       |       | A 4. 6. 1 . 2 . 4.    |
| सम्मविद्यानिके                       | ***   | •••   | JAGIASA            | गना नाम सिनिने                              | 4     | 445   |       | 311114                |
| सम्मर्गुःनेशम                        | ***   |       | 3471454 .          | ' सर्च विकास                                |       | * * * | 4     | 4.26.42.4             |
| सम्बर्भेडं ह्वं                      | ***   |       | 77-147-            | यानं तिण गरिपद्गी                           | * * * | * * * | ***   | 3371.044              |
| शेरमणाररण्ण                          |       | ***   | 2,7413.4.1         | यतं तुम सिता इसी                            | * * * |       | * * * | 24-113,43             |
| भंतीति सहमता                         | * * * | •••   | 2,4814,40          | सते कंपुर्वा वर्                            |       |       | * * * | 5 2 ml 3,4 5          |
| गगरीभवतुवर्षते                       | • • • | • • • | 3431444            | भीवादि न गा वंधा                            |       | ***   |       | 3 451 9,44            |
| सामरण अवसानी                         | •••   | ***   | 221400             | समनीयान रण्द्री                             | 444   |       | ***   | 4431434               |
| सत्तानीसहितसनं                       | ***   | ***   | 12314.03           | यमनीये तिथिण हि                             | ***   | ***   |       | 3. 4 (4) (4) 43       |
| साराम श्रमद्रामते                    |       |       | 1441454            | गुणं पमादरतिह                               | * * * | 4 4 4 | 5 4 4 | <i>বৰ</i> ক্লান্ত্ৰীত |
| सामग्यतिसम्तेनत्व                    | ***   | •••   | 3421,154           | राहुमें सहमी लोशे                           |       | ***   | 4 = 4 | २५११६१                |
| रांठाने संहडने                       | ***   | •••   | 3041433            | रामाणुभाषं वयणं                             | ***   | ***   |       | २५११७३०               |
| राणिरस मणुरमस्य य<br>राणीयि सहा मेसे | •••   | • • • | 7641449<br>7671449 | मोलम् विगरं कम्मो                           | ***   | ***   | 4 4 4 | 3,421042              |
|                                      | ***   | •••   |                    | भत्तर्भं दसम्भित्                           | ***   | •••   | ***   | 510316,43             |
|                                      | ***   | •••   | 3581,480           | विदेश सुद्रभंगा                             | ***   | ***   | ***   | 3081802               |
|                                      | •••   | ***   | 36 \$1'3'30        | गर्यंदि (हि सिप्ति                          |       | •••   |       | 2001668               |
| -                                    | ***   | ***   | १९३१५७९<br>१९५१५८५ | मंजीमभेति सदिति ह                           |       | •••   | ***   | 2691697               |
| सम्सापन्यसाण<br>सामण्यसग्रहविग्रहवि  | •••   | •••   | 1501458            | ं सहउद्विमा प्रतिती ।<br>विदे विमुद्धनित्वे | • • • | •••   | •••   | २८१।८५३<br>२८७।६१३    |
| सुर्विर्वविसेश्वरे                   | •••   | •••   | 9901496            | सम्बद्धारायाणं                              | ***   | •••   | 444   | २५०।९२७               |
| संठाणे संदर्णे                       | •••   | •••   | 9861499            | सञ्जासं पयधीर्थं                            | •••   | ***   | ***   | २९१। <b>१३</b> २      |
| सिकाम्मि मणुस्यमि य                  | •••   | •••   | 3551609            |                                             | •••   | •••   | ***   | 2541545               |
| सामण्णकेवलिस्स                       |       | ***   | २००।६०६            |                                             | •••   | •••   | 444   | 2581583               |
| सव्यं तित्याहारगऊणं                  |       | ***   | 2091690            |                                             |       | •••   | •••   | २९५।९४६               |
| सत्यतादाहारं                         | •••   | ***   | २०२।६१३            | सन्युवरि मोहणीये                            |       | •••   | •••   | 34,61986              |
| सम्मत्तं दे्सजमं ् 🚥                 | •••   | •••   | २०४१६१८            | ति <b>इंतुद्</b> यतद्यग्य                   | • • • | •••   | •••   | ३०११९६७               |
| सुरणरसम्मे पटमो                      | •••   | •••   | २०५१६२०            | व्यापारीय व्यापारिकी                        | €.    | •     |       | 11033                 |
| सीदादि चउट्ठाणा                      | •••   | •••   | २०५१६२२            |                                             | •••   | ***   | ***   | ५७।१३२                |
| समविसमद्वाणाणि य<br>सादासादेसदरं     | •••   | •••   | २०६।६२५<br>२०८।६३३ |                                             |       | •••   | •••   | ११११२०२<br>१२६।३५०    |
| सादासादेकदर<br>सुरणिर्या णरतिरियं    | •••   | •••   | २९०१६३ <b>२</b>    | हस्तरदि पुरिसगोददु                          | •••   | •••   | •••   | 1441470               |
| सगसगगदीणमाउं •••                     | •••   | •••   | 2901689            | हारं अधापनतं                                | •••   | ***   |       | 9491839               |
| सन्वाउवंधभंगे •••                    | •••   | •••   | २१२।६४७            | होंति अणियदिणो ते                           |       | ***   |       | २८७।९१२               |
| सत्तरसं णवयतियं                      | •••   | •••   | २१५।६५६            |                                             | •••   | •••   |       | २९९।९५९               |
|                                      |       |       |                    |                                             |       |       |       |                       |



#### श्रीनेनिचन्द्राय नमः ।

अथ छावाभाषाटीकोपेतः

# गोम्बद्सारः।

## (कर्मकाण्डम्)

मङ्गलाचरण.

दोहा।

परमभये सब खंडिकं, करमकांड समुदाय ।
सहज अखंडित ज्ञानमय, जयवंते जिनराय ॥ १ ॥
विम्नहरनमंगलकरन, नमाँ सिद्धमुखकार ।
नेमिचंद्रजिन जगतपति, साधुवचनगुणधार ॥ २ ॥
जीवकांडकों जानिकं ज्ञानकांडमय हो ६ ॥
निजस्तक्षमं रिमरहें शिवपद पार्य सो ६ ॥ ३ ॥

गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहके पूर्वार्थ-जीवकाण्डमें जीव-अञ्च्छ जीव प्रत्यका राज्य विसारसे कहा गया । अब उसके साथ अनादि कारुसे संबंध राज्येदारे वर्णका व्यव भी विसारसे करनेकेटिये दूसरे कर्मकाण्ड महाअधिकारका आचार्य आरंभ वर्णे हैं. जीव उसमें प्रथम अपने इष्टदेवको नगस्कार करते हुए जो खुछ बहुना है उनकी प्रतिकार करते हुए जो खुछ बहुना है उनकी प्रतिकार करते हुँ:—

पणिय सिरसा णेमि गुणरयणिवभूतणं महादीरं । सम्मत्तरयणिलस्यं पयिसम्बित्तणं दोच्हं ॥ १ ॥ प्रकृष विश्वा भेषि शुल्यकिम्बूष्णं ग्रह्यक्ष्यः । सम्बद्धस्यकित्वं प्रश्वित्युक्तिं स्थानि ॥ १ ॥

क्षर्य-में मेनियम लायार्थ, शासरित्यासर्व गरीते कानुस्तीती पाना कार्यनारी. मोधार्या महारामीको देनेयाते, साधारपार्यकाने स्थान होते क्षतिस्तात सीर्वनारी

े ६, क्रम्प्यपृष्टिकार है के क्षेत्रकारण का कारण कारण । या द्वा कार्यों क्रम्य ग्रास्त्रकी क्षामाणक कारण क क्ष्मित र्हार्थकारों कारण करियों की कृषित है कि वागण के क्ष्मित कार्यकारी कार्यक्रियम है तक क्षित्रकारण कार्य क्षमें कार्यकार कार्यकार कार्यकारण की तिल्लाकार के क्ष्म क्ष्मित कार्यके मत्तक नवा-प्रणाम कर, ज्ञानावरणादि कर्मोंकी मूछ, उत्तर दोनों प्रकृतियोंके व्यास्यान करनेवाला प्रकृतिसमुत्कीर्तननामा अधिकार कहताहूं ॥ १ ॥

यहांतर प्रकृति शब्दका अर्थ क्या है ? ऐसा प्रश्न होनेपर आचार्य कहते हैं;—
पयडी सील सहावो जीवंगाणं अणाइसंवंधो।
कणयोवले मलं वा ताणित्यत्तं सयं सिद्धं॥ २॥
प्रकृतिः शीलं स्वभावः जीवाङ्गयोरनादिसम्बन्धः।
कनकोपले मलं वा तयोरस्तित्वं स्वयं सिद्धम्॥ २॥

अर्य-कारमकेविना वन्तुका जो सहज स्वभाव होता है उसको प्रकृति शील अथवा तमान करते हैं । जैसे कि आगका खभाव ऊपरको जाना, पवनका तिरछा बहना, और जनमा रामाव नीनेको गमन करना है, इत्यादि । प्रकृतमें यह खभाव जीव तथा अहे (कर्म) का ही लेना चाहिये । इन दोनेंमिंसे जीवका खभाव रागादिरूप परिणमने (होजाने) का है, जीर कर्मका सामाव रागादिखप परिणमावनेका है। तथा यह दोनेंका मंदेप, गुर्प पापाणमें मिले हुए मल (मैल) की तरह अनौदिकालसे है । और इसीलिये ाीत तया कर्मका अभित्य मी सायं-ईश्वरादि कर्ताके विनाही-अपने आप सिद्ध है। सारार्थ-दिम तरह भंग अथना शरावका सभाव बावला करदेनेका और इसके पीनेवाले र्रापका सामाय बावला होजानेका है, उसी तरह जीवका खभाव रागहेपादि कपायरूप के अने का एका कर्न का स्वभाव सामादिकपाय खरूप परिणमादेनेका है । सो जवतक दें के राज्य रहता है तर्मालक विकारख़्य परिणाम होता है । अंतर इतना ही है कि ं र रिंग करी हा यह संतंत्र असीका नहीं अनादिकारका है । जैसे कि खानिसे निकल कार में भा अवादिकालमेदी कीट कालिमाहार मैक्से मिळाहुआ रहता है, वैसे ही जीव और करों का अवादिकालने सनः संबंध होग्हा है, किसीने इनका संबंध किया नहीं है। ें का अन्यान में अवत्वा (में ) ऐसी प्रतीति होनेसे सिद्ध होता है, तया कर्मका भिक्त अत्यान कोई करिडी (जिलासि) है हो कोई धनवान इत्यादि विचित्रपना प्रत्यक्ष केन्द्रों के किन्न के तो है। इसकारण जीव और कर्म दीनोंही पदार्थ अनुभवसिद्ध हैं ॥ २ ॥ रूर राजारे हीत करें केंग्र सेकारें (कारीक सहायक ) का किसतरह अपने साथ संबंध with the first said from

> देशेरयेण सहित्रो जीवो आहरिद करम णोकरमें। परिसदयं सबंगे तनावसींटबोब बळे॥ ३॥

देहोदयेन सहितो जीव आहरति कर्म नोकर्म । प्रतिसमयं सर्वाङ्गं तप्तायःपिंडमिव जलम् ॥ ३ ॥

अर्थ—यह जीव सौदारिक आदि शरीरनामा कर्मके उदयसे योगसहित होकर ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप होनेवालीं कर्मवर्गणाओंको, तथा औदारिक आदि चार शरीर (सौदारिक १ वैक्रियिक २ आहारक ३ तैजस ४) रूप होनेवालीं नोकर्मवर्गणाओंको हरसमय चारों तरफसे प्रहण (अपने साथ संबद्ध ) करता है। जैसे कि आगसे तपा हुआ लोहेका गोला पानीको सब ओरसे अपनी तरफ खींचता है। भावार्थ—जब यह शरीर सहित आत्मा मन वचन कायकी प्रवृत्ति करता है तभी इसके कर्मोंका वंघ होता है। किंतु मन वचन कायकी किया रोकनेसे कर्मवंघ नहीं होता॥३॥

यह जीव कर्म तथा नोकर्मरूप होनेवाले कितने पुद्ररूपरमाणुओं को प्रतिसमय प्रहण करता है, सो बताते हैं:—

सिद्धाणंतिमभागं अभवसिद्धादणंतगुणमेव । समयपवद्धं वंधदि जोगवसादो दु विसरित्थं ॥ ४ ॥

सिद्धानन्तिमभागं अभन्यसिद्धादनन्तगुगमेव । समयप्रवद्धं वध्नाति योगवशात्तु विसदृशम् ॥ ४ ॥

अर्थ—यह आत्मा, सिद्धजीवराशिके जो कि जनन्तानन्तप्रमाण कही है जनंतमेभाग जार अभव्यजीवराशि जो जधन्ययुक्तानंत प्रमाण है उससे अनंतगुणे समयप्रवदको अर्थात् एक समयमें वंधनेवाले परमाणुसमृहको, बांधता है;—अपने साथ संबद्ध करता है। परंतु मन वचन कायकी प्रवृत्तिद्धप योगोंकी विशेषतासे (कमती बढती होनेसे) कर्मा योड़ जार कर्मा बहुत परमाणुओंका मी बंध करता है। सारांद्यः—परिणामोंमें कपायकी अधिकता तथा मन्दता होनेपर आत्माके प्रदेश जब अधिक वा कम सकंप (चलायमान) होते हैं तब कर्म परमाणु मी ज्यादा अथवा कम बंधते हैं। जैसे अधिक चिकनी दीवालपर धृति अधिक लगती है और कम चिकनीपर कम ॥ १॥

इस प्रकार कर्नपरमाणुओं के दंधका प्रमाण वताकर उनके उदय तथा सस्दका ( मैज्द रहनेका ) प्रमाण भी बताते हैं:—

जीरिद समयपवद्धं पञीयदो णेगसमयवद्धं वा ।
गुणहाणीण दिवहं समयपवद्धं हवे सत्तं ॥ ५ ॥
जीवेते समयपवद्धं प्रयोगतः अनेकसमयदद्धं वा ।
गुणहानीनां द्यार्वं समयप्रवद्धं भवेन् सन्वम् ॥ ५ ॥

अर्थ—एक २ समयमें कर्मपरमाणुओंका एक एक समयप्रदक्ष पतः देवर विर लाया करता है। परम्तु कदाचित् तपथरणरूप विशिष्ट अतिहायदाही जियाके होनेपर बंधेतुए भनेक सम्प्रान्द भी सह आया करते हैं। तिरा मी कुछ क्षा तेत मृणदानि भाषायों मुत्ति समय प्रमाण सम्प्रान्द संबद्ध र द्वीयान) अवत्यति रहा करते हैं। इसका विभेत्र क्षान भागे ज्याकर करीकी अवस्याके चिकित्तारी करेते। व्यक्ति मृणदादि माणास कौरहका भी सुकास किया नायमा ॥ १९॥

स्व करीहे राजान्त्री भेर भेर पोरं पो होने हो गावानीते बताते है, 👵

कम्मनामेण एकं दर्घ भाषोति होरि हृतिई त्। पोग्गलिषिडो दर्व सस्तनी भाषकम्भं तु॥ ५॥ कम्बेन एकं इन्ते भाष इति भवति विविधे तु॥ पुरुषिष्टो इत्ते बल्झिकः भाषकर्षे तु॥ ५॥

अर्थ — सामान्यपनिसे कमें एक हो है, उनमें भेद नहीं है। लेकिन हान तथा। भावक भेदरी उसके दोपकार हैं। उसमें ज्ञानानरणादिस्य पुरूलद्रम्थका पिट हम्पकर्ष है, जीर उस इन्मविड्से फल देनिने जो शक्ति यह भावकर्ष है। प्रथम कार्यमें कारणका व्यवहार होनेपे उस शक्तिसे उसके हुए भी अज्ञानादि या कीपादि रूप परिणाम ने भी भावकर्ष ही हैं॥ ९॥

> तं पुण अद्विहं या अडहालसपं असंगलोगं या । ताणं पुण पादिति अ-पादिति य होति सण्णाओ ॥ ७ ॥ सन् पुनम्हविधं या अद्यवनाशिष्ण्यतममंत्यक्षेतं या । सेपां पुनः पातिति अपातिति च अवतः मंत्रे ॥ ७ ॥

अर्थ—यद कमें सामान्यमें आठ धकारका है। अथना एकसी अदतालीस या असंख्यात लोकप्रमाण भी उसके भेद होते हैं। उन आठ कमोमें भी घांतिया तथा अघातिया ये दो भेद हैं॥ ७॥

जन उन जाठमेदोंके नाम तथा उनमें घातिया और अचातिया कोन २ हैं सी दी गाथाओं में दिखाते हैं:,—

णाणस्स दंसणस्य य आवरणं वेयणीयमोहणियं। आउगणामं गोदंतरायमिदि अह पयडीओ ॥ ८ ॥ ज्ञानस्य दर्शनस्य च आवरणं वेदनीयमोहनीयम्। आयुष्कनाम गोत्रान्तरायमिति अष्ट प्रकृतयः॥ ८॥

अर्थ--ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ और अन्तराय ८ ये आठ कर्मीकी मूल प्रकृतियां (स्वभाव ) हैं ॥ ८ ॥

> आवरणमोहविग्धं घादी जीवगुणघादणत्तादो । आउगणामं गोदं वेयणियं तह अघादित्ति ॥ ९ ॥

आवरणमोहिविद्यं घाति जीवगुणघातनत्वान् । आयुष्कनाम गोत्रं वेदनीयं तथा अघातीति ॥ ९ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ मोहनीय ३ अन्तराय १ ये चार घातियाकर्म हैं। क्योंकि जीवके अनुजीवी गुणोंको घातते (नष्ट करते) हैं। आयु १ नाम २ गोत्र ३ आर वेदनीय १ ये चार अघाती कर्म हैं। क्योंकि जली हुई रस्सीकी तरह इनके रहनेसे भी अनुजीवी गुणोंका नाश नहीं होता॥ ९॥

आगें उनजीवके गुणोंको कहते हैं जिनकों कि ये कर्म घातते हैं;—
केवलणाणं दंसणमणंतिविरियं च खिययसम्मं च ।
खिययगुणे मिदयादी खओवसिमए य घादी हु ॥ १० ॥
केवलज्ञानं दर्शनमनन्तवीर्यं च क्षायिकसम्यक्तवं च ।
क्षायिकगुणान मत्यादीन क्षायोपशिमकांश्च घातीनि तु ॥ १० ॥

अर्थ — केवलज्ञान १ केवलदर्शन २ अनन्तवीर्य ३ और क्षायिकसम्यक्त्व ४, तथा च शन्दते क्षायिकचारित्र और क्षायिकदानादि; इन क्षायिकमावोंको तथा मतिज्ञानआदि (मित १ श्रुत २ अविषे ३ और मनःपर्यय ४ इत्यादि) क्षायोपशमिकभावोंको मी ये ज्ञानावरणादि चार घातियाकर्म घातते हैं । अर्थात् ये जीवके सम्पूर्ण गुणोंको प्रगट नहीं होने देते । इसीवास्ते ये घातियाकर्म कहलाते हैं ॥ १०॥

भव अघातिया कर्मोका कार्य वतानेके लिये पहले आयुकर्मका कार्य वताते हैं;—

कम्मकयमोहविद्यसंसारिम्ह य अणादिजुत्तिम्ह । जीवस्स अवट्ठाणं करेदि आऊ हिल्द णरं ॥ ११ ॥ कर्म्मकृतमोहवर्धितसंसारे च अनादियुक्ते । जीवस्रावस्थानं करोति आयुः हलीव नरम् ॥ ११ ॥

अर्थ—कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ और मोह अर्थात् अज्ञान, असंयम तथा मिथ्यात्वसे हिंदिको प्राप्त हुआ संसार अनादि है। उसमें जीवका अवस्थान रखने वाला आयुक्षमें है। वह उदय रूप होकर मनुप्यादि चार गतियोंमें जीवकी स्थिति करता है। जैसे कि काठ (सोडा)—जोकि जेल्खानोंमें अपराधियोंके पांवको बांध रखनेकेलिये रहता है, अपने छेदमें जिसका पैर आजाय उसको बाहिर नहीं निकलने देता, उसी प्रकार उदयको प्राप्त हुआ आयुक्स जीवोंको उन २ गतियोंमें रोककर रखता है।। ११॥

**अव नामकर्मका कार्य कहते हैं:**—

गदिआदि जीवभेदं देहादी पोग्गलाण भेदं च । गदियंतरपरिणमनं करेदि णामं अणेयविहं ॥ १२ ॥ गलादि जीवभेदं देहाति पुद्रहानां भेदं च । गलन्तरपरिणमनं करोति नाम अनेकविषम् ॥ १२ ॥

अर्थ—नामकर्म, गति आदि अनेकतरह्का है। वह नारकी यंगरह जीवकी पर्यायों के मेदोंको, और ओदारिक शरीर आदि पुद्रक्ते मेदोंको, तथा जीवके एक गतिमे दूगरी गतिरूप परिणमन को करता है। अर्थान् नित्रकारकी तरह नह जनेक कार्योंको किया करता है। भावार्थ—जीवमें जिनका फल हो सो जीविवयाकी, पुद्रलमें जिनका फल हो सो पुद्रलविपाकी, होत्र—विग्रहगतिमें जिनका फल हो सो होत्रविपाकी, तथा "न" शब्दसे भवविपाकी। यद्यपि भवविपाकी आयुकर्मकोही माना है; परन्तु उपनारसे आयुक्ता अविनामवी गतिकर्म मी भवविपाकी कहा जा सकता है। इसतरह नामकर्म जीविवयाकी आदि चार तरहकी प्रकृतियों रूप परिणयन करता है। १२॥

आगे गोत्रकर्मके कार्यको कहते हैं;---

संताणकमेणागयजीवायरणस्स गोदिमिदि सण्णा । उचं णीचं चरणं उचं णीचं हवे गोदं ॥ १३ ॥ संतानक्रमेणागतजीवाचरणस्य गोत्रमिति संझा । उचं नीचं चरणं उचैनीचैर्भवेत् गोत्रम् ॥ १३ ॥

अर्थ — कुलकी परिपारीके कमसे चला आया जो जीवका आचरण उसकी गोत्र संज्ञा है। अर्थात् उसे गोत्र कहते हैं। उस कुलपरंपरामें ऊंचा (उत्तम ) आचरण होय तो उसे उच्च गोत्र कहते हैं; जो निंद्य आचारण होय तो वह नीचगोत्र कहा जाता है। जैसे एक कहावत है कि — शियालका एक बचा बचपनसे सिंहिनीने पाला। वह सिंहके बचोंके साथ ही खेलाकरता था। एक दिन खेलते हुए वे सब बच्चे किसी जंगलमें गये। वहां उन्होंने हाथियोंका समूह देखा। देखकर जो सिंहिनीके बच्चे थे वे तो हायीके सामने हुए लेकिन वह शियाल जिसमें कि अपने कुलका उरपोकपनेका संस्कार था हाथीको देख भागनेलगा। तब वे सिंहके बच्चे भी अपना बड़ाभाई समझ उसके साथ पीछे लौटकर माताके पास आये, और उस शियालकी शिकायतकी कि हमको शिकारसे इसने रोका। तब सिंहिनीने उस शियालके बच्चेसे एक कहा, जिसका मतलब यह है कि अब हे बेटा तू यहांसे भाग जा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचैगी। श्लोक ॥ ऋरोसि कृतविद्योसि दर्शनीयोसि पुत्रक। यसिन् कुले त्यमुत्पनो गजस्तत्र न हन्यते ॥ १॥ अर्थात हे पुत्र तू श्रुरवीर है, विद्यावान् है, देखने योग्य (रूपवान्) है; परन्तु जिस कुलमें तू पैदा हुआ है उस कुलमें हाथी नही मारे जाते। भावार्थ — कुलका संस्कार अवश्य आजाता है चाहें वह कैसे भी विद्यादिगुणोंकर सिहत क्यों न हो। उस पर्यायमें संस्कार नही मिटता॥ १३॥

आगे वेदनीयं कर्मके कार्यको कहते हैं;—

अक्खाणं अणुभवणं वेयणियं सुहसस्वयं सादं । दुक्ससस्वमसादं तं वेदयदीदि वेदणियं ॥ १४ ॥ अक्ष्णामनुभवनं वेदनीयं सुखखरूपं सातम् । दुःखखरूपमसातं तहेदयतीति वेदनीयम् ॥ १४ ॥

अर्थ—इन्द्रियोंका अपने २ रूपादि विषयका अनुभव करना वेदनीय है । उसमें दुःलरूप अनुभव करना असाता वेदनीय है, और मुखरूप अनुभव करना साता वेदनीय है। उस मुखदुर्क्का अनुभव जो करावे वह वेदनीयकर्म है ॥ १४॥

लागे आवरणका कम दिखानेके लिये पहले जीवके कुछ प्रधान गुणीको वताते हैं;-

अत्यं देक्खिय जाणदि पच्छा सद्दृदि सत्तभंगीहिं। इदि दंसणं च णाणं सम्मत्तं होति जीवगुणा ॥ १५ ॥ अर्थ दृष्टा जानाति पश्चात् श्रद्धाति सप्तमङ्गीभिः। इति द्शेनं च ज्ञानं सम्यक्तवं भवन्ति जीवगुणाः॥ १५ ॥

अर्थ—संसारी जीव पदार्थको देखकर जानता है। पीछे सात भक्त (मेद) वार्ली नयोंसे निश्चयकर श्रद्धान करता है। इसपकार दर्शन ज्ञान और सम्यक्त्व ये तीन जीवके गुण होते हैं। भाषार्थ-देखना-दर्शन, जानना-ज्ञान, तथा श्रद्धान करना सम्यक्त्व गुण कहा है॥ १५॥

इस हिसाबसे पहले दर्शनावरणका पीठे ज्ञानावरणका उल्लेख करना चाहिये था; परन्तु वैसा न करके पहले ज्ञानावरणका उल्लेख किया है, सो क्यों ! इसका उत्तर देनेके लिये ही इन जीवगुणोंके आवरणका शासमें जो कम कहा है उसे युक्तिपूर्वक वताते हैं:-

अन्भरहिदादु पुर्व णाणं तत्तो हि दंसणं होदि । सम्मत्तमदो विरियं जीवाजीवगदमिदि चरिमे ॥ १६ ॥ अभ्यर्हितस्वात् तु पूर्व झानं ततो हि दर्शनं भवति । सम्यक्त्वमतो वीर्यं जीवाजीवगतमिति चरमे ॥ १६ ॥

अर्थ—आत्माके सन गुणोंमें ज्ञानगुण पूज्य है, इस कारण सनसे पहले ज्ञानको कहा है। क्योंकि व्याकरणमें भी ऐसा नियम है कि जो पूज्य हो उसको पहले कहना। उसके पीछे दर्शन कहा है। जीर उसके वाद सन्यक्त्व कहा है। तथा नीर्य शक्तिक्ष्प है। वह जीन और अजीन दोनोंमें पाया जाता है। जीवमें तो ज्ञानादि शक्तिक्ष्प, और अजीन-पुद्रलमें शरीरादिककी शक्तिक्ष रहता है। इसीकारण वह सनके पीछे कहा गया है। इसी लिये इनगुणोंके आवरण करनेवाले ज्ञानावरण दर्शनावरण, मोहनीय, और अन्तराय, इन चारों कमोंका भी यही कम माना है। १६॥

अब यहांपर प्रश्न यह है कि उन आठकर्मोंने अन्तराय कर्म जो कि घातियाकर्म है वह अघातियाओं के अन्तर्मे क्यों कहा ? उसका उत्तर आचार्य कहते हैं.—

षादीवि अघादिं वा णिस्सेसं घादणे असकादो । णामतियणिमित्तादो विग्धं पडिदं अघादिचरिमिन्ह ॥ १७॥ घासपि अघातीव निःशेषं घातने अशक्यात् । नामत्रयनिमित्ताद् विद्यं पठितमचातिचरमे ॥ १७॥

अर्थ—अन्तरायकर्म घातिया है, तथापि अचातियाकर्गोंकी तरह समस्तपनेसे जीवके गुणोंके घातनेको वह समर्थ नही है। ओर नाम, गोत्र, तथा वेदनीय इन तीनों कर्मोंके निमित्तसे ही वह अपना कार्य करता है, इसकारण अघातियाकर्मोंके अन्तमें उसको कहा है॥ १७॥ अब अन्यकर्मोंका भी कम कहते हैं:—

आउवलेण अवद्विदि भवस्स इदि णाममाउपुन्तं तु । भवमस्सिय णीचुचं इदि गोदं णामपुन्तं तु ॥ १८ ॥ आयुर्वलेन अवस्थितिः भवस्य इति नाम आयुःपूर्वे तु । भवमाश्रिय नीचोधमिति गोत्रं नामपुन्तं तु ॥ १८ ॥

अर्थ — नामकर्मका कार्य चारगतिरूप या शरीरकी स्थिति रूप है। वह आयुकर्मके वलसे (सहायतासे) ही है। इसिलये आयुकर्मको पहले कहकर पीछे नाम कर्मको कहा है। सौर शरीरके आधारसे ही नीचपना वा उत्क्रप्टपना होता है, इसकारण नामकर्मको गोत्रके पहले कहाहै। भावार्थ—नामकर्मसे शरीर मिलता है परन्तु वह आयुके विना ठहर नहीं सकता। और शरीरसेही कंच नीच व्यवहार है। इसीलिये आयु, नाम, और गोत्रकर्म कमसे कहे हैं॥ १८॥ आगे यहां प्रश्न होता है कि वेदनीयकर्म अधातिया है; उसको घातियाओं विचम

क्यों कहा ? इस प्रश्नका उत्तर देते हैं;--

घादिंव वेयणीयं मोहस्स वलेण घाददे जीवं। इदि घादीणं मज्झे मोहस्सादिम्हि पिटदं तु ॥ १९॥ घातिवत् वेदनीयं मोहस्य वलेन घातयित जीवम्। इति घातीनां मध्ये मोहस्यादौ पिटतं तु ॥ १९॥

अर्थ — वेदनीयकर्म, मोहनीयकर्मके मेद जो राग द्वेष हैं उनके उदयके वरुसे ही प्रातियाकर्मीकी तरह जीवोंका घात करता है। अर्थात् इन्द्रियोंके रूपादिविषयोंमेंसे किसीमें रित (प्रीति) और किसीमें अरित (द्वेष) का निमित्त पाकर झुल तथा दुःख स्वरूप साता और असाताका अनुभव कराके जीवको अपने ज्ञानादि गुणोमें उपयोग नहीं करने देता, परखरूपमें लीन करता है। इस कारण अर्थात् धातियाकी तरह होनेसे प्रातियाओं के मध्यमें तथा मोहकर्मके पहिले इस वेदनीयकर्मका पाठ किया गया है। भावार्थ — वस्तुका खभाव भला या बुरा नहीं है। जवतक रागद्वेप रहते हैं तभीतक यह जीव किसीको बुरा और किसीको भला समझता है । क्योंकि एक वस्तु किसीको बुरी माल्स पड़ती है तो वही वस्तु किसीको अच्छी । जैसे कि—कटुकरसवाला नीमका पचा मनुष्यको अप्रिय रुगता है तो वही पचा ऊंटको प्रिय मालुम होता है । इससे सिद्ध होता है कि वस्तु कुछ खोटी या भली नहीं रहती. जो वस्तु ही वैसी हो तो दोनोंको एकसी माल्स पड़नी चाहिये । इसकारण यह सिद्ध हुआ कि मोहनीयकर्मरूप रागद्वेपके निमिचसे वेदनीयका उदय होनेपर ही इन्द्रियोंसे उत्पन्न सुख तथा दुःखका अनुभव होता है । मोहनीय कर्मके विना वेदनीयकर्म राजाके विना निर्वल सैन्यकी तरह कुछ नहीं करसकता ॥ १९॥

इसतरह कर्मोका पाठकम जो सिद्ध हुआ उसको अब उपसंहार करके दिखलाते हैं;-

णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं । आउगणामं गोदंतरायमिदि पिटदिमिदि सिद्धं ॥ २० ॥

ज्ञानस्य दर्शनस्य चावरणं वेदनीयमोहनीयम् । जायुष्कनाम गोत्रान्तरायमिति पठितमिति सिद्धम् ॥ २० ॥

अर्थ—ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ जीर अन्तराय ८ इस प्रकार जो पाठका कम है वह पहले पाठकमकी तरह ही सिद्ध हुआ ॥ २०॥

अब इन आठ कर्मों के स्वभावका दृष्टान्त देते हैं;—

पडपडिहारसिमज्ञाहिलिचित्तकुलालभंडयारीणं । जह एदेसिं भावा तहिव य कम्मा मुणेयन्त्रा ॥ २१ ॥

पटप्रतीहारासिमद्यहिलिचित्रकुलालभाण्डागारिकाणाम् । यथा एतेषां भावा तथैव च कर्माणि मन्तव्यानि ॥ २१ ॥

अर्थ—पट अर्थात् देवताके मुखके जगरका वल १, मतीहार अर्थात् राजहारपर वेटा हुआ ब्याडीबान २, असि (शहत टपेटी तटवारकी धार) ३, शराव ४, काठका पंत्र—सोडा ५, वित्रकार—चतेरा ६, कुंमार ७, मंडारी (खजानची) ८; इन आठोंके जैसे २ अपने २ कार्यकरनेके माव होते हैं उसी तरह क्रमसे क्रमेंके भी स्वभाव समझना ॥ २१ ॥

अब कुछ सन्दार्थ हेकर आठ कर्मोका अर्थ करते हैं । हानको जो आवरे-देंके वह सानावरण है । इसका सभाव देवताके तुख परका बन्द देना कहा है। यह इसप्रकार है कि. देदताके तुंह पर ढंका हुआ कपड़ा जिस्तरह देवताके विशेष हानको नहीं होने देता, उसी तरह ज्ञानावरण कर्म हानको आच्छाद है. विशेषहान नहीं होने देता। दर्शनको आवर अर्थात् वस्तुको नहीं देखने देवें वह दर्शनावरण है। इसका सभाव दरवानियाके सनाव कहा है। जैसे दरवानिया (पहरे दार) राजको देखने नहीं देता-देखनेसे रोक लेता है, वसे ही यह कर्म भी वस्तुका दर्शन नहीं होने देता। जो सुखदु: खका वेदन अर्थात् अनुभव करावे वह तीसरा वेदनीयकर्म है. इसका सभाव सहत रुपेटी तरुवारकी धारके समान है, जिसको कि पहले चखनेसे कुछ सुख होता है परन्तु पीछेसे जीमके दो इकडे होनेपर अत्यन्त दःख होता है। इसी तरह साता और असतासे सुख दु:ख उत्पन्न होते हैं । जो मोहै अर्थात् असावधान ( अचेत ) करै वह मोहनीय कर्म है । इसका स्वभाव मदिरा वगैरः जो नशा करनेवाली वस्तुएं हैं उन सरीखा है। जैसे शराव वगैरः पदार्थ. पीनेसे जीवको अचेत वा असावधान कर देते हैं, उसको अपने स्ररूपका कुछ विचार नहीं होने देते, इसी तरह मोहनीयकर्म आत्माको वेभान बना देता है, उसको अपने खरूपका विचार ही नहीं होता । जो एति अर्थात् पर्यायधारण करनेके निमित्त प्राप्त हो वह आयुकर्म है । इसका खभाव छोहेकी सांकल वा काठके यंत्रके समान है। जैसे सांकल अथवा काठका यंत्र पुरुषको अपने खानमें ही खित रखता है दसरी जगह नहीं जाने देता, ठीक उसीप्रकार आयुकर्म जीवको मनुष्यादि पर्यायमें स्थित (मोजूद) रखता है, दूसरी जगह नहीं जाने देता। जो ना-नाना अर्थात अनेक तरहके मिनोति अर्थात् कार्य बनावे वह नामकर्म है। यह चतेरेकी तरह है। जैसे चतेरा अनेक मकारके चित्राम (तसबीर) बनाता है उसी प्रकार नामकर्म नारक आदि अनेकरूप जीवके करता है । सातवां गोत्रकर्म है । जो गमयति अर्थात् ऊंच नीचपनेको प्राप्त करै उसको गोत्र कहते हैं । इसका समाव छंभारके समान है । जैसे छंभार मद्दीके बासन छोटे बड़े बनाता है वैसेही यह गोत्रकर्मभी जीवकी ऊंच तथा नीच अवस्था बनाता है । अन्त-रायकर्म वह है जो " अन्तरं एति" अर्थात् दाता तथा पात्रमें अन्तर व्यवधान करै। इसका स्वभाव भंडारी सरीखा है । जैसे भंडारी ( खजानची ) दूसरेको दान देनेमें विष करता है-देनेसे रोकता है, उसी तरह अन्तरायकर्म दानलाभादिमें विव करता है। इस तरह इन आठ मृल-कर्मीका शब्दार्थ करके सुखप कहा ॥

अब इन कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियों-विशेषभेदोंको कमसे बताते हैं;—
पंच णव दोण्णि अट्टावीसं चउरो कमेण तेणउदी।
तेउत्तरं सयं वा दुगपणगं उत्तरा होति॥ २२॥
पश्च नव ही अष्टाविंशतिः चत्वारः क्रमेण विनवतिः।
त्र्युत्तरं शतं वा द्विकपश्चकमुत्तरा भवन्ति॥ २२॥

अर्थ-ज्ञानावरण आदि आटकमींमेंसे प्रत्येकके भेद कमसे पांच, नो, दो, अट्टाईस, चार, तिरानवें अथवा एकमीतीन, दो, और पांच होते हैं। भावार्थ-ज्ञानावरणके मतिज्ञाना दरण ? श्रृतज्ञानावरण ? अविश्वज्ञानावरण ३ मनःपर्ययज्ञानावरण १ केवळज्ञानावरण ५, ये ५ मेद हैं। दर्शनावरणके चछुदर्शनावरण १ अचछुदर्शनावरण २ अविश्वदर्शनावरण ३ केवळ

दर्शनावरण ४ और स्त्यानगृद्धि ५ निद्रानिद्धा ६ प्रचलापचला ७ निद्रा ८ प्रचला ९ ये पांच निद्रा, इस प्रकार नौ मेद हैं ॥ २२ ॥

सन दर्शनावरणीयके मेदोनेंसे पांच निद्रासोंका कार्य तीन गाथाओंमें वताते हैं;—

र्थाणुदयेणुद्दविदे सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य । णिद्दाणिद्दविण य ण दिद्विमुग्घादिदुं सक्को ॥ २३ ॥

स्यानगृद्धगुद्दयेन उत्थापिते स्विपिति कर्म करोति जल्पिति च । निद्रानिद्रोद्येन च न दृष्टिमुद्धाटियतुं शक्यः ॥ २३ ॥

अर्थ — स्त्यानगृद्धिदर्शनावरण कर्मके उदयसे उठाया हुआ मी सोता ही रहें; इस नींदमें ही अनेक कार्य करें तथा कुछ बोले मी परन्तु सावधानी न होय ॥ आर निद्रानिद्राकर्मके उदयसे अनेक तरहसे सावधान कियाहुआ मी आखोंको नहीं उधाइ सकता है ॥ २३॥

> पयलापयलुद्येण य वहेदि लाला चलंति अंगाइं । णिद्दुदये गच्छंतो ठाइ पुणो वइसइ पढेई ॥ २४ ॥

प्रचलप्रचलोड्येन च वहति लाला चलन्ति अङ्गानि । निद्रोड्ये गच्छन् तिष्टति पुनः वसति पतति ॥ २४॥

अर्थ—प्रचलापचलाकर्मके उदयसे सुलसे लार बहती है सार हाय वगेरः अंग चलते हें, किंतु सावधान नहीं रहता । तथा निद्राकर्मके उदयसे गनन करता हुआ मी खड़ा होजाता है, बैठजाता है, गिरपड़ता है, इत्यादि किया करता है ॥ २४ ॥

> पयलुद्येण य जीवो ईसुम्मीलिय सुवेइ सुत्तोति । ईसं ईसं जाणिद सुद्धं सुद्धं सोवदे मंदं ॥ २५ ॥

प्रचलोर्वेन च जीव ईपदुन्मील्य खिपति सुनोपि। ईपदीपज्ञानाति सुहुईहुः खिपति मन्दम्॥ २५॥

अर्थ—प्रचलकर्मके उदयसे यह जीव कुछ कुछ आखोंको उधाइकर सोता है. जीर सोता हुआ भी धोड़ा थोड़ा जानता है. दार दार मन्द (थोड़ा) रायन करता है। यह निद्रा दानके सनान है. सद निद्राओंसे उत्तन है। इस प्रकार दर्शनावरणीयकर्मके कुछ मेदों- का कार्य कहा।। २५॥

वेदनीयक्रमें के सातावेदनीय १ और असातावेदनीय २ ऐसे दो नेद हैं। मोहनीयक्रमें मी साधारण रीतिले दो प्रकारका है—दर्शनमोहनीय १ और चारिक्रमोहनीय २ । इनमें दर्शनमोहनीय दंधकी अपेक्षा एक निय्यालक्ष्य ही हैं। बींत उदय तथा सत्ताकी बांका निय्याल १ सम्यामिष्याल २ और सम्यक्तप्रकृति २ इन तीन मेदसहर्य हैं॥ आगे ये तीन मेद किस तरह हो जाते हैं ? इसका उत्तर देते हैं;—
जंतेण कोइवं वा पढमुवसमसम्मभावजंतेण ।
मिच्छं दव्वं तु तिधा असंखगुणहीणदव्यकमा ॥ २६ ॥
यन्नेण कोद्रवं वा प्रथमोपश्चमसम्यक्त्वभावयन्त्रेण ।
मिथ्यात्वं द्रव्यं तु त्रिधा असंखगुणहीनद्रव्यक्रमात् ॥ २६ ॥

अर्थ—यन्न अर्थात् घरटी—चक्कीकरि दलेहुए कोदोंकी तरह प्रथंमोपशमसम्यक्त्वपरिणाम-रूप यन्नसे मिध्यात्वरूपी कर्मद्रव्य द्रव्यप्रमाणमें कमसे असंस्थातगुणा २ कम होकर तीन प्रकारका होजाता है। भावार्थ—जैसे कोदों—धान्यिवशेप दलनेपर तंदुल कण और भुर्मी, ऐसे तीन रूप होजाता है, उसीतरह मिध्यात्वरूप कर्मद्रव्य भी उपशमसम्यक्तवरूपी यन्नकेद्वारा मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्व इन तीन खरूप परिणमन करता है। इस कारण एक मिध्यात्वरूप दर्शनमोहनीय कर्मके ही तीन मेद कहे हैं॥ २६॥

चारित्रमोहनीयके दो भेद हैं—एक कपायवेदनीय दूसरा नोकपायवेदनीय। उनमें कषाय-वेदनीय १६ प्रकार है। उनके नाम कमसे कहते हें। यह कम कमोंके क्षपणकी अपेक्षाते है—अनन्तानुवन्धी कोध १ मान २ माया ३ लोम ४, अप्रत्याख्यान (अप्रत्याख्यानावरण) कोध ५ मान ६ माया ७ लोम ८, प्रत्याख्यान (प्रत्याख्यानावरण) कोध ९ मान १० माया ११ लोम १६। नोकघायवेदनीवर्ने नव भेद हैं—पुरुपवेद १ स्त्रीवेद २ नपुंसकवेद ३ रति ४ अरति ५ हास्य ६ शोक ७ मय ८ जुगुप्सा ९। आयुकर्म चार तरहका है—नरकायु १ तिर्थचआयु २ मनुष्यआयु ३ देवआयु ४। तथा नामकर्मके पिंड (भेदवालीं) और अपिंड (भेदवालीं) प्रकृतियान मिलानेसे सब व्यालीस भेद होते हैं। उन दोनों प्रकृतियोंमें पिंड (भेदवालीं) प्रकृति १४ हैं—गित १ (नरक १ तिर्यंच २ मनुष्य ३ देवगित ४), जाति २ (एकेन्द्री १ दोइन्द्री २ तेइन्द्री ३ चौइन्द्री ४ पंचेंद्रीजाति ५), शरीरनाम ३ (औदारिक १ वैकियिक २ आहारक ३ तेजस ४ कार्मणशरीर ५)॥

अव इन पांच शरीरोंके भी संयोगी (मिलेहुए) मेदोंको वताते हैं;—
तेजाकम्मोहें तिए तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मं ।
कयसंजोगे चहुचहुचढुदुग एकं च पयडीओ ।। २७ ॥
तैजसकाम्भणाभ्यां त्रये तैजसं काम्मेणेन काम्भेणेन काम्भेणं।
कृतसंयोगे चहुअहुअहुिंकमेकं च प्रकृतयः ॥ २७ ॥

अर्थ—तैजस शरीर और कार्मण शरीरके साथ २ औदारिक, वैकियिक और आहारक शरीरका आपसमें संवंध करनेसे चार चार मेद होते हैं । तीनोंके मिलकर १२ मेद

<sup>9.</sup> सम्यक्तके मेदोंमंसे उपशाम सम्यक्त दो प्रकार है-प्रथमोपशमसम्यक्त १ द्वितीयोपशमसम्यक्त १ इनमंसे अनादि मिथ्यादृष्टिके पहला मेद ही होता है. अत एव दर्शनमोहनीयके ३ मेद सादि मिथ्यादृष्टिके ही होते हैं.

होजाते हैं। तथा कार्मणदारीरके साथ तेजसदारीरके मिलनेसे हो भेद, और कार्मणदारीरके साथ कार्मणका संबंध होनेसे एक भेद, इसतरह सब मिलकर १५ भेद होते हैं। इनका चुलामा यह है— आदारिक आदारिक शेदारिक र बीकियिक तेजस २ बीकियिक कार्माण २ बीकियिक तेजस ६ बैकियिक कार्माण ७ बैकियिक तेजस ६ बैकियिक कार्माण ७ बैकियिक तेजसकार्माण ८ आहारक आहारक ९ आहारक तेजस १० आहारक कार्माण १२ तेजसतेजस १३ तेजसकार्माण १४ कार्माणकार्माण १५, इस प्रकार पंद्रह भेद हुए। इनमें से ओदारिक औदारिक औदारिक, बैकियिक वैकियिक कार्माणकार्माण वे पांच मेद पहले कहे हुए पांच दारीरोंमें ही शामिल हो जाते हैं। इस कारण मुख्यतया यहां १० भेद ही समझना। जैसे कि चकवर्ता जब विकियाक रके १ कम ९६००० छचान वे हजार दारीर बनाता है तब औदारिक से ही औदारिक शरीर बनाता है। अतः उनको औदारिक औदारिक ही कहते हैं। सो ओदारिक में ही अन्तर्भूत करना। इसीतरह देवके बैकियिक से बैकियिक होता है उसे बैकियिक वैकियिक कहते हैं, उसको बैकियिक में चन्तर्भूत करना। इसीप्रकार ओर भेद भी समझलेना॥ २०॥

वन्धन नामकर्म १ (ओदारिकशरीरवंधन १ वैकियिकवंधन २ आहारकवंधन ३ तैजस-वंधन १ कार्माणशरीरवंधन ५)। संघातनामकर्म ५ (ओदारिकशरीरसंघात १ वैकि-यिकसंघात २ आहारकसंघात ३ तैजससंघात १ कार्माणशरीरसंघात ५)। संस्थान-नामकर्म ६ (समचतुरलसंस्थान १ न्यग्रोधपरिमण्डल २ लाति ३ कुळा १ वामन ५ हुंड-संस्थान ६)। शरीरलांगोपांग नामकर्म ७ (ओदारिकशरीर आंगोपांग १ वैकियिक आंगोपांग २ आहारकशरीर आंगोपांग ३)। तैजस तथा कार्माणके आंगोपांग नहीं हैं।

शरीरमें आंगोपांग कौन २ से हैं सो वताते हैं:-

णलया वाहू य तहा णियंवपुटी उरो य सीसो य । अट्टेय दु अंगाइं देहे सेसा उवंगाइं ॥ २८ ॥

नलको वाह् च तथा नितम्बपृष्ठे उरश्च शीर्प च । अप्टैव तु अङ्गानि देहे शेपाणि उपाङ्गानि ॥ २८ ॥

अर्थ — दो पैर, दो हाथ, नितम्ब — कमिरके पीछेका भाग, पीठ, हृदय, और मस्तक ये आठ शरीरमें अंग हैं। और दूसरे सब नेत्र कान वगैरः उपाङ्ग कहेजाते हैं॥ २८॥

संहनननामकर्म ८ (वज्जवृषभनाराच १ वज्जनाराच २ नाराच ३ अर्द्धनाराच ८ कीलित ५ असंप्रासस्पाटिकासंहनन ६ )॥

चागे ये छहसंहननवाले जीव किस २ संहननसे कौन २ गतिमें उत्पन्न होते हें यह कहते हैं;—

आगे ये तीन भेद किस तरह हो जाते हैं ! इसका उत्तर देते हैं;—
जंतेण कोद्वं वा पढमुवसमसम्मभावजंतेण ।
मिच्छं द्व्वं तु तिधा असंखगुणहीणद्व्यकमा ॥ २६ ॥
यन्नेण कोद्रवं वा प्रथमोपशमसम्यक्त्वभावयन्त्रेण ।
मिध्यात्वं द्व्यं तु तिधा असंख्यगुणहीनद्रव्यक्तमात् ॥ २६ ॥

अर्थ—यम्र अर्थात् घरटी—चक्किरि दलेहुए कोदोंकी तस्त प्रशंमोपशमसम्यक्तपरिणान-रूप यम्रसे मिथ्यात्वरूपी कर्मद्रव्य द्रव्यप्रमाणमें कमसे अरांस्यातगुणा २ कम होकर तीन प्रकारका होजाता है। भावार्थ—जैसे कोदों—धान्यविशेष दलनेपर तंतुल कण और भुसी, ऐसे तीन रूप होजाता है, उसीतरह मिथ्यात्वरूप कर्मद्रव्य भी उपशमसम्यक्त्वरूपी यम्रकेद्वारा मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन तीन सर्ह्म परिणमन करता है। इस कारण एक मिथ्यात्वरूप दर्शनमोहनीय कर्मके ही तीन भेद कहे हैं।। २६॥

चारित्रमोहनीयके दो मेद हैं—एक कपायनेदनीय दृसरा नोकपायनेदनीय। उनमें कपायचेदनीय १६ प्रकार है। उनके नाम कमसे कहते हैं। यह कम कमें के श्वणकी अपेक्षांते हैं—अनन्तानुवन्धी कोध १ मान २ माया ३ लोम ४, अप्रत्याख्यान (अप्रत्याख्यानावरण) कोध ९ मान १० माया ११ लोम १२, संज्वलन कोध १३ मान १४ माया १५ लोम १६। नोकपायनेदनीयके नव मेद हैं—पुरुपवेद १ खीवेद २ नपुंसकवेद ३ रित ४ अरित ५ हास्य ६ शोक ७ मय ८ जुगुप्सा ९। आयुकर्म चार तरहका है—नरकायु १ तिर्धचआयु २ मनुष्यआयु ३ देवआयु ४। तथा नामकर्मके पिंड (मेदवालीं) और अपिंड (मेदवालीं) प्रकृतियों मिलानेसे सब व्यालीस मेद होते हैं। उन दोनों प्रकृतियोंमें पिंड (मेदवालीं) प्रकृति १४ हैं—गित १ (नरक १ तिर्धच २ मनुष्य ३ देवगित ४), जाित २ (एकेन्द्री १ दोइन्द्री २ तेइन्द्री ३ चौइन्द्री ४ पंचेंद्रीजाित ५), शरीरनाम ३ (ओदारिक १ विकियक २ आहारक ३ तेजस ४ कार्मणशरीर ५)॥

अब इन पांच शरीरोंके भी संयोगी (मिलेहुए) भेदोंको बताते हैं;—
तेजाकम्मेहिं तिए तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मं ।
कयसंजोगे चढुचढुचढुदुग एकं च पयडीओ ॥ २७ ॥
तैजसकाम्भणाभ्यां त्रये तैजसं काम्मीणेन काम्मीणेन काम्मीणेन क्रामीणे।
कृतसंयोगे चढुअडुअडुद्धिकमेकं च प्रकृतयः॥ २७॥

अर्थ—तैजस शरीर और कार्मण शरीरके साथ २ औदारिक, वैकियिक और आहारक शरीरका आपसमें संबंध करनेसे चार चार भेद होते हैं । तीनोंके मिलकर १२ भेद

<sup>9.</sup> सम्यक्लके मेदोंमंसे उपशम सम्यक्ल दो प्रकार है-प्रथमोपशमसम्यक्ल १ द्वितीयोपशमसम्यक्त १। इनमंसे अनादि मिथ्यादृष्टिके पहला भेद ही होता है. अत एव दर्शनमोहनीयके ३ भेद सादि मिथ्यादृष्टिकें ही होते हैं.

होजाते हैं। तथा कार्मणद्यरीरके साथ तेजसद्यरीरके मिलनेसे दो मेद, खोर कार्मणद्यरीरके साथ कार्मणका संबंध होनेने एक मेद, इसतरह सब मिलकर १५ मेद होते हैं। इनका खुलासा यह है— खादारिक खोदारिक १ बोदारिक तेजस २ बोदारिक कार्माण १ बोकियिक विकियक ५ विकियिक तेजस ६ बिकियक कार्माण ७ विकियिक तेजस ६ बिकियक कार्माण ७ विकियक तेजसकार्माण १ बोकियक तेजसकार्माण १ बाहरक आहारक ९ आहारक तेजस १० आहारक कार्माण ११ आहारक तेजसकार्माण १२ तेजसतेजस १३ तेजसकार्माण १४ कार्माणकार्माण १५, इस प्रकार पंद्रह मेद हुए। इनमेसे बोदारिक बोदारिक, विकियक विकियक कार्मणकार्माण १५, इस प्रकार पंद्रह मेद हुए। इनमेसे बोदारिक बोदारिक, विकियक विकियक कार्मणकार्माण वे पांच मेद पहले कहे हुए पांच द्यरीरोंमें ही द्यामिल हो जाते हैं। इस कारण मुख्यतया यहां १० मेद ही समझना। जैसे कि चकवर्ता जब विकियक रेक १ कम ९६००० ह्यान वे हजार द्यरीर बनाता है तब बोदारिक से ही बोदारिक द्यरीर बनाता है। अतः हनको बोदारिक खोदारिक ही कहते हें। सो खोदारिक में ही अन्तर्भूत करना। इसीतरह देवके वैकियक से वैकियक होता हे उसे विकियक वैकियक कहते हें, उसको वैकियक में अन्तर्भूत करना। इसीतरह वेक वैकियक से वैकियक होता हे उसे विकियक वैकियक कहते हें, उसको वैकियक में अन्तर्भूत करना। इसीतरह

वन्धन नामकर्म ४ (ओदारिकशरीरवंधन १ वैकियिकवंधन २ आहारकवंधन ३ तैजस-वंधन ४ कार्माणशरीरवंधन ५)। संघातनामकर्म ५ (ओदारिकशरीरसंघात १ वैकि-यिकसंघात २ आहारकसंघात ३ तैजससंघात ४ कार्माणशरीरसंघात ५)। संस्थान-नामकर्म ६ (समचतुरलसंस्थान १ न्यत्रोधपरिमण्डल २ लाति ३ कुळा ४ वामन ५ हुंड-संस्थान ६)। शरीरआंगोपांग नामकर्म ७ (ओदारिकशरीर आंगोपांग १ वैकियिक आंगोपांग २ आहारकशरीर आंगोपांग ३)। तैजस तथा कार्माणके आंगोपांग नहीं हैं।

शरीरमें आंगोपांग कौन २ से हें सो बताते हैं:-

णल्या नाह य तहा णियंनपुटी उरो य सीसो य । अट्टेन दु अंगाई देहे सेसा उनंगाई ॥ २८ ॥

नलको वाहू च तथा नितन्वपृष्ठे उरख्र शीर्प च । अप्टेंव तु अङ्गानि देहे शेपाणि उपाङ्गानि ॥ २८ ॥

अर्थ—दो पैर, दो हाथ, नितम्ब-कमिरके पीछेका भाग, पीठ, हृदय, और मस्तक ये आठ शरीरमें अंग हें िऔर दूसरे सब नेत्र कान वगैरः उपाङ्ग कहेजाते हें ॥ २८॥

संहनननामकर्म ८ (वज्जबृपभनाराच १ वज्जनाराच २ नाराच ३ अर्द्धनाराच ८ कीलित ५ असंप्राप्तस्वपाटिकासंहनन ६ )॥

आगे ये छहसंहननवाले जीव किस २ संहननसे कौन २ गतिनें उत्पन्न होते हें यह कहते हैं:—

अर्थ—गय अर्थात् पर्धी—सर्वाकिति वरेहुण् को होंकी तस्य प्रतिविधानपर्यक्तपिणाम् रूप मयसे मिश्यास्तर्यी कर्म इस्य इस्यामाणमें कारते वर्षत्या अपूर्णा र कम होक्त नीति मक्तरका होजाता है। भाषार्थि— नेते को हो पान्यां कीव व बनेवर तर्य कणा वीर स्पीति सीन रूप होजाता है, उसीतर्य मिश्यान्यर्थ कर्म इन भी व्यवस्थानक्ष्यी समकेहारा मिश्यास्त, सम्यामिश्यात वीर सम्यक्त इन तीन स्वस्य परिणयन करते हैं। इस कारण एक मिश्यात्वस्य दर्शनमोदनीय कर्म के ही तीन भेड़ करे हैं।। दह ॥

नारित्रमीद्वीपिक दी भेद हैं एक क्यापवेदनीय द्यम नीक्याय हिनीय। उनमें क्याय वेदनीय १६ पकार है। उनके नाम कमने कटने हैं। वह कम कमेंकि हायणका अवेशमें है—अनन्तानुवन्धि कीच १ मान २ माया ३ लोग ५, जयत्याम्यान (अवन्याम्यान एण) कोच ९ मान १० माया ११ लोग १६, माया ७ लोग ८, पत्वाम्यान (बल्याम्यानावम्ण) कोच ९ मान १० माया ११ लोग १६। नीक्यायकेदीपिक नच भेद हैं—पुरुषोद १ मीचेद २ नव्यक्तेद ३ मीचे ७ जन्ते ५ हाम्य ६ सीक ० भय ८ जुगुस्ता ९। आयुक्तमें नार तम्हका है-मरकायु १ तिर्वनवायु २ मनुष्यआपु १ देवआयु ४। तथा नामकर्मक पिंद (भेदवार्टी) और अपिद (भेद रहित ) पद्धतिर्यीक मिलानेसे सब व्याठीस भेद होते हैं। उन दोनों पक्कियोंने विद (भेदवार्टी) पद्धतिर्यीक हैं—गति १ (नरक १ तिर्यन २ मनुष्य ३ देवमान ४), आति २ (प्रक्रिटी १ देविस्टी १ तेद्स्टी २ चोइन्द्री ४ पंचेद्रीआति ५), शरीरनाम ३ (औदारिक १ विक्रियक २ आहर्ति ३ तेदस्टी २ वोहन्द्री ४ पंचेद्रीआति ५), शरीरनाम ३ (औदारिक १ विक्रियक २ आहर्ति ३ तेदस्टी २ वोहन्द्री ४ पंचेद्रीआति ५), शरीरनाम ३ (औदारिक १ विक्रियक २ आहर्ति ३ तेवस ४ कार्मणदारीर ५)॥

अव इन पांच शरीरोंके भी संयोगी (मिलेहुए) भेदोंकी बताते हैं;—
तेजाकम्मेहिं तिए तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मे ।
क्यसंजोगे चहुचदुचदुदुग एकं च पयडीओ ॥ २७ ॥
तेजसकार्मणाभ्यां त्रये तेजसं कार्मणेन कार्मणेन कार्मणे।
इतसंयोगे चतुश्चतुश्चतुर्द्धिकमेकं च प्रकृतयः ॥ २७ ॥

अर्थ—तेजस शरीर जीर कार्मण शरीरके साथ २ जीदारिक, वैकिथिक जीर आहारक शरीरका आपसमें संबंध करनेसे चार चार भेद होते हैं । तीनोंके मिलकर १२ भेद

<sup>9.</sup> सम्यक्लके मेदोंमंसे उपशम सम्यक्ल दो प्रकार है-प्रथमोपशमसम्यक्त १ द्वितीयोपशमसम्यक्त २ इनमेंसे अनादि मिथ्यादृष्टिके पहला मेद ही होता है. अत एव दर्शनमोहनीयके ३ भेद सादि मिथ्यादृष्टिके ही होते हैं.

होजाते हें । तथा कार्मणशरीरके साथ तेजसशरीरके मिल्नेसे दो मेद, खोर कार्मणशरीरके साथ कार्मणका संबंध होनेसे एक मेद, इसतरह सब मिल्कर १५ मेद होते हैं । इनका खुलासा यह हे— आदारिक आदारिक श्रे बोदारिक तेजस २ बोदारिक कार्माण ३ खोदारिक केत्रसकार्माण ४ विकियिक विकियिक ५ विकियिक तेजस ६ विकियिक कार्माण ७ विकियिक तेजस ६ विकियिक कार्माण ७ विकियिक तेजस १० आहारक कार्माण ११ आहारक तेजसकार्माण १२ तेजसतेजस १३ तेजसकार्माण १४ कार्माणकार्माण १५, इस प्रकार पंद्रह मेद हुए । इनमेंसे ओदारिक औदारिक, विकियक विकियक कार्माणकार्माण १५, इस प्रकार पंद्रह केद हुए । इनमेंसे ओदारिक औदारिक, विकियक विकियक कार्माणकार्माण ये पांच मेद पहले कहे हुए पांच शरीरोंमें ही शामिल हो जाते हैं । इस कारण मुख्यतया यहां १० मेद ही समझना । जैसे कि चकवर्ता जब विकियाकरके १ कम ९६००० छ्यान वे हजार शरीर बनाता है तब औदारिक से ही औदारिक शरीर बनाता है। अतः इनको औदारिक औदारिक ही कहते हैं । सो ओदारिक में ही अन्तर्भ्त करना । इसीतरह देवके वैकियक से वैकियक होता है उसे वैकियक वैकियक कहते हैं, उसको वैकियक में अन्तर्भ्त करना । इसीप्रकार खोर भेद भी समझलेना ॥ २० ॥

वन्धन नामकर्म १ (बोदारिकशरीरवंधन १ वैक्रियिकवंधन २ आहारकवंधन ३ तैजस-वंधन १ कार्माणशरीरवंधन ५)। संधातनामकर्म ५ (बोदारिकशरीरसंधात १ वैक्रि-ियकसंघात २ आहारकसंघात ३ तैजससंघात १ कार्माणशरीरसंघात ५)। संस्थान-नामकर्म ६ (समचतुरत्रसंस्थान १ न्यग्रोधपरिमण्डल २ त्वाति ३ कुळा ४ वामन ५ हुंड-संस्थान ६)। शरीरआंगोपांग नामकर्म ७ (बोदारिकशरीर आंगोपांग १ वैक्रियिक आंगोपांग २ आहारकशरीर आंगोपांग ३)। तैजस तथा कार्माणके आंगोपांग नहीं हैं।

शरीरमें आंगोपांग कौन २ से हैं सो वताते हैं;-

णल्या वाहू य तहा णियंत्रपुट्टी उरो य सीसो य । अट्टेय दु अंगाइं देहे सेसा उवंगाइं ॥ २८ ॥

नलको बाहू च तथा नितम्बपृष्ठे उरख्र शीर्प च । अप्टेंच तु अङ्गानि देहे शेपाणि उपाङ्गानि ॥ २८ ॥

अर्थ—दो पैर, दो हाथ, नितम्ब-कमिरके पीछेका भाग, पीठ, हृदय, और मस्तक ये बाठ शरीरमें बंग हैं। स्रोर दूसरे सब नेत्र कान वगैरः उपाङ्ग कहेबाते हैं॥ २८॥

संहनननामकर्म ८ (वज्रवृषभनाराच १ वज्रनाराच २ नाराच ३ अर्द्धनाराच १ कीलित ५ असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन ६ )॥

लागे ये छहसंहननवाले जीव किस २ संहननसे कौन २ गतिमें उत्पन्न होते हैं यह कहते हैं;—

आगे ये तीन मेद किस तरह हो जाते हैं ? इसका उत्तर देते हैं;—
जंतेण कोह्यं या पढमुवसमसम्मभावजंतेण ।

मिच्छं दव्यं तु तिधा असंखगुणहीणदव्यकमा ॥ २६ ॥

यन्नेण कोद्रवं वा प्रथमोपशमसम्यक्त्वभावयन्नेण ।

मिध्यात्वं द्रव्यं तु तिथा असंख्यगुणहीनद्रव्यक्रमात् ॥ २६ ॥

अर्थ—यम अर्थात् घरटी—चक्कीकरि दलेहुए कोदोंकी तरह प्रथमोपशमसम्यक्तपरिणामरूप यमसे मिथ्यात्वरूपी कर्मद्रव्य द्रव्यप्रमाणमें कमसे असंख्यातगुणा २ कम होकर तीन
प्रकारका होजाता है। भावार्थ—जैसे कोदों—धान्यिवशेष दलनेपर तंदुल कण और भुती,
ऐसे तीन रूप होजाता है, उसीतरह मिथ्यात्वरूप कर्मद्रव्य भी उपशमसम्यक्त्वरूपी
यमकेद्वारा मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन तीन खरूप परिणमन करता है।
इस कारण एक मिथ्यात्वरूप दर्शनमोहनीय कर्मके ही तीन भेद कहे हैं॥ २६॥

नारिजनोहनीयके दो भेद हैं—एक कपायवेदनीय दूसरा नोकषायवेदनीय। उनमें कपायवेदनीय १६ प्रकार है। उनके नाम कमसे कहते हैं। यह क्रम कमींके क्षपणकी अपेक्षाते
है—अनन्तानुबन्धी कोध १ मान २ माया ३ लोभ ४, अप्रत्याख्यान (अप्रत्याख्यानावरण)
कोध ५ मान ६ माया ७ लोग ८, प्रत्याख्यान (प्रत्याख्यानावरण) कोध ९ मान १०
माया ११ लोग १२, संज्वलन कोध १३ मान १४ माया १५ लोग १६। नोकपायवेदनीयके
ना भेद हें—पुरुपतेद १ खीवेद २ नपुंसकवेद ३ रित ४ अरित ५ हास्य ६ योक ०
भव ८ जुगुप्ता ६। आयुकर्म नार तरहका है—नरकायु १ तिर्यचआयु २ मनुष्यआयु १
देवआयु ४। तथा नामकर्मके पिंड (भेदवालीं) और अपिंड (भेद रहित) प्रकृतियोक
विकासने सब व्याकीय भेद होते हैं। उन दोनों प्रकृतियोमें पिंड (भेदवालीं) प्रकृति १४
हि—गति १ (नरक १ तिर्यच २ मनुष्य ३ देवगित ४), जाति २ (एकेन्द्री १ दोइन्द्री १
विकास ४ कार्यणवर्धि ५)॥

अब इत पांच शरीगेंक भी संयोगी (मिलेहुए) मेदोंको बताते हैं;—
तजाकम्मेहिं तिए तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मं ।
क्यमंजोग चहुचदुचुदुग एकं च प्यडीओ ॥ २७ ॥
नेजसकाम्मेणाच्यां त्रथं तज्ञमं काम्मेणेन काम्मेणेन काम्भेणे।
कृतसंयोगं चनुश्चतुश्चतुर्दिकमेकं च प्रकृतयः ॥ २७ ॥

अर्थ — तहर दर्गर और कार्मण वरीरके साथ २ ओदारिक, विकियक ओर आहार दर्गरका आपने संवेष करनेने चार चार भेद होते हैं । तीनोंके मिलकर १२ भेर

१. सम्बन्धि मेर मेर उपान गम्बन्ध हो प्रदान है-प्रथमीपश्चमगम्बन १ द्वितीयोगश्चमगम्बन १। इनमेरे जन्मी मिन्यार्थिक प्रदान मेर ही होता है. अने एवं दर्शनमीहनीय के ३ मेर सादि मिध्यार्थिक हो होते हैं.

अर्थ—कर्ममृमिकी लियोंके अन्तके तीन अर्द्धनाराचादिसंहननोंका ही उदय होता है। आदिके तीन वज्रवृपभनाराचादिसंहनन कर्मभूमिकी लियोंके नहीं होते ऐसा जिनेन्द्र-देवने कहा है॥ ३२॥

वर्ण नामकर्म ९ (काला १ नीला २ लाल ३ पीला ४ सफेद ५)। गंध नामकर्म १० (सृगंध १ दुर्गंध २)। रस नामकर्म ११ (तीला अथवा चरपरा १ कडुला २ कसैला ३ ल्रहा ४ नीठा ५)। स्पर्श नामकर्म १२ (कठोर १ कोमल २ भारी ३ हलका ४ ख्ला ५ विकना ६ ठंडा ७ गर्म ८)। आनुपूर्वी नामकर्म १३ (नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी १ तिर्यंच- गितप्रायोग्यानुपूर्वी २ मनुप्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी ३ देवगितप्रायोग्य आनुपूर्वी ४)। इस प्रकार तेरह ये ब्रोर १ विहायोगित नामकर्म (प्रशस्तविहायोगित १ अप्रशस्तविहायोगित २) इस तरह सब १४ पिंडप्रकृतियां हैं। ब्रोर अपिंडप्रकृतियां २८ हैं, ने इस प्रकार हैं—

अगुरुत्यपुक १ उपघात २ परघात ३ उच्छ्वास १ आतप ५ उद्योत ६ त्रस नामकर्म ७ बादर नामकर्म ८ पर्याप्त नामकर्म ९ अन्वेकदारीर नामकर्म १० स्थिर नामकर्म ११ द्यान नामकर्म १३ सुन्तर नामकर्म १० आदेव नामकर्म १५ व्यान्कीर्ति नामकर्म १६ निर्माण नामकर्म १० तीर्थकर नामकर्म १८ स्थावर नामकर्म १९ त्यान नामकर्म १० तीर्थकर नामकर्म १८ स्थावर नामकर्म १९ त्यान नामकर्म २० अपयीप्त नामकर्म २१ साधारणदारीर नामकर्म २२ अन्वेद नामकर्म २३ अद्याप्त नामकर्म २४ दुर्भग नामकर्म २५ दुःस्तर नामकर्म २६ अनादेव नामकर्म २७ अयदास्कीर्ति नामकर्म २८।

यहां पर कोई अम कर सकता है कि, आतपप्रकृतिका उद्य अधिकायमें माँ होना चाहिये, क्योंकि जो संताप करें अर्थात् उप्णपनेसे जलावे वह आनाप कहा जाना है। सतः अमके द्र करनेके लिये आगसे भिक्त आतपका लक्षण गापाहाग कहते हैं;—

> मृहुण्हपहा अग्गी आदावो होदि उण्हसहिवपहा। आइचे तेरिच्छे उण्हणपहा हु उज्जोओ ॥ ३३ ॥ मृहोप्पप्रभः अप्तिः आतावो भवति उप्प्रमहितप्रभः। आदिने तिरिधि उप्पोनप्रभो हि उपोतः॥ ३३ ॥

अर्थ—आग के मूल कीर प्रभा दोनों ही उपा रहते हैं। इसकारण उसके सर्वनामकर्मके मेद उपास्पर्रमानकर्मका उदय जानना । और जिसकी केदल प्रभा (जिसकी के जिल्ला) के जाद ) ही उपा ही उसकी आतर कहते हैं। इस आतरनामकर्मका उदय मुर्विक जिल्ला (जिसकी) में उपाना है उसकार प्रदेश प्रभाव के तिर्ववकी दोदें। सम्मना । नथा जिसकी प्रभाव के उपाना स्टित हो उसकी निवमसे उद्योग जानना । इस ॥

रण रीतिसे निर्देशकाति १४ तथा स्वित्त (जुदी जुदी ) प्रत्यिक १८ सद जिल्ला सामसर्पकी ४२ महिन्यों हैं । महि सद भेद कार में लिये क्षांच-वित्त प्रसुतिसेक्ष सेवट्टेण य गम्मइ आदीदो चदुसु कप्पजुगलोत्ति । तत्तो दुजुगलजुगले खीलियणारायणद्धोत्ति ॥ २९ ॥ स्पाटेन च गम्यते आदितः चतुर्पु कल्पयुगल इति । ततः द्वियुगलयुगले कीलितनाराचाई इति ॥ २९ ॥

अर्थ—स्पाटिकासंहननवाले जीव स्वर्गगितिमें जो उत्पन्न हों तो पहले—सोधर्मयुगल (सोधर्म, ऐशानस्वर्ग २) से चौथे छांतवयुगल (छांतव १ कापिष्टस्वर्ग २) तक चार युग-होंमें उत्पन्न होते हैं। फिर चौथे युगलके बाद दो दो युगलोंमें कमसे कीलितसंहननवाले जीर अर्द्धनारानसंहननवाले जीव जन्म धारण करते हैं। अर्थात् पांचवें तथा छड़े स्वर्गयुगलमें कीलितसंहननवाले जीर सातवें तथा आठवें स्वर्गयुगलमें अर्धनाराच संहनन-वाले जन्म छेते हैं। २९॥

> णवगेविजाणुहिसणुत्तरवासीसु जांति ते णियमा । तिदुगेगे संघडणे णारायणमादिगे कमसो ॥ ३० ॥ नवधेवेथिकानुदिशानुत्तरवासिषु यान्ति ते नियमात् । विद्विकेकन संहननेन नाराचादिकेन कमशः ॥ ३० ॥

अर्थ — नाराय आदि तीन संहननमें अर्थात् नाराच, वज्रनाराच, वज्रवृपभनाराच इन शिवरांकरने हैं उदयन ये जीय नवस्थियिकमें, वज्रनाराच, वज्रवृपभनाराच, दो संहननवाले स्व अरुद्धिविभानीने, तथा वज्रवृपभनाराच संहननवाले पांच अनुत्तरविमानोंमें उत्पत्त होति । इस प्रकार सर्गने जन्मलेनेका मर्यादा कही ॥ ३० ॥

> मण्णी छम्पंद्रज्णो वज्जदि मेघं तदो परं चापि। सवट्टादीरहिदो पण पणचतुरेगसंहडणो ॥ ३१ ॥ मंजी पर्यंद्रनते बजिन भेषां नतः परं चापि। स्मार्थावर्णदानः पथ्मी पथ्यनतुरेकसंहननः ॥ ३१ ॥

अधी— १९ गडननगढ़ सेनी (मनगहिन) जीव याँद गरकमें जन्म लेवें तो मेघानाम रेजरे सरकार्यस्य असे हैं। स्पादिकार्यहननगहिन पांच संहननवाले अधिष्ठा नाम क्षणी सरकार प्रकेशन र उपजे हैं। चार संहननथाले अधीन अद्धेनाराचपर्यनवाले पांचनीकें क्षण के रूपी साम उर्दे प्रकित है अडांनक, और आदिक व्यवस्थानाराचसंहननवालें सामों सामों साम प्रकित्त र उसके होते हैं॥ ३१॥

> वंतिवंतियसंहणणस्मुदयां गुण कम्मसृपिमहिलाणं। वर्णदम्पिसंहदणं णस्थिति जिणहें णिदिहं॥ ३२॥ प्रतिबद्धयसंदरकसंद्यः एवः क्ष्मेंसृपिमदिलासम्। प्रतिबद्धयसंदरकं तस्यांच विदेशिदेश्यः॥ ३२॥

अर्थ—कर्मम्मिकी वियोंके अन्तके तीन अद्भेनाराचादिसंहननोंका ही उदय होता है। आदिके तीन वज्रहण्यनाराचादिसंहनन कर्मम्मिकी वियोंके नहीं होते ऐसा जिनेन्द्र-देवने कहा है॥ ३२॥

वर्ण नामकर्स ९ (काला १ नीला २ लाल ३ पीला ४ सफेद ५)। गंध नामकर्स १० (सुगंध १ दुर्गंध २)। रस नामकर्स ११ (तीला अथवा चरपरा १ कडुआ २ कसैला ३ लड़ा ४ नीटा ५)। स्पर्श नामकर्स १२ (कटोर १ कोमल २ मारी ३ हलका ४ रूला ५ विकता ६ टंडा ७ गर्स ८)। आनुप्र्वी नामकर्स १३ (नरकगतिप्रायोग्यानुप्र्वी १ तिर्यव-गतिप्रायोग्यानुप्र्वी २ मनुष्यगतिप्रायोग्यानुप्र्वी ३ देवगतिप्रायोग्य आनुप्र्वी ४)। इस प्रकार तेरह ये जार १ विद्यायोगति नामकर्स (प्रयानविद्यायोगति १ अपदानविद्यायोगित २) इस तरह सद १४ पिंडप्रकृतियां हैं। खार अपिंडप्रकृतियां २८ हैं, — वे इस प्रकार हैं—

अगुरुत्युक १ उपयात २ परवात २ उच्छास ४ आत्र ५ उद्योत ६ इस नामकर्म ७ बादर नामकर्म ८ पर्याप्त नामकर्म ९ प्रत्येकग्रारीर नामकर्म १० स्थिर नामकर्म ११ ग्रुम नामकर्म १२ छुमा नामकर्म १६ निर्माण नामकर्म १० त्रीर्थेकर नामकर्म १८ स्वादर नामकर्म १० त्रीर्थेकर नामकर्म १८ स्वादर नामकर्म १० स्थाप्त नामकर्म १० अप्रदास नामकर्म १० स्थाप्त नामकर्म १० अप्रदास नामकर्म १० स्थाप्त नामकर्म १८।

यहां पर कोई अस कर सकता है कि. आतप्रकृतिका उद्य जिल्लायमें भी होश चाहिये. वर्णेकि को संताप कर अर्थात् उच्छापनेसे उन्होंदे उन कान्य का जान है। अतः असके दूर करनेके तिये आगने भित्त आतप्या तट्या साधारण जाते हैं:—

> मृतुण्हप्रा अर्गा आदायो होदि उपत्सित्यदा । आह्ये नेरिको उपतृणप्रा ह उद्योको ॥ ३६ ॥ गृतोप्यप्रभः अकि आताची भवति जपतिहत्यसः । शाहित्ये विरक्षि उपयोजन्यो हि तसोतः । ३३ ॥

अर्थ—लाग के न्त वित् प्रशा होते। हो एका शाहि है। इसहारक हसी सार्वनकारिय मेंद्र एक्पार्यविकार के ता हात्र कार्य कार्य है हैं। इस काल्यापकार हो के हता हत्य कार्य है हैं। इस काल्यापकार हो हत्य स्थित हैं है। इस काल्यापकार हो हत्य स्थित हैं है। इस काल्यापकार हो हत्य स्थित हैं है। इस काल्यापकार है हत्य स्थित हैं है। इसका कार्य के हत्य हैं है। इसका कार्य के हत्य हैं है। इसका कार्य के हत्य के हत्य के इसका कार्य के हत्य के इसका कार्य के हत्य हैं। इसकी कार्य के हत्य हैं है। इसकी कार्य के हत्य हैं है। इसकी कार्य के हत्य हैं है। इसका कार्य के हत्य हैं है। इसकी कार्य के हत्य हैं है। इसकी कार्य के हत्य हैं है। इसका कार्य के हत्य कार्य के हत्य है। इसका कार्य के हत्य कार्य कार्य कार्य के हत्य कार्य कार्य

्रा क्षेत्रिके केर बहुते कुछ हमा हाँका । हुने हुने व प्रतिक केर महिना केर सह विस्तान स्टबर्गिक क्षेत्रिक केर केर केर सह केर स्थान है जिले प्राप्त कर प्रतिकेटिक उत्तर मेदोंको भी पृथक् २ गिना जाय तो ९३ मेद होते हैं। अथवा शरीर नामकर्मके दश मेदोंको भी यदि मेद विवक्षासे इनमें जोड़ा जाय तो १०३ प्रकृतियां होती हैं। इसी पक्षमें आठो कर्मोंकी मिलाकर १५८ प्रकृतियां होती हैं। यदि इन दश मेदोंको पांच शरीरमें ही गर्भित करिलया जाय तो १४८ ही प्रकृतियां होती हैं।। गोत्रकर्मके दो मेद हैं—ऊंच गोत्र तथा नीच गोत्र। अन्तरायकर्मके पांच मेद हैं—दानान्तराय १ लाभान्तराय २ भोगांतराय ३ उपभोगान्तराय ४ वीर्यान्तराय ५। इस तरह आठ कर्मोंके १४८ उत्तरमेद होते हैं।।

इन प्रकृतियों—कर्मोंका और आत्माका दूध और पानीकी तरह आपसमें एकरूप होजाना यही वंध है । जैसे योग्यपात्रमें रक्खे हुए अनेक तरहके रस वीज फूल तथा फल सब मिलकर मिद्रा (शराब) भावको प्राप्त होते हैं उसीप्रकार कर्मरूप होनेयोग्य कार्मणवर्गणानामके पुद्गलद्भव्य योग और क्रोधादिकषायका निमित्त पाकार कर्मभावको प्राप्त होते हैं । तभी उनमें कर्मपनेकी सामर्थ्य भी प्रगट होती है । जीवके एक समयमें होनेवाले अपने एकही परिणामसे प्रहण (संबंध) किये हुए कर्म योग्य पुद्गल, ज्ञानावरणादि अनेकभेदरूप होकर परिणमते हैं। जैसे कि एकवार ही खाया हुआ ग्रास—अन्न रस रक्त मांस आदि अनेक धातुरूप परिणमेता है।

अव इन सब कर्मोंके भेदोंका शब्दार्थ की अपेक्षासे कार्य बताते हैं । क्योंकि कर्मोंके निमित्तसे ही जीवकी अनेक दशायें होती हैं, इस कारण सब प्रकृतियोंका स्वरूप जानना बहुत जरूरी है।

मितज्ञानका जो आवरण करें अथवा जिसके द्वारा मितज्ञान आवृत कियाजाय अर्थात् ढंका जाय वह मितज्ञानावरण कर्म १ है। श्रुतज्ञानका जो आवरण करें वह श्रुतज्ञानावरण २ है। अवधिज्ञानका आवरण करें वह अवधिज्ञानावरण ३ है। मनःपर्ययज्ञानका जो आवरण करें वह मनःपर्ययज्ञानावरण ४ है। और केवलज्ञानको "आवृणोति" ढंके वह केवलज्ञानावरण ५ है। इस प्रकार ज्ञानावरणके पांच भेदोंका खरूप कहा॥

"आवृणोति आत्रियते अनेनेति आवरणम्" ऐसी व्युत्पित्त है। अर्थात् जो आवरण करें या जिससे आवरण कियाजाय वह आवरण है। जो चक्षुसे दर्शन नहीं होने देवे वह चक्षुर्दर्शनावरण कर्म ६ है। चक्षु (नेत्र) के सिवाय दूसरी चार इन्द्रियोंसे जो दर्शन (सामान्यावलोकनको) नहीं होने दे वह अचक्षुर्दर्शनावरण ७ है। अविधिद्रारा दर्शन न होनेदे वह अविधिद्र्यनावरण ८ है। केवलदर्शन अर्थात् त्रिकालमें रहनेवाले सव पदार्थोंके दर्शनका आवरण करें उसे केवलदर्शनावरण ९ कहते हैं। "स्त्याने स्वापे गृध्यते दीप्यते सा स्त्यानगृद्धिः (निद्राविशोषः) दर्शनावरणः"। धातुशब्दोंके व्याकरणमें अनेक अर्थ होते हें। तदनुसार इस निरुक्तिमें मी "स्त्ये" धातुका अर्थ सोना और "गृध्य" धातुका

१-रस रक्तादि धातुओंका परिणमन कमसे होता है और ज्ञानावरणादि कमाँका युगवत्, इतना अन्तर है।

सर्घ दीप्ति समझना । मतल्य यह कि, जो सोनेमें अपना प्रकाश करें । अर्थात् जिसका उदय होनेपर यह जीव नींद्रमें ही उठकर दहुत पराक्रमका कार्य तो करे. परन्तु भान नहीं रहे कि क्या कियाया, उसे स्त्यानगृद्धि दर्शनावरण १० कहते हैं। जिसके उदयसे निद्राकी ऊंची-पुनः २ प्रवृत्ति हो, सर्थात् जिससे सांसके परुक मी नहीं उघाडसके उसे निद्रानिद्रा कर्म ११ कहते हैं। " यदुद्यात् किया भारतानं पुनः पुनः पचलयति तरप्रचलापचलाद्रीनावरणम्"। अर्थात् जिस कर्मके उदयसे किया आत्माको बार र चलावै वह प्रचलाप्रचलाद्शीनावरण कर्म १२ है। क्योंकि शोक, सधवा खेद या मद (नशा) आदिसे उसन हुई निद्राकी अवस्थाने वैठते हुए भी शरीरके अङ बहुत चलायमान होते हैं, कुछ सावधानी नहीं रहती । जिसके उदयसे नद खेद आदिक दूरकरनेकेलिये केवल सोना हो वह निद्रादर्शना-बरण १३ है। जिसके उदयसे शरीरकी किया सालाको चलाव, सार जिस निदाने कुछ कान करे उसकी याद मी रहे, अर्थात् कुचेकी तरह अल्पनिद्रा हो वह प्रचलादर्शनावरण क्मी १४ है। इसतरह दर्शनावरणकर्मके नव मेद कहे॥ जो उदयमें आकर देवादि गतिमें जीवको शारीरिक तथा नानसिक सुलोंकी प्राप्ति रूप साता का 'वेदयति'-भोग करावे, अथवा ''वेद्यते अनेन'' जिसकेद्वारा जीव उन सुलोंको भोगै वह सातावेदनीय कर्म १५ है। जिसके उदयका फट अनेक प्रकारके नरकादिकगतिजन्य दुःखोंका भोग-अनुभव कराना है वह असातावेदनीयकर्न १६ है। इस रीतिसे वेदनीय कर्म दो प्रकारका है ॥ दर्शनमोहनीय क्म वंघकी अपेक्षासे एक प्रकारका है. किंतु उदय और सत्ताकी अपेक्षा तीन तरहका कहा है। जिसके उदयसे निथ्या (कोटा) श्रद्धान हो, नर्थात् सर्वज्ञ-कथित वस्तुके यथार्थ स्तद्भमें रुचि ही न हो, झाँर न उस त्रिपयमें उधन करे, तथा न हित सहितका विचार ही करें दह मिथ्यात्वनाम दर्शननोहनीय १७ है। जिस कर्नके उदयसे सन्यक्त्यगणका मूलसे घात तो न हो परंतु परिणानींने इन्छ चलायनानपना तथा मलिनपना हो जाय उसे सम्यक्त प्रकृति कहते हैं। कैसे कि यह मंदिर नेरा है कीर यह उसका, तथा "शांतिनाथ" शांतिकरने-वाले हैं कीर "पादवेनाय" रक्षाकरनेवाले, इत्यादि। जिससे श्रद्धानमें ऐसा मलिनपना हो उसे सम्पक्त्वप्रकृति दर्शननोहनीयकर्न १८ कहते हैं । इस प्रकृतिवाला सन्यादृष्टि ही कहलाता हैं । जिस कर्नके उदयसे परिणानोंनें वन्तुका यथार्थ श्रद्धान और अवधार्थ श्रद्धान दोनों ही निले हुए हों उन्हे सम्यग्मिथ्यात्व दर्शननोहनीयकर्न १९ कहते हें । इन परिणानोंको सन्पक्त या निष्याल दोनोंनेंसे किसीनें भी नहीं कहसकते, सतर्व यह तीसरा नेद प्रथक् ही माना है । इस प्रकार दर्शनमोहनीयके तीन भेद कहे ॥ चारित्रमोहनीयके दो भेद

<sup>9</sup> इसमें कोड़ों बादलका इडाम्त दिया है, कैसे कि कोड़ों बादल एडमि सादल (नहा करनेपाटे) हैं किर भी पिट के पार्निसे भोडाये जांच तो उनकी हुए माइक्ट कि रह बातों है, और हुए बाने बातों हैं। इसी प्रकार कर मिम्यालप्रहातिकी शक्ति भी उपराम सम्पद्मकरा जलते धुनकर सुछ बाम हो बातों हैं तब उससेटी सम्योगसम्बाद का मिन प्रकृति काले हैं।

कहे हैं,-१ कपाय वेदनीय २ नोकपाय चेदनीय । उनगेंसे कपाय चेदनीय सोल्ड् प्रकारत है; उसको कहते हैं।-'' कपन्ति-हिंसन्तीति कपायाः ''। जो घात करें जर्शात् गुणनं ढकें-प्रकट नहीं होने दें उनको कपाय कहते हैं । उसके कोष, मान, माया, छोम, <sup>:</sup> चार भेद हैं। इनकी भी चार २ अवसा हैं।-अनंतानुबंधी, अप्रह्मास्यान, प्रह्मास्यान संज्वलन् । इन अवस्थाओंका खरूप मी कमरो कहते हैं ।—अनन्त नाम संसारका है; परन **जो उसका कारण हो यह भी अनन्त** कहा जाता है । जैसे कि प्राणके कारण अन्नको म प्राण कहते हैं । सो यहां पर मिथ्यात्व परिणामको अनन्त कहा गया है। क्योंकि क अनंत-संसारका कारण है। जो इस अनंत-मिश्यास्त्रके अनु-साथ २ वंबे उस कपायकं अनन्तानुबंधी कहते हैं। उसके चार मेट हैं। कोध २० मान २१ माया २२ होम २३ जो ''अ'' अर्थात् ईपत्–थोडेसे भी प्रत्यारुयानको न होनेदे, अर्थात् जिसके उदयसे जी श्रावकके वत भी धारण न करसके उस कोध २४ मान २५ माया २६ लोभ २० रू चारित्रमोहनीयकर्मको अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं । जिसके उदयसे प्रत्याख्यान अर्थाट सर्व्था त्यागका आवरण हो, महात्रत नहीं होसकें उसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध २८ मान २९ माया ३० लोभ ३१ कपायवेदनीय जानना । जिसके उद्यसे संयम ''सं''-एक रूप होकर ''ज्वलति''-प्रकाश करे, अर्थात् जिसके उदयसे कपाय अंशसे मिला हुआ संयन रहे, कपायरहित निर्मल यथाख्यात संयम न होसकै उसे संज्वलन क्रोध ३२ मान ३३ माया ३४ लोम ३५ कपाय वेदनीय कहते हैं। यह कर्म यथास्यातचारित्रको घातता है। अब नोकषायवेदनीय जो नौ प्रकारका है उसे कहते हैं।—जो नो अर्थात् ईपत्-योड़ा कपाय हो-प्रवल नहीं हो उसे नोकपाय कहते हैं। उसका जो अनुभव करावे वह नोकपायवेदनीय कर्म कहा जाता है। जिसके उदयसे हास्य प्रगट हो वह हास्य कर्म ३६ है। जिसके उदयसे देश धन पुत्रादिमें विशेष शीति हो उसे रित कर्म ३७ कहते हैं । जिसके उदयसे देश आदिमें अप्रीति हो उसको अरित कर्म ३८ कहते हैं। जिसके उदयसे इपके वियोग होनेपर क्केश हो वह शोक कर्म २९ है। जिसके उदयसे उद्देग (चित्तमें घवराहट) हो उसे भय कर्म ४० कहते हैं । जिसके उदयसे ग्लानि अधीत् अपने दोपको ढकना और दूसरेके दोषको प्रगट करना हो वह जुगुप्सा कर्म ४१ है। जिसके उदयसे स्त्रीसंबंधी भाव ( मृद्-स्वभावका होना, मायाचारकी अधिकता, नेत्रविश्रम आदिद्वारा पुरुपके साथ रमनेकी इच्छा आदि ) हों उसको स्त्रीवेद कर्म ४२ कहते हैं । जिसके उदयसे स्त्रीमें रमणकरनेकी इच्छा आदि परिणाम हों उसे पुरुपवेद कर्म ४३ कहते हैं । और जिसकर्मके उदयसे स्त्री तथा पुरुष दोनोंमें रमण करनेकी इच्छा आदि मिश्रित भाव हों उसको न पूंसक वेद कर्म ४४ कहते । इस तरह नव भेद नोकषायके और १६ भेद कषायके सब मिलकर २५ भेद चारित्र-ाह ीयके तथा ३ मेद दर्शनमोहनीयके, कुल २८ मेद मोहनीयकर्मके हुए I

आयुक्तमें चार प्रकारका है। जो कर्म आत्माको नारक १ तिर्वच २ मनुष्य ३ तथा देवके शरीरमें प्राप्त करे, अर्थात् जो जीवको नारकादि शरीरोंमें रोक रक्की उसे कमसे नरकायु ४५ तिर्वचायु ४६ मनुष्यायु ४७ और देवायु कर्म ४८ कहते हैं।

नामकर्मके भेदोंको दिखाते हैं:--जिसके उदयसे यह जीव एकपर्यायसे दूसरी पर्यायको " गच्छति " प्राप्त हो वह गति नामकर्म १ है । उसके चार भेद कहे हैं। जिस कर्मके उदयसे यह जीव नारकीके आकार १ तिर्यंचाकार २ मनुप्यके **शरीराकार ३** अथवा देवशरीराकार हो उसको क्रमसे नरकगति ४९ तिर्यंचगति ५० मनुष्यगति ५१ तथा देवगति कर्म ५२ कहते हैं । जो उन गतियोंमें अव्यभिचारी साहश्य धर्मसे जीवोंको इकट्टा करे वह जाति नामकर्म २ है । एकेन्द्री दोइंद्री आदि जीव समान खरूप होकर आपसमें एक दूसरेसे मिलते नहीं यह तो अन्यभिचारीपना, और एकेन्द्रियपना सत्र इकेन्द्रियोंमें सरीला है यह हुआ साहरयपना, यह अन्यभिचारी धर्म एकेन्द्रियादि जीवोंमें रहता हैं, अत एव वे एकेन्द्रियादि जाति शब्दसे कहे जाते हैं । जाति कर्म ५ प्रकारका है। जिसके उदयसे यह आत्मा एकेन्द्री १ दो इन्द्री २ ते इन्द्री ३ चौ इन्द्री ४ अथवा पंचेन्द्री ५ कहा जाय उसे कमसे एकेन्द्रीजाति ५३ वेड्न्द्रीजाति ५४ तेड्न्द्रीजाति ५५ चौइन्द्रीजाति ५६ तथा पंचेन्द्रीजाति नामकर्म ५७ समझना । जिसके उदयसे शरीर वनें उसे शरीर नामकर्म ३ कहते हैं। वह पांच प्रकार है। -जिसके उदयसे औदारिकशरीर १ वैकियिकशरीर २ लाहारकशरीर ३ तैजसशरीर ४ और कार्मणशरीर (कर्मपरमाणुओंका समृहरूप) ५ उत्पन्न हो उन्हे कमसे औदौरिकशरीर नाम ५८ वैक्रियिकशरीर ५९ आहारकशरीर ६० तैजसशरीर ६१ तथा कार्मणशरीरनामकर्म ६२ कहते हैं । और शरीर नामकर्मके उदयसे जो आहार-वर्गणात्म पुदृलके स्कन्ध इस जीवने बहुण किये थे उन पुदुङस्कन्योंके प्रदेशों (हिस्सों) का जिस कर्मके उदयसे **जापतनें तंत्रंथ हो उसे दंधननाम कर्न ४ कहते हैं। उसके औदारिकश्रीर बन्धन ६३** वैक्रियिकशरीरवन्धन ६४ आहारकशरीरवन्धन ६५ तैजसशरीरवंधन ६६ कार्मण-शरीरवंधन ६७ इस रीतिसे पांच नेद हैं। जिसके उदयसे बीदारिक चादि शरीरोंके परमाणु आपसनें निल्कर छिद्र रहित बंधनको प्राप्त होकर एक रूप होजांय उसे संघातनामकर्म ५ कहते हैं। यह मी औदारिकसंघात ६८ वैक्रियिकसंघात ६९ आहारकसंघात ७० तजससंघात ७१ कार्मणश्ररीरसंघात ७२ इस तरह पांच प्रकार का है। जिस कर्नके उदयसे शरीरका आकार (शकल) दनै उसे संस्थान नामकर्म ६ कहते हैं। दह एःप्र-कारका है-जिसके उदयसे शरीरका आकार उत्तर नीचे तथा बीचने समान हो अर्थात्

<sup>ी</sup> औदारिक आदि शब्दोंश अर्थ जीवसांदरी योगमर्गणमें गायामुत्रीते सर्व आयार्थने प्रताहि, इसकरण पूर्व किरानेथी जहरत नहीं है।

कहे हैं.-१ कपाय चेदनीय २ नोकपाय चेदनीय । उनमंसे कपाय चेदनीय मोठा प्रकारका है; उसको कहते हैं।-" कपन्ति-हिंग्नन्तीति कपायाः"। जो घात करें अर्थात् गुणको दकें-प्रकट नहीं होने दें उनको कपाय कहते हैं । उसके कोम, मान, माना, लोग, ये चार भेद हैं। इनकी भी चार २ अवस्था हैं। -अनंतानुवंशी, अप्रतास्थान, प्रतास्थान, संज्वलन । इन अवसाओंका सरूप मी कमरी कहते हैं।—अनन्त नाम संसारका है; परन्तु जी उसका कारण हो यह भी अनन्त कहा जाता है । जैसे कि प्राणके कारण अनको भी प्राण कहते हैं । सो यहां पर मिथ्यात्व परिणामको अनन्त कहा गया है । क्योंकि वह अनंत-संसारका कारण है। जो इस अनंत-मिथ्यात्वके अनु-साथ २ वंभे उस कपायको अनन्तानुवंधी कहते हैं। उसके चार मेद हैं। कोध २० मान २१ माया २२ लोग २३। जो "अ" अर्थात् ईपत्-थोडेरो भी प्रत्याख्यानको न होनेदे, अर्थात् जिसके उदयसे जीव श्रावकके वत भी धारण न करसके उस कोध २४ मान २५ मात्रा २६ लोभ २० रूप चारित्रमोहनीयकर्मको अवत्याख्यानावरण कहते हैं । जिसके उदयसे प्रत्याख्यान अर्थात् सर्वथा त्यागका आवरण हो, महात्रत नहीं होसकें उसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध २८ मान २९ माया २० लोभ ३१ कपायवेदनीय जानना । जिसके उदयसे संयम "सं"-एक रूप होकर "ज्वलति"-प्रकाश करे, अर्थात् जिसके उद्यसे कपाय अंशसे मिला हुआ संयम रहे, कपायरहित निर्मल यथाख्यात संयम न होसके उसे संज्वलन क्रीघ ३२ मान ३३ माया २४ लोभ २५ कपाय वेदनीय कहते हैं। यह कर्म यथाख्यातचारित्रको घातता है॥ अव नोकपायवेदनीय जो नो प्रकारका है उसे कहते हैं।--जो नो अर्थात् ईपत्-ओड़ा कपाय हो-प्रवरु नहीं हो उसे नोकपाय कहते हैं। उसका जो अनुभव करावे वह नोकपायवेदनीय कर्म कहा जाता है। जिसके उदयसे हास्य प्रगट हो वह हास्य कर्म ३६ है। जिसके उदयसे देश धन पुत्रादिमें विशेष पीति हो उसे रित कर्म ३७ कहते हैं । जिसके उदयसे देश आदिमें अपीति हो उसको अरित कर्म ३८ कहते हैं। जिसके उदयसे इप्टके वियोग होनेपर क्केश हो वह शोक कर्म ३९ है। जिसके उदयसे उद्वेग (चित्तमें घवराहट) हो उसे भय कर्म ४० कहते हैं । जिसके उदयसे ग्लानि अर्थात् अपने दोपको ढकना और दूसरेके दोषको प्रगट करना हो वह जुगुप्सा कर्म ४१ है। जिसके उदयसे स्त्रीसंवंधी भाव ( मृदु-स्वभावका होना, मायाचारकी अधिकता, नेत्रविभ्रम आदिद्वारा पुरुपके साथ रमनेकी इच्छा आदि ) हों उसको स्त्रीवेद कर्म ४२ कहते हैं । जिसके उदयसे स्त्रीमें रमणकरनेकी इच्छा आदि परिणाम हों उसे पुरुपवेद कर्म ४३ कहते हैं । और जिसकर्मके उदयसे स्त्री तथा पुरुष दोनोंमें रमण करनेकी इच्छा आदि मिश्रित भाव हों उसकी नपुंसकवेद कर्म ४४ कहते । इस तरह नव भेद नोकषायके और १६ भेद कपायके सब मिलकर २५ भेद चारित्र-

्ि तथा ३ मेद दर्शनमोहनीयके, कुल २८ मेद मोहनीयकर्मके हुए।

आयुक्रम चार प्रकारका है। जो कर्म आत्माको नारक १ तिर्यंच २ मनुष्य ३ तथा देवके घरीरमें प्राप्त करे, अर्थात् जो जीवको नारकादि चरीरोंमें रोक रक्षे उसे कमसे नरकायु ४५ तिर्यचायु ४६ मनुष्यायु ४० और देवायु कर्म ४८ कहते हैं।

नामकर्मके भेदोंको दिखाते हैं:- जिसके उदयसे यह जीव एकपर्यायसे दूसरी पर्यायको " गच्छति " प्राप्त हो वह गति नामकर्म १ है । उसके चार भेद कहे हैं। जिस कर्मके उदयसे यह जीव नारकीके आकार १ तिर्यचाकार २ मनुष्यके शरीराकार ३ अथवा देवशरीराकार हो उसको कमसे नरकगति ४९ तिर्यचगति ५० मनुष्यगति ५१ तथा देवगति कर्म ५२ कहते हें । जो उन गतियोंमें अव्यभिचारी सादश्य धर्मसे जीवोंको इकटा करे वह जाति नामकर्म २ है । एकेन्द्री दोइंद्री आदि जीव समान खरूप होकर आपसमें एक दूसरेसे मिलते नहीं यह तो अन्यभिचारीपना, और एकेन्द्रियपना सब इकेन्द्रियोंमें सरीला हे यह हुआ सादृश्यपना, यह अन्यभिचारी धर्म एकेन्द्रियादि जीवोंमें रहता हैं, अत एव वे एकेन्द्रियादि जाति शब्दसे कहे जाते हैं । जाति कर्म ५ प्रकारका है। जिसके उदयसे यह आत्मा एकेन्द्री १ दो इन्द्री २ ते इन्द्री ३ चौ इन्द्री ४ अथवा पंचेन्द्री ५ कहा जाय उसे कमसे एकेन्द्रीजाति ५३ वेइन्द्रीजाति ५४ तेइन्द्रीजाति ५५ चौइन्द्रीजाति ५६ तथा पंचेन्द्रीजाति नामकर्म ५७ समझना । जिसके उदयसे शरीर वन उसे शरीर नामकर्म ३ कहते हैं। वह पांच प्रकार है !-जिसके उदयसे औदारिकशरीर १ वैकियिकशरीर २ आहारकशरीर ३ तैजसशरीर ४ और कार्मणशरीर (कर्मपरमाणुओंका समृहत्वप) ५ उत्पन्न हो उन्हे क्रमसे औदारिकशरीर नाम ५८ वैक्रियिकशरीर ५९ आहारकशरीर ६० तेजसशरीर ६१ तथा कार्मणशरीरनामकर्म ६२ कहते हैं । और शरीर नामकर्मके उदयसे जो आहार-वर्गणाह्म पुद्गलके स्कन्ध इस जीवने प्रहण किये थे उन पुदुङ्क्न-बोंके प्रदेशों (हिस्सों ) का जिस कर्मके उदयसे जापसमें संबंध हो उसे वंधननाम कर्म १ कहते हैं। उसके औदारिकश्रीर वन्धन ६३ वैक्रियिकशरीरवन्धन ६४ आहारकशरीरवन्धन ६५ तैजसशरीरवंधन ६६ कार्मण-शरीरवंधन ६७ इस रीतिसे पांच मेद् हैं । जिसके उदयसे औदारिक आदि शरीरोंके परमाण भापतमें मिलकर छिट्ट रहित वंधनको प्राप्त होकर एक रूप होजांय उसे संवातनामकर्म ५ कहते हैं। यह भी औदारिकसंघात ६८ वैक्रियिकसंघात ६९ आहारकसंघात ७० तेजससंघात ७१ कार्मणशरीरसंघात ७२ इस तरह पांच प्रकार का है। जिस कर्मके ज्दयसे शरीरका आकार ( शकल ) वनै उसे संस्थान नामकर्म ६ कहते हें । वह छःप-कारका है-जितके उदयसे दारीरका आकार ऊपर नीचे तथा वीचमें समान हो अर्थात्

<sup>ी</sup> बौदारिक आदि शब्दोंका अर्थ जीवकांडकी योगमार्गनामें गायामुत्रोंसे न्द्रयं आवार्यने कहा है, इसकारण पहां दिखनेकी जहरत नहीं है।

कहे हैं,-१ कपाय वेदनीय २ नोकपाय नेदनीय । उनमेंने कपाय नेदनीय मोजर प्रकारना है: उसकी कहते हैं।-" कपन्ति-वियन्तिति कपायाः"। नो धान की प्रणीन मणकी हकें-प्रकट नहीं होने दें उनको कपाय कहते हैं । उसके कोण, मान, मामा, लोम, ये चार भेद हैं। इनकी भी चार २ अवस्या है। अनंतानवंगी, अवलाएगान, पलाएगान, संज्यलन । इन अवस्थाओंका सरूप भी कमरी कहते हैं । अवन्य नाम संपारका है; परन्ध जो उसका कारण हो वह भी अनन्त कहा जाता है । जैसे कि धाणके कारण अनको मी प्राण कहते हैं । सो यहां पर मिश्याल परिणामको अनन्त कहा गया है। पर्योक्ति वह **अनंत-संसारका कारण है। जो इस** अनंत-मिश्यालके अनु-साथ २ वंधे उस कपायकी जनन्तानुवंधी कहते हैं। उसके चार भेद हैं। कीप २० मान २१ मागा २२ लीम २३। जो ''भ' अर्थात् ईपत्–शीड़ेसे भी प्रलास्यानको न होनेदे, अर्थात् जिसके उदयमे बीव श्रावकके वत भी धारण न करराके उस कोष २४ मान २५ माया २६ लोभ २७ रूप चारित्रगोहनीयकर्मको अवत्यास्यानावरण कहते हैं । जिसके उदयरे प्रलास्यान अर्थात् सर्वथा त्यागका आवरण हो, महावत नहीं होराकें उसे प्रत्याक्यानावरण क्रोध २८ मान २९ माया ३० लोभ ३१ कपायधेदनीय जानना । जिसके उदयसे संयम "सं"-एक रूप होकर "ज्वलति"-प्रकाश करे, अर्थात् जिसके उदयसे कपाय अंशसे मिला हुआ संयम रहे, कपायरहित निर्मल यथास्यात संयम न होसंके उसे संज्वलन क्रोध ३२ मान ३३ माया ३४ लोभ ३५ कपाय वेदनीय कहते हैं। यह कर्म यथाल्यातचारित्रको घातता है॥ अब नोकपायवेदनीय जो नौ प्रकारका है उसे कहते हैं।—जो नो अर्थात् ईपत्-थोडा कषाय हो-प्रवल नहीं हो उसे नोकपाय कहते हैं। उसका जो अनुभव कराव वह नोकपायवेदनीय कर्म कहा जाता है। जिसके उदयसे हास्य पगट हो वह हास्य कर्म ३६ है। जिसके उदयसे देश धन पुत्रादिमें विशेष शीति हो उसे रित कर्म ३७ कहते हैं । जिसके उदयसे देश आदिमें अपीति हो उसको अरति कर्म ३८ कहते हैं। जिसके उदयसे इपके वियोग होनेपर क्केश हो वह शोक कर्म ३९ है। जिसके उदयसे उद्देग (चित्तमें घवराहट) हो उसे भय कर्म ४० कहते हैं । जिसके उदयसे ग्लानि अर्थात् अपने दोपको ढकना और दूसरेके दोपको प्रगट करना हो वह जुगुप्सा कर्म ४१ है। जिसके उदयसे स्तीसंबंधी भाव ( मृदु-स्वभावका होना, मायाचारकी अधिकता, नेत्रविभ्रम आदिद्वारा पुरुपके साथ रमनेकी इच्छा आदि ) हों उसको स्त्रीचेद कर्म ४२ कहते हैं । जिसके उदयसे स्त्रीमें रमणकरनेकी इच्छा आदि परिणाम हों उसे पुरुपवेद कर्म ४३ कहते हैं । और जिसकर्मके उदयसे स्नी तथा परुष दोनोंमें रमण करनेकी इच्छा आदि मिश्रित भाव हों उसको नपुंसकवेद कर्म ४४ कहते । इस तरह नव भेद नोकपायके और १६ भेद कपायके सब मिलकर २५ भेद नारित्र-्न के तथा ३ मेद दर्शनमोहनीयके, कुल २८ मेद मोहनीयकर्मके हुए।

आयुक्तमं चार प्रकारका है। जो कर्म आत्माको नारक १ तिर्यंच २ मनुष्य ३ तथा देवके द्यारीरमं प्राप्त करे, अर्थात् जो जीवको नारकादि द्यारीरोमं रोक रक्षे उसे कमसे नरकायु ४५ तिर्यंचायु ४६ मनुष्यायु ४७ और देवायु कर्म ४८ कहते हैं।

नामकर्मके भेदोंको दिखाते हैं:--जिसके उदयसे यह जीव एकपर्यायसे दूसरी पर्यायको " गच्छति " प्राप्त हो वह गति नामकर्म १ है । उसके चार भेद कहे हैं। जिस कर्मके उदयसे यह जीव नारकीके आकार १ तिर्यचाकार २ मनुष्यके द्वारीराकार ३ अथवा देवशरीराकार हो उसको क्रमसे नरकगित ४९ तिर्यचगित ५० मनुष्यगित ५१ तथा देवगति कर्म ५२ कहते हैं । जो उन गतियोंने अव्यभिचारी साहश्य धर्मसे जीवोंको इकटा करे वह जाति नामकर्म २ है । एकेन्द्री दोइंद्री आदि जीव समान खरूप होकर आपसमें एक दूसरेसे मिलते नहीं यह तो अध्यभिचारीपना, और एकेन्द्रियपना सब इकेन्द्रियोंमें सरीखा हे यह हुआ सादृश्यपना, यह अन्यभिचारी धर्म एकेन्द्रियादि जीवोंमें रहता हैं, अत एव वे एकेन्द्रियादि जाति शब्दसे कहे जाते हैं । जाति कर्म ५ प्रकारका है। जिसके उदयसे यह आत्मा एकेन्द्री १ दो इन्द्री २ ते इन्द्री ३ चौ इन्द्री ४ अथवा पंचेन्द्री ५ कहा जाय उसे कमसे एकेन्द्रीजाति ५२ वेइन्द्रीजाति ५४ तेइन्द्रीजाति ५५ चौइन्द्रीजाति ५६ तथा पंचेन्द्रीजाति नामकर्म ५० समझना । जिसके उदयसे शरीर वनें उसे शरीर नामकर्म ३ कहते हैं। वह पांच प्रकार है ।-जिसके उदयसे र्थेवारिकशरीर १ वैकियिकशरीर २ आहारकशरीर ३ तेजसशरीर ४ जार कार्मणशरीर (कर्मपरमाणुओंका समृह्रऋप) ५ उत्पन्न हो उन्हे क्रमसे और्दारिकदारीर नाम ५८ विकिचिकग्र**ीर ५९ आहारकग्र**ीर ६० तेजसग्रीर ६१ तथा कार्मणग्रीरनामकर्म ६२ कहते हैं । और शरीर नामकर्मके उदयसे जो आहार-वर्गणात्म पुद्रहके स्कन्ध इन जीवने प्रहण किये थे उन पुदुलस्कन्थोंक प्रदेशों (हिस्सों ) का जिस कर्मके उदयसे आपसनें संबंध हो उसे दंधननाम कर्म ४ कहते हैं। उसके औदारिकशरीर दन्धन ६३ पैक्रियिकसरीरवन्धन ६४ आहारकसरीरवन्धन ६५ तैजससरीरवंधन ६६ कार्मण-शरीरवंधन ६७ इस रीतिसे पांच नेद हैं । जिसके उदयने जीदारिक आदि रातीरिक परनाय आपतनें निरुक्त छिद्र रहित बंधनको प्राप्त होकर एक रूप होजांय उसे संयाननामकर्म ५ कहते हैं। यह मी औदारिकसंघात ६८ वैक्रिविक्संघात ६९ आहारकसंघात ७० वेजससंयात ७१ कार्मणशरीरसंघात ७२ इस तरह पांच प्रकार का है। जिस कर्मके **उदरते ग्र**शिरका आकार (शक्छ) दनै उने संस्थान नामकर्म ६ कहते हैं। यह छःप्र-फारका है-विसके उदयसे शरीरका आकार उत्तर नीचे तथा दीवर्ने नमान हो अर्थात्

<sup>ी</sup> श्रीद्रारिका शादि क्राव्हेश्य अर्थ कीदकावणी शोवनारीमाने नावान्तीने नार्य शासाबीने काए हैं, इसमाच्या वर्षा विकासी समाहत नहीं हैं।

कहे हैं,-१ कपाय वेदनीय २ नोकपाय वेदनीय । उनमें से कपाय विदनीय सोकड प्रकारका हैं; उसको कहते हैं।-'' कपन्ति-हिंसन्तीति कपायाः ''। जो पात करें वर्णाव् गुणकी ढकें-प्रकट नहीं होने दें उनको कपाय कहते हैं । उसके कोप, मान, माया, होम, ये चार भेद हैं। इनकी भी चार २ अवसा हैं।-अनंतानुवंबी, अपलाएयान, प्रलाएयान, संज्वलन । इन अवसाओंका खरूप भी कमरी कहते हैं ।—जनन्त नाम संपारका है; परनु जो उसका कारण हो वह भी अनन्त कहा जाता है । जैसे कि प्राणके कारण अनको भी प्राण कहते हैं । सो यहां पर मिध्यात्व परिणागको अनन्त कहा गया है । त्यांकि वह अनंत-संसारका कारण है । जो इस अनंत-मिथ्यात्वके अनु-साथ २ बंचे उस कगायको अनन्तानुवंधी कहते हैं। उसके चार मेद हैं। कोध २० मान २१ माया २२ लोम २३। जो "अ" अर्थात् ईपत्-थोडेरो भी प्रसास्यानको न होनेदे, अर्थात् जिसके उदयसे जीव श्रावकके वत भी धारण न करसके उस क्रोध २४ मान २५ माया २६ लोग २० रूप चारित्रमोहनीयकर्मको अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं । जिसके उदयसे प्रत्याख्यान वर्थान् सर्वथा त्यागका आवरण हो, महात्रत नहीं होसकें उसे प्रत्याख्यानावरण कोघ २८ सान २९ साया ३० लोभ ३१ कपायवेदनीय जानना । जिसके उदयसे संयम ''सं''-एक रूप होकर ''ज्वलति''-प्रकाश करे, अर्थात् जिसके उद्यसे कपाय अंशसे मिला हुआ संयन रहै, कपायरहित निर्मल यथाख्यात संयम न होसंके उसे संज्वलन क्रोध ३२ मान ३३ माया ३४ लोभ ३५ कपाय वेदनीय कहते हैं। यह कर्म यथास्यातचारित्रको घातता है॥ अव नोकपायवेदनीय जो नौ प्रकारका है उसे कहते हैं।—जो नो अर्थात् ईपत्-थोड़ा कपाय हो-प्रवल नहीं हो उसे नोकपाय कहते हैं। उसका जो अनुभव करावे वह नोकपायवेदनीय कर्म कहा जाता है। जिसके उदयसे हास्य प्रगट हो वह हास्य कर्म ३६ है। जिसके उदयसे देश धन पुत्रादिमें विशेष भीति हो उसे रित कर्म ३७ कहते हैं । जिसके उदयसे देश आदिमें अपीति हो उसको अरित कर्म ३८ कहते हैं। जिसके उदयसे इप्रके वियोग होनेपर क्केश हो वह शोक कर्म २९ है। जिसके उदयसे उद्वेग (चित्तमें घवराहट) हो उसे भय कर्म ४० कहते हैं । जिसके उदयसे ग्लानि अर्थात अपने दोपको ढकना और दूसरेके दोषको प्रगट करना हो वह जुगुप्सा कर्म ४१ है। जिसके उदयसे स्त्रीसंवंधी भाव ( मृदु-खभावका होना, मायाचारकी अधिकता, नेत्रविभ्रम आदिद्वारा पुरुपके साथ रमनेकी इच्छा आदि ) हों उसको स्त्रीवेद कर्म ४२ कहते हैं । जिसके उदयसे स्त्रीमें रमणकरनेकी इच्छा आदि परिणाम हों उसे पुरुपवेद कर्म ४३ कहते हैं । और जिसकर्मके उदयसे स्त्री तथा ः पुरुष दोनोंमें रमण करनेकी इच्छा आदि मिश्रित भाव हों उसको नपुंसक्तवेद कर्म ४४ कहते

। इस तरह नव भेद नोकषायके और १६ भेद कषायके सब मिलकर २५ भेद चारित्र-्नी े तथा ३ भेद दर्शनमोहनीयके, कुल २८ भेद मोहनीयकर्मके हुए। भायुक्तमं चार प्रकारका है। जो कर्म भारमाको नारक १ तिर्थंच २ मनुष्य ३ तथा देवके शरीरमें प्राप्त करे, भर्यात् जो जीवको नारकादि शरीरोंमें रोक रक्तै उसे कमसे नरकायु ४५ तिर्यंचायु ४६ मनुष्यायु ४७ और देवायु कर्म ४८ कहते हैं।

नामकर्मके मेदोंको दिखाते हैं:--जिसके उदयसे यह जीव एकपर्यायसे दूसरी पर्यायको " गच्छति " प्राप्त हो वह गति नामकर्म १ है । उसके चार भेद कहे हैं। जिस कर्मके <u> उदयसे यह जीव नारकीके आकार १ तिर्यचाकार २ मनुष्यके शरीराकार २ अथवा</u> देवशरीराकार हो उसको कमसे नरकगति ४९ तिर्यचगति ५० मनुष्यगति ५१ तथा देवगृति कर्म ५२ कहते हैं । जो उन गतियोंमें अव्यभिचारी साहश्य धर्मसे जीवोंको इकटा करे वह जाति नामकर्म २ है । एकेन्द्री दोइंदी आदि जीव समान खरूप होकर भापसमें एक दूसरेसे मिलते नहीं यह तो अन्यभिचारीपना, और एकेन्द्रियपना सव इकेन्द्रियोंमें सरीखा हे यह हुआ सादृश्यपना, यह अन्यभिचारी धर्म एकेन्द्रियादि जीवोंमें रहता हैं, अत एव वे एकेन्द्रियादि जाति शब्दसे कहे जाते हैं । जाति कर्म ५ प्रकारका है। जिसके उदयसे यह आत्मा एकेन्द्री १ दो इन्द्री २ ते इन्द्री ३ चौ इन्द्री ४ अथवा पंचेन्द्री ५ कहा जाय उसे कमसे एकेन्द्रीजाति ५२ वेडन्द्रीजाति ५४ तेइन्द्रीजाति ५५ चौइन्द्रीजाति ५६ तथा पंचेन्द्रीजाति नामकर्म ५० समझना । जिसके उदयसे शरीर वनें उसे शरीर नामकर्म ३ कहते हैं। वह पांच प्रकार है ।-जिसके उदयसे केंदारिकशरीर १ वैकियिकशरीर २ आहारकशरीर ३ तैजसशरीर ४ केंद्र कार्नणशरीर (कर्मपरमाणुओंका समृहरूप) ५ उत्पन्न हो उन्हे क्रमसे आँदाैरिकदारीर नाम ५८ विक्रियिकशरीर ५९ आहारकशरीर ६० तेजसशरीर ६१ तथा कार्मणशरीरनामकर्म ६२ कहते हैं। और शरीर नामकर्मके उदयसे जो आहार-वर्गणारूप पुद्रसके एकन्य इस जीवने ब्रह्ण किये थे उन पुत्रलस्कन्योंके प्रदेशों (हिस्सों ) का जिस कर्मके उदयसे आपतनें संबंध हो उसे वंधननाम कर्न १ कहते हैं। उसके औदारिकशरीर वन्धन ६३ पेक्रियिकशरीरवन्धन ६४ आहारकशरीरवन्धन ६५ तेजसशरीरवंधन ६६ कार्मण-**शरीरर्वधन** ६७ इस रीतिसे पांच भेद हैं । जिसके डद्यसे औदारिक लादि शरीरेंके परमाधु जापसमें मिलकर छिद्र रहित वंधनको प्राप्त होकर एक रूप होजांव उने संयातनामकर्म ५ कहते हैं। यह भी औदारिकसंचात ६८ वैक्रियिकसंघात ६९ आहारकसंघात ७० तेजससंघात ७१ कार्मणदारीरसंघात ७२ इस तरह पांच पकार का है। जिस कर्नके **ष्द्रपते रारीरका आकार ( राक्ट ) देन उसे संस्थान नामकर्म ६ कहते हैं । यह छःप्र-**कारका है-- जिसके उदयसे शरीरका आकार जार कीचे हमा बीचके समान ही अर्थान्

<sup>ी</sup> श्रीक्षारिया आदि प्रण्योक्ष अर्थ अन्दर्भाष्ट्री योजनार्यगार्थे पानमुत्रीने सार्व आवारीने सार्व हैं, प्रवासन पूर्व दिल्मेरी कहरत नहीं हैं।

कहे हैं,-१ कपाय वेदनीय २ नोकपाय वेदनीय । उनभेंसे कपाय वेदनीय सोलंड प्रकारका है; उसको कहते हैं।-" कपन्ति-हिंसन्तीति कपायाः "। जो मात करें अर्थात् मुणको ढकें-प्रकट नहीं होने दें उनको कपाय कहते हैं । उसके कोध, मान, मागा, छोम, ये चार भेद हैं। इनकी भी चार २ अवसा हैं। -अनंतानुनंशी, अपलाएगान, प्रलाएगान, संज्वलन । इन अवसाओंका खख्प भी कमरी फहते हैं।—अनन्त नाम संसारका है; परन्त जो उसका कारण हो यह भी अनन्त कहा जाता है । जैसे कि प्राणके कारण अनको भी प्राण कहते हैं । सो यहां पर मिथ्यात्व परिणागको अनन्त कहा गया है। वर्गोकि वह अनंत-संसारका कारण है । जो इस अनंत-मिथ्यात्वके अनु-साथ २ वंबे उस कपायको अनन्तानुवंधी कहते हैं। उसके चार मेट हैं। कोध २० मान २१ माया २२ होम २३। जो ''अ'' अर्थात् ईपत्–थोड़ेरो भी प्रलाख्यानको न होनेदे, अर्थात् जिसके उदयसे जीव श्रावकके वत भी धारण न करसके उस कोध २४ मान २५ माया २६ लोभ २० रूप चारित्रमोहनीयकर्मको अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं । जिसके उदयसे प्रत्याख्यान अर्थात् सर्वथा त्यागका आवरण हो, महात्रत नहीं होसकें उसे प्रत्याच्यानावरण कीघ २८ मान २९ माया ३० लोभ ३१ कपायवेदनीय जानना । जिसके उदयसे संयम "सं"-एक रूप होकर ''ज्वलति''-प्रकाश करे, अर्थात् जिसके उदयसे कपाय अंशसे मिला हुआ संयम रहै, कपायरहित निर्मल यथाख्यात संयम न होसंके उसे संज्यलन क्रोध ३२ मान ३३ माया २४ लोभ २५ कपाय वेदनीय कहते हैं। यह कर्म यथाख्यातचारित्रको घातता है॥ अब नोकपायवेदनीय जो नौ प्रकारका है उसे कहते हैं।—जो नो अर्थात् ईपत्-योड़ा कपाय हो-प्रवल नहीं हो उसे नोकपाय कहते हैं । उसका जो अनुभव करावे वह नोकपायवेदनीय कर्म कहा जाता है। जिसके उदयसे हास्य प्रगट हो वह हास्य कर्म ३६ है। जिसके उदयसे देश धन पुत्रादिमें विशेष शीति हो उसे रित कर्म ३७ कहते हैं । जिसके उदयसे देश आदिमें अप्रीति हो उसको अरित कर्म ३८ कहते हैं। जिसके उदयसे इप्टके वियोग होनेपर क्केश हो वह शोक कर्म ३९ है। जिसके उदयसे उद्देग (चित्तमें घवराहट) हो उसे भय कर्म ४० कहते हैं । जिसके उदयसे ग्लानि अर्थात् अपने दोपको ढकना और दूसरेके दोषको प्रगट करना हो वह जुगुप्सा कर्म ४१ है। जिसके उदयसे स्त्रीसंवंधी भाव ( मृद् स्त्रभावका होना, मायाचारकी अधिकता, नेत्रविभ्रम आदिद्वारा पुरुपके साथ रमनेकी इच्छा आदि ) हों उसको स्त्रीवेद कर्म ४२ कहते हैं । जिसके उदयसे सीमें रमणकरनेकी इच्छा आदि परिणाम हों उसे पुरुपवेद कर्म ४३ कहते हैं । और जिसकर्मके उदयसे स्त्री तथा पुरुष दोनोंमें रमण करनेकी इच्छा आदि मिश्रित भाव हों उसको नपुंसक्वेद कर्म ४४ कहते हैं। इस तरह नव भेद नोकषायके और १६ भेद कषायके सब मिलकर २५ भेद चारित्र-मोहनीयके तथा ३ मेद दर्शनमोहनीयके, कुल २८ मेद मोहनीयकर्मके हुए।

आयुक्म चार प्रकारका है। जो कर्म आत्माको नारक १ तिर्थंच २ मनुष्य ३ तथा देवके शरीरमें प्राप्त करे, अर्थात् जो जीवको नारकादि शरीरोंमें रोक रक्खे उसे कमसे नरकायु ४५ तिर्थंचायु ४६ मनुष्यायु ४७ और देवायु कर्म ४८ कहते हैं।

नामकर्मके भेदोंको दिखाते हैं:--जिसके उदयसे यह जीव एकपर्यायसे दूसरी पर्यायको " गच्छति " पाप्त हो वह गति नामकर्म १ है । उसके चार भेद कहे हैं। जिस कर्मके <u> उदयसे यह जीव नारकीके आकार १ तिर्यंचाकार २ मनुप्यके द्यारीराकार २ अथवा</u> देवशरीराकार हो उसको क्रमसे नरकगित ४९ तिर्यचगित ५० मनुष्यगित ५१ तथा देवगृति कर्म ५२ कहते हें । जो उन गतियोंमें अव्यभिचारी साहश्य धर्मसे जीवोंको इकट्टा करे वह जाति नामकर्म २ है । एकेन्द्री दोइंद्री आदि जीव समान खरूप होकर आपसमें एक दूसरेसे मिलते नहीं यह तो अन्यभिचारीपना, और एकेन्द्रियपना सब इकेन्द्रियोंमें सरीखा है यह हुआ सादृश्यपना, यह अन्यभिचारी धर्म एकेन्द्रियादि जीवोंमें रहता हैं, अत एव वे एकेन्द्रियादि जाति शब्दसे कहे जाते हैं । जाति कर्म ५ प्रकारका है। जिसके उदयसे यह आत्मा एकेन्द्री १ दो इन्द्री २ ते इन्द्री ३ चौ इन्द्री ४ अथवा पंचेन्द्री ५ कहा जाय उसे कमसे एकेन्द्रीजाति ५२ वेइन्द्रीजाति ५४ तेइन्द्रीजाति ५५ चौइन्द्रीजाति ५६ तथा पंचेन्द्रीजाति नामकर्म ५० समझना । जिसके उदयसे शरीर वर्ने उसे शरीर नामकर्म ३ कहते हैं। वह पांच प्रकार है ।-जिसके उदयसे केंदारिकशरीर १ वैकियिकशरीर २ आहारकशरीर ३ तेजसशरीर ४ केंार कार्मणशरीर (कर्मपरमाणुओंका समृहरूप) ५ उत्पन्न हो उन्हे क्रमसे औदारिक्यस्पर नाम ५८ वैक्रियिकशरीर ५९ आहारकशरीर ६० तेजसशरीर ६१ तथा कार्मणशरीरनामकर्म ६२ कहते हैं। जार शरीर नामकर्मके उदयसे जो आहार-वर्गणास्त्र पुदृरुके स्कन्ध इस जीवने ब्रह्ण किये थे उन पृद्रलक्तन्योंके प्रदेशों (हिस्सों) का जिस कर्मके उदयसे आपतमें संबंध हो उसे बंधननाम कर्म १ कहते हैं। उसके औदारिकग्रीर वन्धन ६३ र्विकियिकशरीरवन्धन ६४ आहारकशरीरवन्धन ६५ तेजसग्ररीरवंधन ६६ कार्मण-शरीरवंधन ६७ इस रीतिसे पांच नेद हैं । जिसके डदयसे जीदारिक जादि शरीरेंकि परमाध आपसंने मिलकर छिद्र रहित दंधनको प्राप्त होकर एक रूप होजांव उन्ते संघाननामकर्म ५ कहते हैं। यह भी औदारिक्तंयात ६८ वैक्रियिक्संयात ६९ आहारक्संयात ७० तेजससंयात ७१ कार्मणशरीरसंघात ७२ इस तरह पांच प्रकार का है। जिस कर्नके **ष्ट्र**यसे रारीरका आकार ( शकल ) दनै उसे संस्तान नामकर्न ६ कहते हैं । यह छःप्र-कारका है-जितके बदयते इतिरहा आकार बनर नीचे तथा दीचनें सनाद टी अर्थात्

<sup>े</sup> श्रीदारिक आदि शर्कोश अर्थ श्रीद्यांदरी क्षेत्रसर्वरामें रायानुहीने को रायानेने का है, इसवारण गर्स दिस्पेटी कर्यंत गर्री है।

जिसके आंगोपाङ्गोंकी लम्बाई चौड़ाई सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार ठीक २ वनी हो वह समचतुरससंस्थान ७३ कर्म है। जिसके उदयसे शरीरका आकार न्ययोधके (वड़के) वृक्ष सरीखा नाभिके ऊपर मोटा और नामिके नीचे पतला हो वह न्यग्रीधपरिमण्डल-संस्थान ७४ है। जिसके उदयसे खातिनक्षत्रके अथवा सर्पकी वाँमी के समान शरीरका आकार हो, अर्थात् ऊपरसे पतला और नामिसे नीचे मोटा हो उसे खातिसंखान ७५ कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे कुवडा शरीर हो उसे कुवजकसंस्थान ७६ कहते हैं। जिसके उदयसे वौना शरीर हो वह वामनसंस्थान ७० है। जिस कर्मके उदयसे शरीरके अंगोपांग किसी खास शकलके न हों, और भयानक बुरे आकारके वनैं उसे हुंडकसंस्थान नामकर्म ७८ कहते हैं। जिसके उदयसे अंगोपांगका मेद हो वह आंगो-पांग ७ कर्म है। उसके तीन मेद हैं - औदारिकआंगोपांग ७९ वैक्रियिकआंगोपांग ८० आहारकआंगोपांग ८१ । जिसके उदयसे हांडोंके बंधनमें विशेषता हो उसे संहनन नामकर्म ८ कहते हैं। वह छः प्रकार है - जिसकर्मके उदयसे ऋपभ (वेठन) नाराच (कीला) संहनन (हाड़ोंका समूह) वज़के समान हो, अर्थात् इन तीनोंका किसी शखसे छेदन भेदन न होसके उसे वज्रपेमनाराचसंहनन नामकर्म ८२ कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे ऐसा शरीर हो जिसके वज़के हाड और वज़की कीली हों परंतु वेठन वज़के न हों वह वजनाराचसंहनन ८३ है। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें वज़रहित (साधारण) वेटन और कीलीसहित हाड हों उसे नाराचसंहनन कर्म ८४ कहते हैं। जिसके उदयसे हाडोंकी संधियां आधी कीलित हों वह अर्धनाराचसंहनन ८५ है। जिस कर्मके उदयसे हाड परस्पर कीलित हों उसे कीलितसंहनन ८६ कहते हैं, जिसकर्मके उदयसे जुदे र हाड नसोंसे बंधे हों, परस्पर ( आपसमें ) कीले हुए न हों वह असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन ८० है। वर्योकि "असंप्राप्तानि (आपसमें नहीं मिले हों) स्वपाटिकावत् संहननानि यिन ( सर्पकी तरह हाड़ जिसमें ) तत् ( वह ) असंपाप्तस्पाटिकासंहननम् ( असंपाप्तसः पाटिकासंहनन शरीर है) " ऐसा शब्दार्थ है ॥ जिसके उदयसे शरीरमें रंग हो वह वर्ण नामकर्म ९ है। उसके पांचभेद हैं-कृणावर्ण नामकर्म ८८ नीलवर्ण नामकर्म ८९ रक्तवर्ण (हाहरंग) नामकर्म ९० पीतवर्ण (पीहारंग) नामकर्म ९१ स्रोतवर्ण ( मुफ़दरंग ) नामकर्म ९२ ॥ जिसके उदयसे शरीरमें गंध हो उसे गंधनामकर्म १० कहते हैं। वह दोतग्हका है-सुरिमगंत्र (अच्छीवास) नामकर्म ९३ असुरिमगंघ (खोटी वास ) नामकर्म ९.४ । जिसके उदयसे शरीरमें रस हो उसे रस नामकर्म ११ कहते हैं। इह पांच मकार है-तिक्तरम (तीखा-चरपरा) नामकर्म ९५, कटुक (कटुआ) नामकर्म ९६, इ.पाय (कसैला) नामकर्म ९७, आम्स्र (खट्टा) नामकर्म ९८, मधुररस (मीठा) नामकर्म ९० । जिसके उद्यम शरीरमें स्पर्श हो वह स्पर्श नामकर्म १२ है । उसके आठ सेट हैं -- कर्क ग्रस्पर्य (जो छनेमें कठिन माछुम हो) नामकर्म १००, मृद (कोमल)

नामकर्म १०१, गुरु (भारी) नामकर्म १०२, लघु (हलका) नामकर्म १०३, शीत (ठंडा) नामकर्म १०४, उष्ण (गरम) नामकर्म १०५, स्त्रिग्ध (चिकना) नामकर्म १०६, स्स (कवा) नामकर्म १०७। जिसकर्मके उदयसे मरणके पीछे और जन्मसे पहिले, अर्थात् विग्रहगति (वीचकी अवस्वा) में मरणसे पहलेके शरीरके आकार आत्माके प्रदेश रहें, अर्थात् पहले शरीरके आकारका नाश न हो उसे आनुपूर्व्य नामकर्म १३ कहते हैं। वह चार प्रकार है।--जिसकर्मके उदयसे नरकगतिको प्राप्त होनेके सन्मुख जीवके श्रारीरका आकार विशहगतिमें पूर्वशरीराकार रहे उसे नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य नामकर्म १०८ कहते हैं । इसीपकार तिर्येचगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य नामकर्म १०९, मनुष्यगतिप्रा-योग्यानुपूर्व्य नामकर्म ११०, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य नामकर्म १११ मी जानना । जिस कर्मके उद्यसे ऐसा शरीर मिलै जो लोहेके गोलेकी तरह भारी और आककी रुईकी तरह हल्का न हो उसे अगुरुलघु नानकर्न ११२ कहते हैं। जिसके उदयसे बड़े सींग, रून्दे तान अथवा मोटा पेट इत्यादि अपने ही घातक अंग हों उसे उपैद्यात नामकर्म ११३ कहते हैं। जिसके उदयसे तीक्ष्ण सींग, नल, सर्प आदिकी दाढ, इत्यादि परके धात करनेवाले शरीरके अवयव हों उसे परवात नामकर्म ११४ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे श्वासोच्ह्वास हों उसे उच्छ्वास नामकर्म ११५ कहते हैं। जिसके उदयसे परको आताप करनेवाला शरीर हो वह आतप नामकर्म ११६ है । जिस कर्मके उदयसे उद्योतरूप (आतापरहित प्रकाशरूप) शरीर हो उसे उद्योत नामकर्म ११७ कहते हैं। इसका उद्य चंद्रमाके विवमें और लागिया (जुगुनू) आदि जीवोंके है। जिसकर्मके उदयसे आकाशनें गनन हो उसे विहायोगित नानकर्म १४ कहते हैं। उसके दो मेद हें-प्रश-स्तविहायोगति (शुभगनन) नानकर्न ११८, अप्रशस्तविहायोगति (अशुभगनन) नामकर्म ११९। जिसके उदयसे दो इन्द्रियादि जीवोंकी जातिनें जन्म हो उसे त्रसनामकर्म १२० कहते हैं। जिसके उदयसे ऐसा शरीर हो जो कि दूसरे को रोके बीर दूसरेसे आप रुके उसे बादर नानकर्म १२१ कहते हैं। जिसके उदयसे जीव अपने २ योग्य आहारादि (आहार १ शरीर २ इन्द्रिय २ इवासोच्छ्वास ४ भाषा ५ और नन ६) पर्याप्तियोंको पूर्ण करै वह पर्याप्रिनामकर्न १२२ है। जिसके उदयसे एक शरीरका एक ही जीव खानी हो उसे प्रत्येकशरीर नामकर्न १२३ कहते हैं। जिसके उदयसे शरीरके रैसादिक धातु कार वातादि

<sup>9.</sup> उपेल पातः उपपातः आत्मपात इस्तर्यः २. इसका उदय स्पेके विम्यमें उत्तन्न हुए पृथ्वीकायिकः जीवोंके हैं। ३. एसावर्ष्क ततो मांसे मांसान्मेदः प्रवर्तते । मेदतोस्थि ततो मान्ने मान्नास्त्रकृततः प्रवा ॥ १ ॥ स्थीत् एसते लोही, लोहीसे मांस, मांससे मेद, मेदते हाड, हाटसे माना, मानासे बीरी, बीर्यमें संतान होती है। इसतरह सात पातु हैं। ये सात पातु ३० दिनमें पूर्व होती हैं। ४. वातः पित्तं तथा श्रेष्मा विरा सत्युद्ध समें स। उत्याप्तिरिति प्राहैः प्रोत्ताः सप्तोपभावः ॥ सर्थात् वात १ दित २ वक ३ विरा ४ हायु ५ साम ६ देवली सात ७ ये सात उपयातु हैं।

उपधात अपने २ ठिकाने ( स्थिर ) रहें उसको स्थिर नामकर्म १२४ कहते हैं । इससे ही ज्ञारीरमें रोग ज्ञान्त रहता है । जिसकर्मके उदयसे मस्तक वगैरह ज्ञारीरके अवयव और शरीर सुंदर हो उसे शुभ नामकर्म १२५ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे दूसरे जीवोंको अच्छा लगनेवाला शरीर हो उसको सुभग नामकर्म १२६ कहते हैं। जिसके उदयसे खर ( आवाज़ ) अच्छा हो उसे सुस्तर नामकर्म १२७ कहते हैं। जिसके उदयसे कान्ति सहित शरीर हो उसको आदेय नामकर्म १२८ कहते हैं। जिसके उदयसे अपना पुण्यगुण जगत्-में पकट हो अर्थात् संसारमें जीवकी तारीक हो उसे यशस्क्रीति नामकर्म १२९ कहते हैं। जिसके उदयसे शरीरके अंगोपांगोंकी ठीक २ रचना हो उसे निर्माण नामकर्म १३० कहते हैं । वह दो प्रकार है-जो जातिनामकर्मकी अपेक्षासे नेत्रादिक इन्द्रियें जिस जगह होनी चाहिये उसी जगह उन इन्द्रियोंकी रचना करै वह स्थाननिर्माण १ है, और जितना नेत्रादिकका प्रमाण (माप) चाहिये उतने ही प्रमाण (मापके वरोवर) वनावे वह प्रमा-णनिर्माण २ है। जो श्रीमत् अर्हतपदका कारण हो वह तीर्थंकर नामकर्म १३१ है। जिसके उदयसे एकेन्द्रियमें (पृथिवी १ जल २ तेज ३ वायु ४ वनस्पतिकाय ५ में ) जन्म हो उसे स्थावर नामकर्म १३२ कहते हैं। जिसके उदयसे ऐसा सूक्ष्म शरीर हो जो कि न तो किसीको रोकै और न किसीसे रुकै उसे सूक्ष्म नामकर्म १३३ कहते हैं। जिसके उदयसे कोई भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो अर्थात् ठव्ध्यपर्याप्तक अवस्था हो उसको अपयोप्ति नामकर्म १३४ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे एक शरीरके अनेक जीव स्वामी हों उसको साधरण नामकर्म १३५ कहते हैं। जिसके उदयसे धातु और उपधातु अपने र ठिकाने न रहें अर्थात चलायमान होकर शरीरको रोगी वनावें उसको अस्थिर नामकर्म १३६ कहते हैं । जिसकर्मके उदयसे शरीरके मस्तकादि अवयव सुंदर न हों उसको अशुभ नामकर्म १३७ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे रूपादिक गुणं सहित होनेपर भी दूसरे जीवोंको अच्छा न रुगे उसको दुर्भग नामकर्म १३८ कहते हैं । जिसके उदयसे अच्छा खर न हो उसको दु:स्वर नामकर्म १३९ कहते हैं। जिसके उदयसे प्रभा (कान्ति) रहित शरीर हो वह अनादेय नामकर्म १४० है। जिस कर्मके उदयसे संसारमें जीवकी तारीफ़ न हो उसे अयशःकीर्ति नामकर्म १४१ कहते हैं । इसप्रकार सब मिलकर ९३ भेद. नामकर्मके हुए॥

गोत्रकर्मके दो मेद हैं—जिसके उदयसे लोकपूजित (मान्य) कुलमें जन्म हो उसे उच्चगोत्र कर्म १४२ कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे लोकिनिदित कुलमें जन्म हो उसे नीचगोत्र कर्म १४३ कहते हैं।

अन्तरायकर्मके पांच मेद हैं-जिसके उदयसे देना चाहै परंतु दे नहीं सके वह दानां-तराय कर्म १४८ है। जिसके उदयसे लाम (फायदा) की इच्छा करें लेकिन लाम नहीं हो उसे लाभांतराय कर्म १४५ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे पुष्पादिक या अन्नादिक भोगरूप वस्तुको भोगना चाहं परंतु भोग न सकै वह भोगान्तराय कर्म १४६ हैं। जिसके उदयसे सीवगरः उपभोग्य वस्तुका उपभोग न करसके उसे उपभोगांतराय कर्म १४७ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे अपनी शक्ति (वल) प्रकट करना चाहें परंतु शक्ति प्रकट न हो उसे वीर्यान्तराय कर्म १४८ कहते हैं॥ इसप्रकार १४८ उत्तर प्रकृतियोंका शब्दार्थ कहा।

. अब नामकर्मकी उत्तरप्रकृतियों में अभेद विवक्षासे जो २ प्रकृतियां जिन २ में शामिल होसकी हैं उनको दिखाते हैं;—

देहे अविणाभावी वंधणसंघाद इदि अवंधुदया । वण्णचउक्केऽभिण्णे गहिदे चत्तारि वंधुदये ॥ ३४ ॥

देहे अविनाभाविनौ वन्धनसंघातौ इति अवन्धोदयौ । वर्णचतुष्केऽभिन्ने प्रहीवे चतसः वन्धोदययोः ॥ ३४ ॥

अर्थ— शरीर नामकर्मके साथ अपना अपना वंधन और अपना २ संघात ये दोनों अविनाभावी हैं। अर्थात् ये दोनों शरीरके विना नहीं हो सकते। इसकारण पांच वंधन और पांच संघात ये दश प्रकृतियां वन्ध और उदय अवस्थामें अभेद विवक्षासे जुदी नहीं गिनीजातीं, शरीर—नाम प्रकृतिमें ही शामिल हो जाती हैं। तथा वर्ण १ गंध २ रस ३ स्पर्श ४ इन चारमें ही इनके वीस मेद शामिल होजाते हैं। इसकारण अभेद की अपेक्षासे इनके भी वन्ध और उदय अवस्थामें चार ही मेद माने हैं॥ ३४॥

ऐसा होनेपर वंध, उदय, तथा सत्तारूप प्रकृतियां कितनी हुईं ! इसका उत्तर आचार्य चार गाथाओंसे कहते हुए प्रथम वंधरूप प्रकृतियों को गिनाते हैं;—

पंच णव दोण्णि छवीसमिव य चउरो कमेण सत्तद्धी । दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ वंधपयडीओ ॥ ३५ ॥

पश्च नव द्रौ पिंडूझितिरिप च चतस्रः ऋमेण सप्तपिष्टः।
द्रौ च पश्च च भणिता एता वन्धप्रकृतयः॥ ३५॥

अर्थ—ज्ञानावरणकी ५, दर्शनावरणकी ६, वेदनीयकी २, मोहनीयकी २६, आयु-कर्मकी ४, नामकर्मकी ६७, गोत्रकर्मकी २, अंतरायकर्मकी ५, ये सब वंघ होने योग्य प्रकृतियां हैं। क्योंकि मोहनीयमें सम्यग्निध्यात्व ऑर सम्यक्त प्रकृति वन्धमें नहीं है यह पहले कहचुके हैं, । और नामकर्म में पहले गाधामें १०+१६=२६ प्रकृतियां अमेद विवक्षासे वंघ अवसामें नहीं हैं ऐसा कह आये हैं। सो ९३ मेंसे २६ कम करनेपर (९३-२६ =६७) ६७ वाकी रहजाती हैं॥ ३५॥ अब उदय प्रकृतियोंको कहते हैं;—

पंच णव दोण्णि अद्वावीसं चउरो कमेण सत्तद्वी । दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ उदयपयडीओ ॥ ३६ ॥

पश्च नव हो अष्टार्विशतिः चतस्रः क्रमेण सप्तपिष्टः । हो च पश्च च भणिता एता उदयप्रकृतयः ॥ ३६ ॥

अर्थ—पांच, नौ, दो, अट्टाईस, चार, सड़सठ, दो और पांच ये सव उदय प्रकृतियां हैं। मोहनीयकी पहली छव्वीस प्रकृतियोंमें सम्यग्गिथ्यात्व १ और सम्यक्त प्रकृति ये दो भी उदय अवस्थामें शामिल करनेसे अट्टाईस प्रकृतियां होजाती हैं॥ ३६॥

आगे वंधरूप तथा उदयरूप कुरु प्रकृतियोंकी मेदिवविशा और अमेदिवविशासे संख्या कहते हैं;—

भेदे छादालसयं इदरे वंघे हवंति वीससयं भेदे सन्ने उदये वाबीससयं अभेदिम्ह ॥ ३७ ॥

भेदे षट्कत्वारिंशच्छतमितरे वन्धे भवन्ति विंशशतम् । भेदे सर्वे उदये द्वाविंशशतमभेदे ॥ ३७ ॥

अर्थ—चन्ध अवस्थामें, मेदिवविक्षासे (मेदसे कहनेकी इच्छासे) १४६ प्रकृतियां हैं; क्योंिक सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व प्रकृति ये दोनों इस वंधअवस्थामें नहीं गिनी जातीं। जोर अमेदकी विवक्षासे १२० प्रकृतियां कहीं हैं। क्योंिक २६ प्रकृतियां दूसरे मेदोंिमें शामिल करदी गई हैं। उदय अवस्थामें, मेदिवविक्षासे सव १४८ प्रकृतियां हैं। क्योंिक मोहिनीय कर्मकी पूर्वोक्त दो प्रकृतियां भी यहां शामिल होजाती हैं। तथा अमेद विवक्षासे १२२ प्रकृतियां कहीं हैं। क्योंिक २६ मेद दूसरे मेदोंमें गिर्भत होजाते हैं यह पहलेही कहनुके हैं॥ ३०॥

आगे सत्तारूप प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैं;-

पंच णय दोण्णि अहावीसं चउरो कमेण तेणउदी । दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ सत्तपयडीओ ॥ ३८ ॥

पश्च नव द्वौ अष्टाविंशतिः चत्वारः क्रमेण त्रिनवतिः । द्वौ च पश्च च भणिता एताः सत्त्वप्रकृतयः ॥ ३८॥

अर्थ-पांच, नौ, दो, अट्टाईस, चार, तिरानवै, दो, और पांच, इसतरह सब १४८ सत्तारूप (मौजूदरहने योग्य) प्रकृतियां कही हैं ॥ ३८॥

घातिकर्म जो पहले कहे थे उनके सर्वघाती और देशघातीकी अपेक्षा दो भेद हैं। उन दोनोंमेंसे अब सर्वघातीके भेदोंको कहते हैं;—

केवलणाणावरणं दंसणलकं कसायवारसयं । मिच्छं च सबघादी सम्मामिच्छं अवंधिस ॥ ३९ ॥

केवलज्ञानावरणं दर्शनपटूं कषायद्वाद्शकम् । मिध्यात्वं च सर्वघातीनि सम्यग्मिध्यात्वमवन्धे ॥ ३९ ॥

अर्थ—केवलज्ञानावरण १, केवलदर्शनावरण और पांचिनद्रा इस प्रकार दर्शनावरणके छःभेद, तथा अनन्तानुबन्धी, अप्रत्यास्थान, प्रत्यास्थान, कोध मान माया लोभ ये वारह कपाय, और मिध्यात्व मोहनीय, सब मिलकर २० प्रकृतियां सर्वधाती हैं। तथा सम्यग्मिध्यात्वप्रकृति भी बन्धरहित अवस्थामें अर्थात् उदय और सत्ता अवस्थामें सर्वधाती है। परन्तु यह सर्वधाती जुदी ही जातिकी है। ३९॥

अब देशघाती प्रकृतियोंको कहते हैं;-

णाणावरणचडकं तिदंसणं सम्मगं च संजलणं । णव णोकसाय विग्घं छवीसा देसघादीओ ॥ ४० ॥

ह्मानावरणचतुष्कं त्रिद्शेनं सम्यक्तं च संख्वलनम् । नव नोकपाया विव्नं पर्डिशतिः देशघातीनि ॥ ४० ॥

अर्थ—ज्ञानावरणके चार मेद (केवल्ज्ञानावरणको छोड़कर), दर्शनावरणके तीन मेद (उक्त छःमेदोंके सिवाय), सम्यक्त्वप्रकृति, संज्वलन—क्रोघादि चार, हात्यादि नोकषाय नव, और अंतरायके पांच मेद, इसतरह छन्त्रीस देशघाती कर्म हैं। क्योंकि इनके उद्य होनेपर मी जीवका गुण प्रगट रहता है। १०॥ •

इसप्रकार घातियाकर्मोंके दो मेद कहकर, अब अधातिया कर्मोंके जो प्रशस्त तथा अप्रशस्त दो मेद हैं उनमें प्रशस्त प्रकृतियोंको दो गायाओंसे कहते हैं;—

सादं तिण्णेवाक उचं णरसुरहुगं च पंचिंदी । देहा वंधणसंघादंगोवंगाइं वण्णचओ ॥ ४१ ॥ समचडरवज्ञिरसहं उवघादुणगुरुछक सग्गमणं । तसवारसहसही वादालमभेददो सत्या ॥ ४२ ॥ जुम्मं । सावं त्रीण्येवायूषि उचं नरसुरिहकं च पश्चेन्द्रियम् । देहा वन्धनसंघाताङ्गोपाङ्गानि वर्णचतुष्कम् ॥ ४१ ॥ समचतुरस्ववक्षपंभसुप्यातोनागुरुषटूं सहमनम् । त्रसद्धादशाष्ट्रपष्टिः द्वाचत्वारिशद्भेदतः शस्ताः ॥ ४२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ — सातावेदनीय १, तिर्यंच मनुष्य देवायु ३, उच्चगोत्र १, मनुष्यगति १ मनुष्य-गत्यानुपूर्वी २ देवगति ३ देवगत्यानुपूर्वी ४, पंचेन्द्रिय जाति १, शरीर ५, वंधन ५, संघात ५, अंगोपांग तीन, ग्रुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इन नारके २० भेद, समचतुरस-संस्थान १, वज्रर्पमनाराच संहनन १, और उपघातके विना अगुरुलघु आदि छह, तथा प्रशस्तिविहायोगित १, और त्रस आदिक वारह, इसप्रकार ६८ प्रकृतियां मेदिवविक्षासे प्रशस्त (पुण्यरूप) कहीं हैं । और अमेद विवक्षासे ४२ ही पुण्य प्रकृतियां हैं । क्योंकि पहिली रीतिके अनुसार २६ कम होजाती हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

अब अपरास्त कर्मप्रकृतियोंकी संख्या दो गाथाओंमें दिखाते हैं;—

घादी णीचमसादं णिरयाऊ णिरयतिरियदुग जादी-संठाणसंहदीणं चढुपणपणगं च वण्णचओ ॥ ४३ ॥ उवघादमसग्गमणं थावरदसयं च अप्पसत्था हु । वंधुदयं पिंड भेदे अडणउदि सयं दुचदुरसीदिदरे ॥४४॥ जुम्मं । घातीनि नीचमसातं निरयायुः निरयतिर्थिदिकं जाति- । संस्थानसंहतीनां चतुःपश्चपश्चकं च वर्णचतुष्कम् ॥ ४३ ॥ उपघातमसद्गमनं स्थावरदशकं च अप्रशस्ता हि । वन्धोदयं प्रति भेदे अप्टनवतिः शतं द्वि—चतुरशीतिरितरे ॥४४॥ युग्मम्।

अर्थ — चारों घातिया कर्मोंकी प्रकृतियां, नीचगोत्र, असातावेदनीय, नरकायु, नरकगित, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यचगित तिर्यचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियादिजाति ४, समचतुरसको छोड़कर पांच संस्थान, पिहले संहननके सिवाय पांच संहनन, अशुभ वैर्ण रस गंघ स्पर्श, ये चार अथवा इनके बीस भेद, उपघात, अप्रशक्त विहायोगित, और स्थावर आदिक दस, ये अप्रशक्त (पाप) प्रकृतियां हैं। ये मेदिववक्षासे बन्धरूप ९८ हैं, और उदयरूप १०० हैं। तथा अमेदिववक्षासे बन्धर्योग्य ८२ और उदयरूप ८४ प्रकृतियां हैं। क्योंिक वर्णादिक चारके सोलह मेद कम हो जाते हैं॥ ४३॥ ४४॥

आगे अनन्तानुवन्धी आदि चार कषायोंका कार्य दिखाते हैं;

पढमादिया कसाया सम्मत्तं देससयलचारित्तं । जहखादं घादंति य गुणणामा होति सेसावि ॥ ४५ ॥ प्रथमादिकाः कपायाः सम्यक्त्वं देशसकलचारित्रम् । यथाख्यातं घातयन्ति च गुणनामानो भवन्ति शेषा अपि ॥ ४५ ॥

अर्थ—पहली-अनन्तानुबन्धी आदिक अर्थात् अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्या-ख्यान, और संज्वलन ये चार कपाय, कमसे सम्यक्त्वको, देशचारित्रको, सकलचारित्रको और यथाख्यातचारित्रको घातती हैं। अर्थात् सम्यक्त्व वगैरः को प्रकट नहीं होने देतीं।

<sup>9.</sup> वर्णादि चार अथवा उनके २० मेद पुण्य रूप मी हैं तथा पापरूपमी हैं । इस कारण ये दोनों ही मेदोंनें गिनेजाते हैं । और इसी कारण १४८ में २० भेद अधिक जोडनेसे १६८ मेद होजाते हैं ।

इसीकारण इनके नाम मी वसे ही हैं जैसे कि इनमें गुण हैं। इनके सिवाय दूसरी जो प्रकृतियां हैं वे मी सार्थक (नामके अनुसार अर्थवालीं) ही हैं। इन संबका शब्दार्थ पहले कहा जा चुका है। १९५॥

भव इन कपायोंकी वासनाका (संस्कारका) काल बताते है;—
अंतोसहुत्त पक्खं छम्मासं संखऽसंखणंतभवं।
संजलणमादियाणं वासणकालो दु णियमेण ॥ ४६॥
अन्तर्सहूर्तः पद्यः पण्मासाः संख्यासंख्यानन्तभवाः।
संख्यलगाद्यानं वासनाकालः दु नियमेन ॥ ४६॥

अर्थ — संज्वलन वगैरः सर्थात् संज्वलन प्रत्यास्यान, सप्रत्यास्यान, और सनन्तानुवंधी, इन चार कषायों की वासनाका काल कमसे अंतर्मुह्त, पक्ष (पंद्रह दिन), छः महीना और संख्यात असंख्यात तथा अनंतभव हे, ऐसा निश्चय कर समझना । अभिप्राय यह है कि, किसीने कोध किया, पीछे वह दूसरे काममें लगगया । वहांपर कोषका उदय तो नहीं है, परंतु जिस पुरुषपर कोध किया था उसपर क्षमा भी नहीं है । इसप्रकार जो कोधका संस्कार चित्तमें वैठा हुआ है उसीकी वासनाका काल यहांपर कहागया है ॥ ४६ ॥

ये प्रकृतियां, पुद्गलिविपाकी, भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी, और जीवविपाकी, इसरीतिसे चार प्रकारकी हैं। उनमेंसे पुद्गलिविपाकी प्रकृतियोंकी संस्था बताते हैं;—

> देहादी फासंता पण्णासा णिमिणतावजुगरुं च । थिरसुहपत्तेयदुगं अगुरुतियं पोग्गरुविवाई ॥ ४७ ॥ देहाद्यः स्पर्शान्ताः पश्चाशत् निर्माणातापयुगरुं च । सिरशुभप्रसेकद्विकमगुरुत्रयं पुदुरुविपाकिन्यः ॥ ४७ ॥

अर्थ—पांच शरीरोंसे लेकर त्यर्शनामतक ५०, तथा निर्माण, आताप, उद्योत, तथा स्थिर शुभ जीर प्रत्येकका जोड़ा अर्थात् स्थिर, अस्थिर वगैरः छः, तथा अगुरुलघु आदिक तीन, ये सब ६२ प्रकृतियां पुद्रलिविपाकी हैं। अर्थात् इनके उदयका फल पुद्रलमें ही होता है॥ ४७॥

अव भवविपाकी क्षेत्रविपाकी खोर जीवविपाकी प्रकृतियोंको कहते हैं;—
आऊणि भवविवाई खेत्तविवाई य आणुपुवीओ ।
अद्वत्तरि अवसेसा जीवविवाई मुणेयवा ॥ १८ ॥
आर्युंपि भवविपाकीनि क्षेत्रविपाकीनि च आनुपूर्वणि ।
अप्रसमित्विद्याहा जीवविपाकिन्यः मन्तव्याः ॥ १८ ॥

प्रकृतियोंका फल होता है। चार आनुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्रविपाकी हैं; क्योंकि परलोकको गमन करते हुए जीवके मार्गमें ही इनका उदय होता है। और वाकी जो अठत्तरि प्रकृतियां हें वे सब जीविपाकी जानना। क्योंकि नारक आदि जीवकी पर्यायोंमें ही इनका फल होता हैं ॥४८॥ अब उन्हीं अठत्तरि प्रकृतियोंको गिनाते हैं;—

वेदणियगोदघादीणेकावण्णं तु णामपयडीणं । सत्तावीसं चेदे अद्वत्तरि जीवविववाई ॥ ४९ ॥ वेदनीयगोत्रधातिनामेकपञ्चाशत्तु नामप्रकृतीनाम् । सप्तविंशतिश्चेता अष्टसप्ततिः जीवविषाकिन्यः ॥ ४९ ॥

अर्थ-वेदनीयकी २, गोत्रकी २, घातियाकर्मोंकी ४७, इसमकार ५१ और सत्ताईस नामकर्मकी इसतरह ५१+२७=७८ प्रकृतियां जीवविपाकी हैं ॥ ४९ ॥

आगे नामकर्मकी सत्ताईस प्रकृतियोंकी संख्या दिखाते हैं;—

तित्थयरं उस्सासं वादरपज्जत्तसुस्सरादेजं । जसतसविहायसुभगदु चउगइ पणजाइ सगवीसं ॥ ५० ॥ तीर्थकरमुच्छासं वादरपर्याप्तसुखरादेयम् ।

यशस्त्रसविहायः शुभगद्वयं चतुर्गतयः पञ्चजातयः सप्तविंशतिः ॥ ५० ॥

अर्थ-तीर्थंकर प्रकृति, और उच्छ्वास प्रकृति, तथा वादर-पर्याप्त-सुसर-आदेय-यस-स्कीर्ति-त्रस-विहायोगित और शुमग इनका जोड़ा, अर्थात् वादर-सूक्ष्म आदिक १६, और नरकादि चार गित, तथा एकेन्द्रियादि पांच जाित, इसप्रकार सत्ताईस नामकर्मकी प्रकृतियां जीवविपाकी जानना ॥ ५०॥

अव उन्हीं सत्ताईस प्रकृतियोंकों प्रकारान्तरसे दिखाते हैं,—

गदि जादी उस्सासं विहायगदि तसतियाण जुगलं च । सुभगादिचउज्जुगलं तित्थयरं चेदि सगवीसं ॥ ५१॥ गतिः जातिः उच्छ्वासं विहायोगतिः त्रसत्रयाणां युगलं च । सुभगादिचतुर्युगलं तीर्थकरं चेति सप्तविंशतिः ॥ ५१॥

अर्थ-चार गति, पांच जाति, उच्छ्वास, विहायोगति, त्रस-वादर-पर्याप्त इन तीनका जोड़ा (त्रस, खावर वगैरः) एवं सुभग-सुखर-आदेय-यशस्कीर्ति इन चारका जोड़ा (सुभग, दुर्भग आदि) और एक तीर्थंकर प्रकृति, इस प्रकार कमसे सचाईसकी गिनती कही है॥५१॥

अव यहां मध्यम रुचिवाले श्रोताओंको विशेष समझनेकेलिये नामादिक चार निक्षेपोंसे कर्मका खरूप चौंतीस गायाओंसे कहते हैं। क्योंकि विना चार निक्षेपोंके वस्तुका यथार्थ खरूप समझमें नहीं आता;—

<sup>्</sup> १-यद्वा "जीववाईं ओ" इति पाठः । जीवपाकिन्य इत्यर्थः ।

णामं ठवणा दिवयं भावोत्ति चडिवहं हवे कम्मं।
पयडी पावं कम्मं मलंति सण्णा हु णाममलं ॥ ५२॥
नाम स्थापना द्रव्यं भाव इति चतुर्विषं भवेत् कर्म।
प्रकृतिः पापं कर्म मलमिति संहा हि नाममलम्॥ ५२॥

अर्थ-नाम, खापना, द्रव्य, और भावके भेदसे कर्म चार तरहका है । इनमें पहला मेद संज्ञारूप है। प्रकृति पाप कर्म और मल ये कर्मकी संज्ञायें हैं । इन संज्ञाओं को ही नाम निक्षेपसे कर्म कहते हैं ॥ ५२ ॥

लव प्रकरणवश इन चार निक्षेपोंका खरूप कहते हैं। क्योंकि इनका खरूप जानेविना वस्तुका किस तरह व्यवहार होता है सो माल्स नहीं होता। जो युक्तिसे सुयुक्तमार्ग होते हुए कार्यके वशसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूपसे पदार्थका व्यवहार करना उसे निक्षेप कहते हैं। वह नीमादि मेदसे चार प्रकारका है। जिस वस्तुमें जो गुण नहीं है उसको उस नामसे कहना उसे नामनिक्षेप कहते हैं। जैसे किसीने अपने ठड़केकी संज्ञा ऋपभ देव रक्ती। उसमें यद्यपि ऋषमदेव तीर्थकरके गुण नहीं हैं, फिर भी केवल व्यवहारके लिये वह संज्ञा रक्ती है। अत एव उसको ऋपभ देवका नामनिक्षेप कहेंगे। स्थापनानिक्षेप वह है जो कि साकार तथा निराकार (मनुप्यादि शरीरका आकार न हो और किसी शकलका पिंड हो) काठ पत्थर चित्राम (मूर्ति) वगैरः में "ये वे ही ऋषमदेव तीर्थकर हैं" इसप्रकारका अपने परिणामोंसे निवेश करना। इन दोनोंमें इतना ही मेद है कि, नाममें मूल पदार्थकी तरह सत्कार आदिककी प्रवृत्ति नहीं होती, और स्थापनामें मूल पदार्थ सरीखा ही आदर सत्कार किया जाता है॥

जो पदार्थ आगामी (होनेवाली) पर्यायकी योग्यता रखता हो उसको द्रव्यितिसेप कहते हैं। जैसे—राजाके पुत्रको राजा कहना, अथवा केवलज्ञान अवस्थाको जो प्राप्त होनेवाले हें उन ऋषभदेवको गृहस्थादि अवस्थामें तीर्थंकर कहना। वर्तमानपर्याय सहित वस्तुको भाविनिक्षेप कहते हैं। जैसे राज्यकार्य करते हुएको राजा कहना, अथवा केवलज्ञान प्राप्त होजानेपर ऋषभदेवको तीर्थंकर कहना॥ इस तरह चार निक्षेपोंका स्रह्म कहा॥

आगे सापनाह्म कर्मको कहते हैं;-

सरिसासरिसे दन्ये मदिणा जीवद्वियं खु जं कम्मं। तं एदंचि पदिद्वा ठवणा तं ठावणाकम्मं॥ ५३॥

<sup>9 &</sup>quot;अत्रुपेषु मनिषु व्यवहारप्रसिद्धये । यत्वंहाकर्म तम्नाम नरेच्छ.वशवर्तनात् ॥ १ ॥ साकारे वा निराकारे काष्टारी यिवविशनम् । सोयमित्यवधानेन स्थापना सा निगयते ॥ २ ॥ आगामिगुणवीग्यीथां द्रव्यन्यासस्य गोवरः । तत्कालपर्ययाकान्तं वस्तु भावो निगयते ॥ ३ ॥" इसप्रकार चार निक्नेपाँका सस्य करा हो ।

सहशासहरो दृश्ये मणा जीवनितं गल यसमे । सरेतदिति प्रतिष्ठा सायना सन्यायनाममे ॥ ५३ ॥

अर्थ—सहरा अर्थात् कर्मसरीता, जोर असहरा अर्थात् जो कर्मके रामान न हो ऐसे किसी भी द्रव्यमें अपनी तुद्धिसे ऐसी सापना करना कि जो जीवमें कर्म मिले हुए हैं वेही ये हैं इस अवधानपूर्वक किये गये निनेश को ही सापना कर्म कहते हैं ॥ ५२ ॥

भागे द्रव्यनिशेषरूप कर्मका सरूप दिसाते हैं;-

द्वे कम्मं दुविहं आगमणोआगमंति तत्पद्यमं । कम्मागमपरिजाणुगजीवो उवजोगपरिहीणो ॥ ५४ ॥ द्रव्ये कर्म हिविषमागमनोआगमिति तत्व्ययमम् । कर्मागमपरिद्यायकजीव उपयोगपरिहीनः ॥ ५४ ॥

अर्थ—इत्यनिशेषरूप कर्म दो प्रकार है—एक आगमद्रव्यक्तर्म तृसरा नोआगमद्र-व्यक्तम । इन दोनोंमें जो कर्मका सरूप कहनेवाले आग्नका जाननेवाला परंतु वर्तमान-कालमें उस शासमें उपयोग (ध्यान) नहीं रलनेवाला जीव है वह पहला—आगमद्रव्य-कर्म है ॥ ५४ ॥

अव दूसरा नोआगमद्रव्यकर्म कहते हैं;—

जाणुगसरीर भवियं तन्त्रदिरित्तं तु होदि जं विदियं। तत्य सरीरं तिविहं तियकालगयंति दो सुगमा ॥ ५५ ॥ . ज्ञायकशरीरं भावि तत्र्यतिरिक्तं तु भवति यहितीयम्। तत्र शरीरं त्रिविधं त्रयकालगतमिति हे सुगमे ॥ ५५ ॥

अर्थ—दूसरा जो नोआगमद्रव्यक्तमं हे वह ज्ञायकशरीर १ भावि २ तद्यतिरिक्त ३ के गेदसे तीन प्रकारका हे । उनमेंसे ज्ञायकशरीर (कर्मस्वरूपके जाननेवाले जीवका शरीर) मृत, वर्तमान, भावी, इसतरह तीन कालोंकी अपेक्षा तीन प्रकारका हे। उन तीनोंमेंसे वर्तमान तथा भावी शरीर इन दोनोंका अर्थ समझनेमें सुगम है, कठिन नहीं है। क्योंकि वर्तमान शरीर वह है जिसको धारण कर रहा है, और भावि शरीर वह है कि जिसको आगामीकालमें धारण करैगा ॥ ५५॥

आगे भूतशरीर ( जिसको छोड़कर आया है वह शरीर ) के मेद दिखलाते हैं;—

भूदं तु चुदं चइदं चदंति तेधा चुदं सपाकेण ।
पिडदं कदलीघादपिरचागेणूणयं होदि ॥ ५६ ॥
भूतं तु च्युतं च्यावितं सक्तिमिति त्रेधा च्युतं खपाकेन ।
पिततं कदलीघातपिरसागेनोनं भवति ॥ ५६ ॥

अर्थ—भूतज्ञायकशरीर, च्युत १ च्यावित २ त्यक्त ३ के मेदसे तीन तरहका है। उनमें जो दूसरे किसी कारणके विना केवल आयुके पूर्ण होनेपर नष्ट होजाय वह च्युतशरीर है। यह च्युतशरीर कदलीषात (अकालमृख्) और संन्यास इन दोनों अवस्थाओं से रहित होता है॥ ५६॥

अव कद्लीघातमरणका लक्षण कहते हैं:-

विसवेयणरत्तक्खयभयसत्थग्गहणसंकिलेसेहिं। उस्सासाहाराणं णिरोहदो छिज्जदे आऊ॥ ५७॥

विपवेदनारकक्षयभयशस्त्रघातसंक्ष्येः । उच्छासाहारचोः निरोधतः छिचते आयुः ॥ ५७ ॥

अर्थ—विष भक्षणसे वथवा विषवाले जीवोंके काटनेसे; रक्तक्षय वर्थात् लोह् जिसमें स्वता जाता है ऐसे रोगसे वथवा धातुक्षयसे, (उपचारसे—लोह्के संवंधसे यहां धातुक्षय मी समझना चाहिये), मयंकर वस्तुके दर्शनसे या उसके विना मी उत्पन्न हुए भयसे, शसों (तल्वार आदि हथियारों) के घातसे, संहेशे वर्थात् शरीर वचन तथा ननद्वारा जात्माको अधिक पीढ़ा पहुंचानेवाली किया होनेसे, श्वासोच्छ्वासके रक्तवानेसे, बार जाहार (ताना पीना) नहीं करनेसे. इस जीवकी बायु कम होजाती है। इन कारणोंसे जो मरण हो अर्थात् शरीर हूटे उसे कदलीयात मरण अथवा अकालमृत्यु कहते हैं॥ ५७॥

भागे च्यावित और त्यक्त-मृतज्ञायकशरीरका लक्षण कहते हैं;---

कदलीघादसमेदं चागिवहीणं तु चइदिमिदि होदि । घादेण अघादेण व पिडदं चागेण चत्तमिदि ॥ ५८॥ कदलीघातसमेतं लागिवहीनं तु च्यावितमिति भवति । घातेन अघातेन वा पिततं लागेन लक्तिति ॥ ५८॥

अर्थ — जो ज्ञायकका भृत शरीर कदलीघातसहित नष्ट होगया हो परंतु संन्यासिन-षिसे रहित हो उसे च्यावितशरीर कहते हैं। जार जो कदलीघातसहित अधवा कदली-घातके विना संन्यासरूप परिणामोंसे शरीर छोड़ दिया हो उसे त्यक्त कहते हैं॥ ५८॥

<sup>5</sup> अपिक दौहरोसे को अधिया आसे बद्धती हैं दहां आदकी किया तथा सनकी किया संदेश परियाम होते हैं। इस बारण अधिक अपन्या बद्धता भी अवालसपुता किसीत कारण है। इस एक ही ह्यांचरी देखकर आपनी कीव एवं तसे आपने अपने अपने अपने बहुती होने वा सनुमान कर आपने दम्पती वाली वाली वाली वाली आहु पट वह वाली है ऐता अदान बर्सीते हैं। उनके अमा हा बर्सीते लिये आह बारण विकार पिताने हैं। वसीति प्रति प्रति वाली कार विश्वास किया वाल से श्रमते स्वति श्रमत बहुता में आदित नहीं स्वति हमा प्रति की सम्मान कारण की वाली कारण वाल की स्वति श्रमत वाली वाली के अपने वाली वाली कारण वाल हो हमा वाली कारण वाली वाली कारण वाल

, अव त्यक्तशरीर ( संन्याससहित शरीर ) के मेद दिखाते हैं;—

भत्तपइण्णाइंगिणिपाउग्गविधीहिं चत्तमिदि तिविहं । भत्तपइण्णा तिविहा जहण्णमिन्झमवरा य तहा ॥ ५९ ॥

भक्तप्रतिज्ञाइङ्गिनीप्रायोग्यविधिभिः त्यक्तमिति त्रिविधम् । भक्तप्रतिज्ञा त्रिविधा जघन्यमध्यमवरा च तथा ॥ ५९॥

अर्थ—त्यक्तशरीर, भक्तपतिज्ञा १ इंगिनी २ और प्रायोग्य ३ की विधिसे तीन प्रकारका है। उनमें भक्तप्रतिज्ञा जघन्य १ मध्यम २ तथा उत्कृष्ट ३ के भेदसे तीन तरहकी है।।५९॥ आगे इन जघन्य आदि भेदोंका काल कहते हैं:—

भत्तपइण्णाइविहि जहण्णमंतोमुहुत्तयं होदि । वारसविरसा जेट्ठा तम्मज्झे होदिमज्झिमया ॥ ६० ॥ भक्तप्रतिज्ञादिविधिः जघन्योऽन्तर्मुहूर्त्तको भवति । द्वादशवर्षो ज्येष्ठः तन्मध्ये भवति मध्यमकः ॥ ६० ॥

अर्थ — भक्तप्रतिज्ञा अर्थात् भोजनकी प्रतिज्ञा कर जो संन्यासमरण हो उसके कालका प्रमाण जघन्य (कमसे कम ) अन्तर्मृह्त है, और उत्कृष्ट (ज्यादासे ज्यादा ) बारह वर्ष प्रमाण है। तथा मध्यके भेदोंका काल एक २ समय बढ़ता हुआ है। उसका अंतर्मुह्तीसे ऊपर और बारह वर्षके भीतर जितने भेद हैं उतना प्रमाण समझना ॥ ६०॥ अब इंगिनीमरण और प्रायोगगमन (प्रायोग्यविधि) मरणका लक्षण कहते हैं;—

अप्पोवयारवेक्खं परोवयारूणमिंगिणीमरणं । सपरोवयारहीणं मरणं पाओवगमणमिदि ॥ ६१ ॥

आत्मोपकारापेक्षं परोपकारोनमिङ्गिनीमरणम् । स्वपरोपकारहीनं मरणं श्रायोपगमनमिति ॥ ६१ ॥

अर्थ—अपने शरीरकी टहरू आपही अपने अंगोंसे करें, किसी दूसरेसे रोगादिका उपचार न करावे, ऐसे विधानसे जो संन्यास धारण कर मेरे उस मरणको इंगिनीमरण संन्यास कहते हैं। और जिसमें अपना तथा दूसरेका भी उपचार (सेवा) न हो अर्थात् अपनी टहरू न तो आप करें न दूसरेसे ही करावे ऐसे संन्यासमरणको प्रायोपगमन कहते हैं। ६१॥

आगे नोआगमद्रव्यकर्मका दूसरा मेद जो भावी है उसे कहते हैं;— भवियंति भवियकाले कम्मागमजाणगो स जो जीवो । जाणुगसरीरभवियं एवं होदित्ति णिदिदं ॥ ६२ ॥ भविष्यति भाविकाले कर्मागमज्ञायकः स यो जीवः। ज्ञायकशरीरभावी एवं भवतीति निर्दिष्टम् ॥ ६२ ॥

अर्थ—जो कर्मके लरूपको कहनेवाले शासका जाननेवाला आगे होगा वह ज्ञायक-शरीर भावी जीव है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ६२ ॥

अब तीसरा भेद जो तद्यतिरिक्त है उसे कहते हैं:--

तन्त्रदिरित्तं दुविहं कम्मं णोकम्ममिदि तिहं कम्मं । कम्मसरूवेणागय कम्मं दन्त्रं हवे णियमा ॥ ६३ ॥ तज्ञतिरिक्तं द्विविधं कर्म नोक्मेंति तिस्मिन् कर्म । कर्मस्वरूवेणागतं कर्म द्रन्यं भवेत् नियमात् ॥ ६३ ॥

अर्थ—तद्यतिरिक्त जो नो आगमद्रव्यकर्मका भेद वह कर्म १ और नोकर्म २ के भेदसे दो प्रकार है। ज्ञानावरणादि मूलप्रकृतिरूप अथवा उनके भेद मतिज्ञानावरणादि उत्तरप्रकृति• स्रह्म परिणमता हुआ जो कार्मणवर्गणारूप पुदृत्व द्रव्य वह कर्मतद्यतिरिक्त नोआगम-द्रव्यकर्म है ऐसा नियमसे जानना ॥ ६३ ॥

आगे नोकर्मतद्यतिरिक्तका खद्धप और भावनिक्षेपरूपकर्मके मेद दिखाते हैं; — कस्मह्व्वादण्णं द्व्यं णोकस्मद्व्यमिदि होदि। भाये कस्मं दुविहं आगमणोआगमंति हवे॥ ६४॥ कर्मद्रव्याद्म्यद्वयं नोकर्मद्रव्यमिति भवति। भावे कर्म द्विविधमागमनोआगमिति भवेत्॥ ६४॥

अर्थ — कर्मस्रस्य द्रव्यसे भिन्न जो द्रव्य हे वह नोर्कर्म-तद्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य-कर्म है । और भावनिक्षेपस्रस्य कर्म आगम १ तथा नोआगम २ के नेदसे दो प्रकार कहा है ॥ ६४ ॥

अब आगमभावनिक्षेपकर्मका खरूप कहते हैं:-

कम्मागमपरिजाणगजीवो कम्मागमिह उवजुत्तो । भावागमकम्मोत्ति य तस्त य सण्णा हवे णियमा ॥ ६५ ॥ कर्मागमपरिजायकजीवः कर्मागमे उपयुक्तः । भावागमकर्मेति च तस्य च संहा भवेतियमात् ॥ ६५ ॥

अर्थ—हो जीव कर्मखरपके सहनेवादे आगम ( शास ) का आमनेवाहा और वर्त-मानसमयमें उसी शासका चिन्तदन ( विचार ) रूप अपयोगसहित हो अस जीवका माम भावागमकर्म अथया आगमभावक्मी निध्यसे कहा जाता है ॥ ६५ ॥

१ भी (भीता) वर्ष, अर्थाय की बर्देशे कत देवेंसे कर्यक वस्तेवल हो वह सोवासे हैं।

आगे नोआगमभावनिक्षेपकर्मको कहते हैं;—

णोआगमभावो एण कम्मफलं भुंजमाणगो जीवो। इदि सामण्णं कम्मं चउविहं होदि णियमेण ॥ ६६॥

नोआगमभावः पुनः कर्मफळं मुखमानकः जीवः । इति सामान्यं कर्म चतुर्विधं भवति नियमेन ॥ ६६॥

अर्थ-कर्मके फलको भोगनेवाला जो जीव वह नोआगम भावकर्म है। इस तरह निक्षेपोंकी अपेक्षा सामान्यकर्म चार प्रकारका नियमसे जानना ॥ ६६॥

आगे कर्मके विशेष भेद जो मूलप्रकृति तथा उत्तरप्रकृतियां हैं उनमें नामादि चार निक्षेपके भेदों की विशेषता दिखाते हैं;—

मृह्यत्तरपयडीणं णामादी एवमेव णवरिं तु । सगणामेण य णामं ठवणा दवियं हवे भावो ॥ ६७ ॥

मूलोत्तरप्रकृतीनां नामाद्य एवमेव नवरि तु । स्वकनाम्ना च नाम स्थापना द्रव्यं भवेत् भावः ॥ ६७ ॥

अर्थ—कर्मकी म्रूष्ट्रपञ्चित ८ तथा उत्तर प्रकृति १४८ हैं। इन दोनोंके जो नामादि चार निक्षेप हैं उनका खरूप सामान्यकर्मकी तरह समझना। परंतु इतनी विशेषता है कि, जिस प्रकृतिका जो नाम हो उसीके अनुसार नाम १ स्थापना २ द्रन्य ३ तथा भाव १ निक्षेप होते हैं॥ ६७॥

अव कुछ और भी विशेषता दिखाते हैं;—

मृहुत्तरपयडीणं णामादि चडिवहं हवे सुगमं । विज्ञत्ता णोकम्मं णोआगमभावकम्मं च ॥ ६८ ॥

मृलोत्तरप्रकृतीनां नामादि चतुर्विधं भवेत्सुगमम् । वर्जयित्वा नोकर्म नोआगमभावकर्म च ॥ ६८॥

अर्थ — मूलप्रकृति तथा उत्तरप्रकृतियों के नामादिक चार मेदों का खरूप समझना सरल है, परंतु उनमें दृव्य तथा भावनिक्षेपके मेदों मेंसे नोकर्म तथा नोआगमभावकर्मका खरूप समझना कठिन है। ६८॥

अत एव उन दोनोंको अर्थात् नोकर्म और नोआगमभावकर्मको मूल तथा उत्तर दोनों प्रकृतियोंमें घटित करते हैं, और उसमें मी क्रमानुसार पहले नोकर्मको मूलप्रकृतियोंमें जोड़ते हैं;—

> पडपडिहारसिमज्ञा आहारं देह उचणीचंगं। मंडारी मूलाणं णोकम्मं दवियकम्मं तु ॥ ६९ ॥

पटप्रतीहारासिमचानि आहारं देह उचनीचाङ्गम् । भण्डारी मूलानां नोकर्भ द्रव्यकर्भ तु ॥ ६९॥

अर्थ—द्रव्यनिक्षेपकर्मका जो एक मेद 'नोकर्मतद्यतिरिक्त' है उसीको यहां नोकर्म शब्दसे समझना । और जिस प्रकृतिके फल देनेमें जो निमित्तकारण हो (सहायता करता हो) वही उस प्रकृतिका नोकर्म जानना । इस अभिप्रायको धारण करके ही यहांपर नोकर्मोको वताते हैं ।—ज्ञानावरणादि ८ मूलप्रकृतियोंके नोकर्म द्रव्यकर्म कमसे, वक्तुके चारोंतरफ लगा हुआ कनातका कपड़ा १, द्वारपाल २, शहत लपेटी तलवारकी धार ३, शराव ४; अन्नादि आहार ५, शरीर ६; प्रशस्त अप्रशस्त शरीर ७, और भंडारी ८, ये आठ जानना ॥ ६९ ॥

आगे उत्तरप्रकृतियों के नोकर्म कहते हैं;—

पडिवसयपहुदि दवं मिदिसुदवाघादकरणसंजुत्तं ।
मिदिसुदवोहाणं पुण णोकम्मं दिवयकम्मं तु ॥ ७० ॥
पटिवपयप्रभृति द्रव्यं मितिश्रुतव्याघातकरणसंयुक्तम् ।
मितिश्रुतवोधयोः पुनः नोकर्म द्रव्यकर्म तु ॥ ७० ॥

अर्थ—वस्तुलरूपके दंकनेवाले वस्न आदि पदार्थ मितज्ञानावरणके नोकर्म द्रव्यकर्म हैं। जीर इन्द्रियोंके रूपादिकविषय श्रुतज्ञान (शास्त्रज्ञान व एक पदार्थसे दूसरे पदार्थके ज्ञान) को नहीं होने देते इस कारण श्रुतज्ञानावरण कर्मके नोकर्म हैं। अर्थात् जो विषयोंमें मम रहता है उसे शास्त्रके विचार करनेमें रुचि नहीं होती। इसिलिये (शास्त्रज्ञान अथवा अपने आत्माके लरूपका विचार करनेमें वाधा करनेवाले होनेसे) इन्द्रियोंके विषयोंको श्रुत-ज्ञानावरणका नोकर्म कहा है। ७०।।

अब अविज्ञानावरण और मनःपर्ययज्ञानावरणके नोकर्म दिखाते हैं,— ओहिमणपज्जवाणं पिडघादणिमित्तसंकिलेसयरं। जं वज्झहं तं खलु णोकम्मं केवले णित्ध ॥ ७१ ॥ अविधानःपर्यययोः प्रतिपातनिमित्तसंहेशकरः। यः बाह्यार्थः स खलु नोकर्म केवले नास्ति ॥ ७१ ॥

अर्थ—अविधान और मनःपर्ययज्ञान इन दोनोंके पात करनेका निनित्त कारण जो संक्षेत्ररूप (खेवरूप) परिणाम उसको करनेवाली को दाय वस्तु दह खबिद्यानादरण नथा मनःपर्ययज्ञानादरणका नोकर्म है । और केदरुज्ञानादरणका नोकर्म हुद्यक्रमें कोई दन्तु नहीं है। क्योंकि केदरुज्ञान क्षायिक (कर्मोंके क्ष्यते प्रगट) है। दहां संक्षेत्ररूप परिणाम नहीं हो सकते । और इसीलिये इस केदरुज्ञानका पात करनेवाले संक्षेत्ररूप परिणामीको कोई भी वस्तु इसक ही नहीं कर सकती ॥ ७१॥

अव दर्शनावरणके भेदोंके नोकर्म कहते हैं;—

पंचण्हं णिदाणं माहिसदहिषहुदि होदि णोकम्मं ।

वाघादकरपडादी चक्खुअचक्खूण णोकम्मं ॥ ७२ ॥

पञ्चानां निद्राणां माहिषद्धिप्रभृति भवति नोकर्म ।

व्याघातकरपटादि चक्षुरचक्षुणोः नोकर्म ॥ ७२ ॥

अर्थ-- पांच निद्राओं का नोकर्म, भैंसका दही रुहसन खिल इत्यादिक हैं। क्यों कि ये निद्राकी अधिकता करनेवाली वस्तुएं हैं। और चक्षु तथा अचक्षुदर्शनके रोकनेवाले वस वगैरह द्रव्य चक्षुदर्शनावरण और अचक्षुदर्शनावरणकर्मके नोकर्म द्रव्यकर्म हैं॥ ७२॥

ओहीकेवलदंसणणोकम्मं ताण णाणभंगो व । सादेदरणोकम्मं इष्ठाणिष्ठण्णपाणादी ॥ ७३ ॥ अवधिकेवलदर्शननोकर्म तयोः ज्ञानभङ्गो वा । सातेतरनोकर्म इष्टानिष्टात्रपानादि ॥ ७३ ॥

अर्थ-अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरणका नोकर्म अवधिज्ञानावरण तथा केवल-ज्ञानावरणके नोकर्मकी तरह ही जानना । और सातावेदनीय तथा असातावेदनीयका नोकर्म कमसे अपनेको रुचनेवाली तथा अपनेको नहीं रुचै ऐसी खाने पीने वगैरहकी वस्तु जानना ॥ ७३ ॥

अब मोहनीयकर्मके भेदोंके नोकर्म दिखाते हैं,-

आयदणाणायदणं सम्मे मिच्छे य होदि णोकम्मं । उभयं सम्मामिच्छे णोकम्मं होदि णियमेण ॥ ७४ ॥ आयतनानायतनं सम्यक्त्वे मिध्यात्वे च भवति नोकर्म । उभयं सम्यग्मिथ्यात्वे नोकर्म भवति नियमेन ॥ ७४ ॥

अर्थ — जिन १, जिनमंदिर २, जिनागम २, जिनागमके धारणकरनेवाले ४, तप ५, खोर तपके धारक ६, ये छह आयतन सम्यक्त्वप्रकृतिके नोकर्म हैं । और कुदैव १, कुदैवका मंदिर २, कुशास्त्र २, कुशास्त्रके धारक ४, खोटी तपस्या ५, खोटी तपस्याके करनेवाले ६, ये ६ अनायतन मिध्यात्वप्रकृतिके नोकर्म हैं । तथा आयतन और अनायतन दोनों मिलेहुए सम्यग्मिथ्यात्व दर्शनमोहनीयके नोकर्म हैं । ऐसा निश्चय कर समझना ॥ ७४॥

अणणोकम्मं मिच्छत्तायदणादी हु होदि सेसाणं । सगसगजोग्गं सत्थं सहायपहुदी हवे णियमा ॥ ७५ ॥ अननोकर्म मिध्यात्वायतनादि हि भवति शेपाणाम् । स्वकस्वकयोग्यं शास्त्रं सहायप्रभृति भवेत् नियमात् ॥ ७५ ॥ अर्थ—अनन्तानुवंधीकपायके नोकर्म मिथ्यालायतन सर्यात् कुदेव वगैरह छह अना-यतन हें। और वाकी वन्नी हुई वारह कपायोंके नोकर्म, देशचारित्र, सकलचारित्र तथा यथास्यातचारित्रके घातमें सहायता करनेवाले काव्यनाटक कोक वगैरः शास्त्र, और पापी जार (कुशीली) पुरुषोंकी संगति करना, इत्यादिक हें। ऐसा नियमसे जानना॥ ७५॥

> थीपुंसंहसरीरं ताणं णोकम्म दन्त्रकम्मं तु । वेलंबको सुपुत्तो हस्सरदीणं च णोकम्मं ॥ ७६ ॥ स्रीपुंपण्डशरीरं तेषां नोकर्म द्रव्यक्मं तु । विडम्बकः सुपुत्रः हास्यरसोः च नोकर्म ॥ ७६ ॥

अर्थ—सीवेदका नोकर्म स्त्रीका शरीर, पुरुषवेदका नोकर्म पुरुषका शरीर है, और नपुंसकवेदका नोकर्म द्रव्यकर्म उक्त दोनोंका कुछ कुछ मिश्रित चिन्हरूप नपुंसकका शरीर है । हात्यकर्मके नोकर्म विदूषक वा बहुरूपिया वगैरह है जो कि हँसी ठठा करनेके पात्र हैं । रतिकर्मका नोकर्म अच्छा गुणवान् पुत्र है; क्योंकि गुणवान् पुत्रपर अधिक प्रीति होती है ॥ ७६ ॥

इहाणिद्वियोग-जोगं अरिदस्स मुदसुषुत्तादी । सोगस्स य सिंहादी णिंदिददब्वं च भयजुगले ॥ ७७ ॥

इष्टानिष्टवियोगयोगः अरतेः मृतसुपुत्राद्यः । शोकस्य च सिंहाद्यः निन्दितद्रन्यं च भययुगले ॥ ७७ ॥

अर्थ-अरितकर्मका नोकर्मद्रस्य इष्टका (प्रियवस्तुका) वियोग होना और अनिष्ट अर्थात् अप्रियवस्तुका संयोग (प्राप्ति) होना है। शोकका नोकर्मद्रस्य सुपुत्र की वगरहका मरना है। आर सिंह आदिक भयके करनेवाले पदार्थ भयकर्मके नोकर्म द्रस्य हैं। तथा निदित वस्तु जुगुम्साकर्मकी नोकर्मद्रस्य है।। ७७।।

अब आयुक्रमंके भेडोंके तथा नामकर्मके भेडोंके नोकर्म कहते हैं:—

णिरवायुस्स अणिद्वाहारों सेसाणमिद्वमण्णादी।

गदिणोकम्मं दन्वं चडग्गदीर्णं हवे खेत्तं॥ ७८॥

निरवायुषः अनिष्ठाहारः शेषाणासिष्टमझादयः । गांतिनोकर्भ द्रव्यं चतुर्गतीनां भवेत् क्षेत्रम् ॥ ७८ ॥

अर्थ—अनिष्ट जाहार अर्थात् नरककी विषयप मही जादि नरकायुका नोकर्मद्रव्य है। जार बाकी तिर्वचजादि तीन जायुकर्मीका नोकर्म इन्द्रियोंको दिय कमे ऐसा जल पानी दमेरः है। जार गतिनामकर्मका नोकर्म द्रव्य चारगतियोंका क्षेत्र (सान) है॥ ७८॥ णिरयादीण गदीणं णिरयादी खेत्तयं हवे णियमा। जाईए णोकम्मं दिन्विदियपोग्गलं होदि॥ ७९॥ निरयादीनां गतीनां निरयादि क्षेत्रकं भवेत् नियमात्। जातेः नोकर्म द्रन्येन्द्रियपुद्रलो भवति॥ ७९॥

अर्थ—नरकादि चार गतियोंका नोकर्मद्रव्य नियमसे नरकादि गतियोंका अपना अपना क्षेत्र है । और जातिकर्मका नोकर्म द्रव्येन्द्रियरूप पुद्गलकी रचना है ॥ ७९ ॥

एइंदियमादीणं सगसगदिवंदियाणि णोकममं । देहस्स य णोकममं देहुद्यजयदेह खंघाणि ॥ ८० ॥ एकेन्द्रियादीनां सकस्वकद्रव्येन्द्रियाणि नोकर्म । देहस्स च नोकर्म देहोद्यजदेहस्कंधाः ॥ ८० ॥

अर्थ—एकेन्द्रिय आदिक पांच जातियोंके नोकर्म अपनी २ द्रन्येन्द्रियं हैं। और शरीर नामकर्मका नोकर्मद्रव्य शरीरनाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए अपने शरीरके स्कंघरूप पुद्गरू जानना ॥ ८० ॥

ओरालियवेगुवियआहारयतेजकम्मणोकम्मं ।
ताणुदयजचउदेहा कम्मे विस्संचयं णियमा ॥ ८१ ॥
औदारिकवैग्विंकाहारकतेजःकर्मनोकर्म ।
तेषामुद्यजचतुर्देहा कर्मणि विश्रसोपचयो नियमात् ॥ ८१ ॥

अर्थ — औदारिक – वैक्रियिक – आहारक – तैजस शरीरनामकर्मका नोकर्मद्रत्य अपने २ उदयसे प्राप्त हुई शरीरवर्गणा हैं। क्योंकि उन वर्गणाओं से ही शरीर वनता है। और कार्माणशरीरका नोकर्मद्रत्य विस्तसोपचयरूप (स्वभावसे कर्म रूप होनेयोग्य कार्मण वर्गणा) परामाणू हैं॥ ८१॥

वंधणपहुदिसमण्णियसेसाणं देहमेव णोकम्मं । णवरि विसेसं जाणे सगखेत्तं आणुपुचीणं ॥ ८२ ॥ धन्धनप्रभृतिसमन्वितशेषाणां देहमेव नोकर्म । नवरि विशेषं जानीहि स्वकक्षेत्रमानुपूर्वीणाम् ॥ ८२ ॥

अर्थ—शरीरवंधननामकर्मसे लेकर जितनी पुद्गलविपाकी प्रकृतियां है उनका, और पहले कही हुई प्रकृतियोंके सिवाय जीवविपाकी प्रकृतियोंमेंसे जितनी वाकी वर्ची उनका नोकर्म शरीर ही है। क्योंकि उन प्रकृतियोंसे उत्पन्न हुए सुखादिरूप कार्यका कारण शरीर ही है। क्षेत्रविपाकी चार आनुपूर्वी प्रकृतियोंका नोकर्मद्रव्य अपना २ क्षेत्र ही है, इतनी विशेष बात जाननी ॥ ८२॥

थिरजुम्मस्स थिराथिररसरुहिरादीणि सुहजुगस्स सुहं। असुहं देहावयवं सरपरिणदपोग्गलाणि सरे॥ ८३॥ सिरयुग्मस्य सिरास्थिररसरुषिरादयः ग्रुभग्रुगस्य ग्रुभः। अग्रुभो देहावयवः स्वरपरिणतपुद्गलाः स्वरे॥ ८३॥

अर्थ—सिरकर्मका नोकर्म लपने २ ठिकानेपर स्थिर रहनेवाले रस लोही वगैरः हैं स्थीर लिसर प्रकृतिके नोकर्म लपने २ ठिकानेसे चलायमान हुए रस लोही आदिक हैं। शुभ प्रकृतिके नोकर्मद्रव्य शर्रारके शुभ अवयव हैं, तथा अशुभ प्रकृतिके नोकर्मद्रव्य शरीरके अशुभ (जो देखनेमें सुन्दर न हों ऐसे) अवयव हैं। खर नामकर्मका नोकर्म सुक्तर—दु:खररूप परिणमे पुद्गल परमाणु हैं॥ ८३॥

लव गोत्रकर्म तथा अंतरायकर्मके नेदोंके नोकर्म दिखाते हैं;-

उचस्सुचं देहं णीचं णीचस्स होदि णोकम्मं । दाणादिचउक्काणं विग्धगणगपुरिसपहुदी हु ॥ ८४ ॥ उद्यस्थोद्यं देहं नीचं नीचस्य भवति नोकर्म । दानादिचतुर्णा विष्ठकनगपुरुषप्रभृतयो हि ॥ ८४ ॥

अर्थ—उच्चगोत्रका नोकर्मद्रव्य होकपूजितकुरुमें उत्पन्न हुआ द्यारीर है। बार नीच गोत्रका नोकर्म होकर्निदित कुरुमें प्राप्त हुआ द्यारीर है। दानादिक चारका अर्थात् दान १ हाम २ भोग ३ बार उपभोगान्तराय १ कर्मका नोकर्मद्रव्य दानादिकमें विष्न करनेवाले पर्वत, नदी, पुरुष, सी वगैरः जानने ॥ ८४॥

> विरियस्स य णोकम्मं रुक्खाहारादिवलहरं दवं । इदि उत्तरपयडीणं णोकम्मं दवकम्मं तु ॥ ८५ ॥ वीर्यस्य च नोकर्म रुखाहारादि वलहरं द्रव्यम् । इति उत्तरप्रकृतीनां नोकर्म द्रव्यक्मं तु ॥ ८५ ॥

अर्थ —शिर्यातराय कर्नके नोकर्म रूखा आहार दगैरः दलके नाद्य करनेवाले पदार्थ हैं। इसप्रकार उत्तरप्रकृतियोंके नोकर्म द्रव्यकर्मका खळूप कहा ॥ ८५॥ जब नोजागमभावकर्मको कहते हैं:—

> णोलागमभावो पुण सगसगकम्मफटसंजुदो जीवो । पोग्गटविवाइयाणं णत्थि खु णोलागमो भावो ॥ ८६ ॥ मोलागमभावः पुनः स्वरूसकर्मफटसंपुतो सीवः । पुदृह्वविपातिनां नासि पट्ट नोलागमो भावः ॥ ८६ ॥

अर्थ—जिस २ कर्मका जो २ फल है उस फलको मोगतेहुए जीवको ही उस २ कर्मका नोआगमभावकर्म जानना । पुद्गलिवपाकी प्रकृतियोंका नोआगमभावकर्म नहीं होता । क्योंकि उनका उदय होनेपर भी जीवविपाकी प्रकृतियोंकी सहायताके विना साताजन्य सुखादिककी उत्पत्ति नहीं होसकती ॥ इसतरह सामान्यकर्मकी मूल उत्तर दोनों प्रकृतियोंके चार निक्षेप कहे ॥ ८६ ॥

इति प्रकृतिसमुत्कीर्तननामा प्रथमोधिकारः॥ १॥

अव बंध-उदय-सत्त्वनामा दूसरे अधिकारको कहनेके पूर्व आचार्य मंगलाचरणपूर्वक उसके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

णिमकण णेमिचंदं असहायपरक्कमं महावीरं । वंधुदयसत्तज्जत्तं ओघादेसे थवं वोच्छं ॥ ८७ ॥ नत्वा नेमिचन्द्रमसहायपराक्रमं महावीरम् । वन्धोदयसत्त्वयुक्तमोघादेशे स्तवं वक्ष्यामि ॥ ८७ ॥

अर्थ — मैं – नेमिचन्द्र आचार्य, कर्मरूप वैरीकें जीतनेमें असहाय – किसी दूसरेकी सहायताकी अपेक्षा जिसमें नहीं है ऐसे पराक्रमवाले, तथा महावीर अर्थात् वंदनेवालोंको मनवांछित फलके देनेवाले, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकररूपी चंद्रमाको नमस्कार करके, गुणसान जोर मार्गणास्थानोंमें कर्मोंके वंध-उदय-सत्त्वको वतानेवाले, और जिसमें कि सर्वांग अर्थंके विसारका संक्षेपसे कथन है ऐसे स्ववस्त्र ग्रंथको अब कहूंगा ॥ ८७॥

अब स्तवका रुक्षण कहते हैं;—

सयळंगेकंगेकंगहियार सवित्थरं ससंखेवं । वण्णणसत्यं ययथुइधम्मकहा होइ णियमेण ॥ ८८ ॥

सकलाङ्गिकाङ्गमधिकारं सविस्तरं ससंक्षेपम् । वर्णनद्यान्त्रं स्तवस्तुतिधर्भकथा भवति नियमेन ॥ ८८ ॥

अर्थ — जिसमें सर्वागसंत्रंथी अर्थ त्रिसारसहित अथवा संक्षेपतासे कहा जाय ऐसे शासको स्वव कहते हैं। और जिसमें एक अंग ( अंश ) का अर्थ विस्तारसे अथवा संक्षेपने हो उस शासको स्तुति कहते हैं। तथा अंगके एक अधिकारका अर्थ (पदार्थ) जिसमें विस्तारसे वा संक्षेपने कहाजाय उसे वस्तु कहते हैं। और प्रथमानुयोगादि शास्त्रोंकों धर्मकथा कहते हैं॥ ८८॥

इस्हिये (स्तव कहनेने) यहांपर वंध-उदय-सत्ताका सय तरहसे विस्तारपूर्वक कथन किया जायगा, ऐसा समझना चाहिये॥ आगे कर्मकी वंधआदि तीन-वंध उदय और सत्ता अवस्थाओंमेंसे कमानुसार पहिले वंध अवस्थाको कहते हैं,—

> पयिडिहिदिअणुभागप्पदेसवंधोत्ति चहुविहो वंधो । उक्कस्समणुक्कस्सं जहण्णमजहण्णगंति पुधं ॥ ८९ ॥ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशवन्ध इति चनुविधो वन्धः । चत्कृष्टोनुत्कृष्टः जघन्योऽजघन्यक इति पृथक् ॥ ८९ ॥

अर्थ—प्रकृतिवंध १ स्थितिवंध २ अनुभागवंध ३ और प्रदेशवंध ४ इसतरह वंधके चार भेद हैं। तथा इनमें भी हरएक वंधके उत्कृष्ट १ अनुत्कृष्ट २ जधन्य ३ और अजधन्य ४ इसतरह चार २ भेद हैं॥ ८९॥

प्रकृति आदि चार तरहके वंधोंका खरूप इसप्रकार है—प्रकृति अर्थात् खभाव उसका जो वंध सो प्रकृतिवंध । जैसे नीमका खभाव कड़का और ईखका खभाव मीठा होता है, उसीतरह ज्ञानावरणादि कमोंकी प्रकृति (खभाव) ज्ञानको ढंकना (रोकना) आदिक है। कमोंके इन खभावोंका आत्माके संवंधको पाकर प्रकट होना प्रकृतिवंध है। और आत्माके साथ कमोंके रहनेकी मर्यादा (मियाद) को स्थितिवंध कहते हैं। कमोंके फल देनेकी शिक्तिकी हीनता वा अधिकृताको अनुभागवंध कहते हैं। तथा वंधनेवाले कमोंकी संस्थाको प्रदेशवंध कहते हैं।

आगे उत्कृष्टादिके भी भेद कहते हैं:--

Ę

सादिअणादी धुव अडुवो च वंघो हु जेट्टमादीसु । णाणेगं जीवं पडि ओघादेसे जहाजोग्गं ॥ ९० ॥

साचनादी ध्रुवः अध्रुवश्च वन्धस्तु ज्येष्टादिषु । नानैकं जीवं प्रति ओघादेशे यथायोग्यम् ॥ ९० ॥

अर्थ—उत्कृष्ट आदिक नेदोंके नी सादि (जिसका झूटकर पुनः वंप हो) १, अनादिवंध (अनादिकारुसे जिसके वंघका अभाव न हुआ हो) २, भ्रुववंध ३ अर्थात् जिसका निरंतर वंध हुआ करे, और अभ्रुववंध ४ अर्थात् जो अंतरसहित वंध हो, इसप्रकार चार २ नेद हें। इन वंधोंको नानाजीवोंकी तथा एक जीवकी अपेक्षासे गुणस्थान और मार्गणास्थानोंने यथासंभव घटित करलेना चाहिये॥ ९०॥

ठिदिअणुभागपदेसा गुणपिडवण्णेस जेसिसुकस्सा । तेसिमणुकस्सो चडिह्होऽजहण्णेवि एमेव ॥ ९१ ॥ शिल्रजुभागप्रदेशा गुणप्रतिपत्तेषु वेषासुरूष्टाः । तेषामहाकृष्टः चहुर्विष सज्जवन्येषि एवमेव ॥ ९१ ॥ अर्थ—गुणप्रतिपन्न अर्थात् मिथ्यादृष्टि सासादनादिक उत्तर उत्तरके गुणस्थानवर्ती जीवोंमें जिन कर्मोंका स्थिति-अनुभाग-प्रदेशवंघ उत्कृष्ट होता है उन्हीं कर्मोंका अनुकृष्ट स्थिति, अनुभाग, प्रदेशवंघ भी सादिवंघादिके मेदसे चार तरहका होता है। इसीतरह अजघन्य भी चार प्रकार है, अर्थात् जिन कर्मोंका स्थिति-अनुभाग-प्रदेशवंघ उत्तर २ के गुणस्थानोंमें जघन्य पाया जाता है उन्हीं कर्मोंका अजघन्यवंघ भी चार प्रकारका होता है।। ९१॥

इनका रुक्षण आगे कहेंगे। परन्तु कुछ, उदाहरण के लिये थोड़ासा यहांपर मी दिखा-देते हैं — जैसे उपशमश्रेणी चढनेवाला जीव सूक्ष्मसांपराय ( दशवां ) गुणस्थानवर्ती हुआ । वहांपर ऊंचगोत्रका उत्कृष्ट अनुभाग वंध करके पीछे वह उपशांतकषाय (ग्यारहवां) गुण-स्थानवर्ती हुआ । फिर वहांसे उतरके सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें आया । तव वहांपर उसने अनुत्कृष्ट ऊंचगोत्रका अनुभागवंघ किया । उस जगह इस अनुत्कृष्ट उच्चगोत्रके अनुभागको सादिवंध कहते हैं । क्योंकि पहले इस वंधका अभाव हुआ था फिर उत्पत्ति (सद्भाव) हुई । और सूक्ष्मसांपरायसे नीचे रहनेवाले जीवोंके वह वंघ अनादि है । अभव्य जीवोंके वह बंध ध्रुव है। तथा उपरामश्रेणीवालेके अनुत्कृष्ट बंधको छोड़कर जो उत्कृष्ट बंध होता है वह अधुववन्ध है। इसप्रकार अनुत्कृष्ट उचगोत्रके अनुभागवंधमें चार मेद दिखलाये॥ अब अजवन्यके चार मेद कहते हैं — जैसे कोई मिथ्यादृष्टि जीव सातवें नरककी पृथ्वीमें प्रथमोपरामसम्यक्त्वके सन्मुख हुआ । वहांपर मिथ्यादृष्टि (पहला) गुणस्थानके अंतसमयमें जपन्य नीचगोत्रका अनुभागवंध किया । फिर सम्यग्दष्टि हुआ । उसके बाद फिर मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यादृष्टि हुआ । वहांपर वह नीचगोत्रके अजवन्य अनुभागको बांधता है। उस जगह इस अजघन्य नीचगोत्रके अनुभागवंघको सादि कहना। फिर उसी मिथ्यादृष्टि जीवके द्वितीयादिक समयोंमें जो बंध है वह अनादि है। अभन्य जीवके वह बंघ ध्रुव है। और जहां अजवन्यको छोड़ जवन्यको प्राप्त हुआ वहांपर वह बंध अध्रुव है। इसतरह अजयन्य नीचगोत्रके अनुभागवंधमें सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुव चारं मेद कहे।। इसीप्रकार जहां जैसा संभव हो वहां वैसा अन्य वंधोंमें भी सादि वगैरः चार भेद समझलेना । प्रकृतिवंघमं उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट-अनघन्य-नघन्य ये मेद नहीं हैं । बाकी स्थिति अनुभाग और पदेशवंघ इन तीनमें ही ये उत्कृष्टादिक भेद होते हैं॥

आगे गुणस्थानोंमें मकृतिवंघका नियम कहते हैं;—

सम्मेव तित्थवंथो आहारहुगं पमादरिहदेसु । मिस्सूणे आउस्स य मिच्छादिसु सेसवंधोदु ॥ ९२ ॥ सम्यक्त्वे एव तीर्थवन्य आहारिहकं प्रमादरिहतेषु । निश्रोने आयुपश्च मिथ्यात्वादिषु शेपवन्यस्तु ॥ ९२ ॥

अर्थ-असंयत-चतुर्थ-गुणस्यानसे छेकर आठवें गुणस्यान-अपूर्वकरणके छठे भागतक-

के सन्यग्दृष्टिके ही तीर्थकर प्रकृतिका वंघ होता है । आहारकश्रीर क्षोर आहारक सङ्गोपाङ्ग प्रकृतियोंका वंघ सप्रमत्त (सातवं) गुणस्थानसे तेकर सपूर्वकरणके छठे भागतक ही होता है। स्वार सायुकर्मका वंघ मिश्र गुणस्थान तथा निर्वृत्त्यपर्याप्त अवस्थाको प्राप्त मिश्रकाययोग इन दोनोंके सिवाय मिथ्यादृष्टिसे तेकर अप्रमत्त गुणस्थानतक ही होता है। तथा दाकी दर्ची प्रकृतियोंका वंघ मिथ्यादृष्टि वगैरः गुणस्थानोंने सपनी २ वंघकी द्युच्छिन जितक होता है।। ९२॥

भव तीर्थंकरप्रकृतिके वंधका त्रिशेष नियम दिखाते हैं;—
पटमुवसिमये सम्मे सेसितिये अविरदादिचत्तारि ।
तित्थयरवंधपारंभया णरा केविलदुगंते ॥ ९३ ॥
प्रथमोपशमे सम्यक्त्वे शेषत्रये अविरतादिचत्वारः ।
तीर्थंकरवन्यप्रारम्भका नराः केविलिहिकान्ते ॥ ९३ ॥

अर्थ—प्रथमोपशमसम्बन्दनमं अथवा वार्काके तीनों—हिर्तायोगशमसम्बन्दन-श्रायोपशमसम्बन्दन-श्रायोपशमसम्बन्दन सम्बन्द स्वायक्त सम्बन्द सम्बन्

लद चौदह गुणसानेनि कर्मप्रकृतियोंके दंधकी खुच्छिचिकी नंग्या दलते हैं.— सोलस पणवीस णभं दस चड छदेवा दंधवीछिषणा । दुग तीस चदुरपुब्वे पण सोलन जोगिणो एवो ॥ ९४ ॥ पोदस पच्चविंगतिः नभः दस चनमः पटेवेचे वन्योंकिनकाः । द्विके जित्तन् चनसः अपूर्वे पच्च पोटस दोनिनः एवा ॥ ९४ ॥

अर्थ—निश्यादृष्टि-पर्छे गुणस्तानके अन्तसमयमें में नह महतियां वंच होने में हातियां होती हैं (चितुह जाती हैं)। अर्थाद् पर्छे गुणस्तानतम ही। उनका वंच होता है, उनमें आरोबे गुणस्तानोंने उनका बंध नहीं होता। इसीयकार दूसरे गुणस्तानों रूप प्रकृतियोगी खुल्छिक होती हैं। तीसरेमें शह्य अर्थाद् विसी प्रकृतिकी ग्रान्टिन नहीं होती। बैंजिने

६ गुनियानि गाम वित्रवरेशा हैं -पारत् यहा व ग्रांति को जाती है ग्रांत इन सामित ग्रांत है । देने दो महाय एवं नगरे पहेने करों ते एवं ग्रांत प्रत्य प्राप्त गाता गाता गाति है होता तो नूम गाही देशहें थे । गाहे पाने कहा ते , के ब्राह्म गामें विद्या के अभे ए इन्हें होता है। यह प्राप्त कि व्याप्त की गह गाही देशहें के अप एक प्राप्त गाति के शुन्ति के गरि शाला के एक वार्ति का है । यह के स्वर्ण के प्राप्त के प्राप्त

दशकी, पांचवेंमें चारकी, छट्टेमें छहकी, सातवेंमें एक प्रकृतिकी व्युच्छिति होती है। आठवें अपूर्वकरणगुणस्थानके सात भागोंमंसे पहले भागमें दोकी, तथा दूसरे भागसे पांचवें भागतक शून्य, छठे भागमें तीसकी, सातवें भागमें चार प्रकृतियोंकी वंघसे व्युच्छिति होती है। नवमेमें पांचकी, दसवेंमें सोलहकी, ग्यारहवें वारहवें गुणस्थानमें शून्य, तेरहवें संयोगकेवली गुणस्थानमें एक प्रकृतिकी वंधव्युच्छित्ति होती है। चौदहवें गुणस्थानमें वंध मी नहीं और व्युच्छित्ति भी नहीं होती। क्योंकि वहांपर वंधके कारण-योगका ही अभाव है।। ९४।।

अब उन न्युच्छित्र प्रकृतियोंके नाम गुणस्थानके क्रमसे आठ गाथाओंद्वारा दिखाने-केलिये क्रमसे पहले गुणस्थानकी सोल्ह प्रकृतियोंको गिनाते हैं;—

मिञ्छत्तहुंडसंढाऽसंपत्तेयक्खथावरादावं । सुहुमतियं वियर्लिदिय णिरयदुणिरयाउगं मिञ्छे ॥ ९५ ॥

मिथ्यात्वहुण्डपण्डासंप्राप्तैकाक्षस्थावरातपः । सूक्ष्मत्रयं विकलेन्द्रियं निरयद्विनिरयायुष्कं मिथ्यात्वे ॥ ९५ ॥

अर्थ — मिश्यात्व १ हुण्डकसंस्थान २ नपुंसकवेद ३ असंप्राप्तास्पाटिका संहनन ४ ए.केन्द्रिय ५ सावर नाम ६ आतप ७ सूक्ष्मादि तीन (सूक्ष्म ८ अपर्याप्त ९ साधारण १०) विकलेन्द्री तीन अर्थात् दो इन्द्री ११ ते इन्द्री १२ चो इन्द्री १३, नरकगति १४ नरकगत्वानुपूर्वी १५ नरकायु १६ । ये सोलह प्रकृतियां मिश्यात्वगुणस्थानके अंतसमयमें घंपसे व्युच्छित्र होजाती हैं । अर्थात् मिश्यात्वसे आगेके गुणस्थानोंमें इनका बंध नहीं होता ॥ ९५ ॥

थागे दूसरे गुणसानके अंतमें जिन प्रकृतियोंकी व्युच्छिति होती है उनकी संख्या दिगाने हैं;—

विदियगुणे अणथीणतिदुभगतिसंठाणसंहदिचउकं । दुग्गमणित्थीणीचं तिरियदुगुज्ञोवतिरियाऊ ॥ ९६ ॥ दिनीयगुणे अन-स्यानवयदुर्भगवयसंस्थानसंहतिचतुष्कम् ।

रु । । उ. । नगरियागत्रवहुमगत्रवसायानसहात् पतुष्क दुर्गमनस्यानीचं निर्योग्द्वकोद्योननिर्यगायुः ॥ ९६ ॥

अर्थे — हमरे सामादनगुणस्थानके अंतसमयमें अनंतानुवंधी कोधादि चार; स्यानगृद्धि १ तिद्राणिद्रा १ मक्याप्रकण १ ये तीन, हुभेग १ हु:स्वर १ अनादेष १ ये तीन, स्वयोधादि चार संसाद, वजनाराचादि चार संहतन, अप्रश्नात विहायोगित, सीवेद, नीनर गोव, तिवेगाति १ तिवेगात्याहुपूर्वी २ ये दो, उद्योत, खार नियेचायु, इन पशीम प्रकृतियोगि स्विचिति होती है। ९६ ॥ सिन्न गुणस्थानमें किसी भी प्रकृतिकी व्युच्छिति नहीं होती।

वव चौथे क्षेर पांचवें गुणसानमें खुच्छित्र प्रकृतिओंकी संख्या कहते हैं;—ं अयदे विदियकसाया वर्ज्ञं औरालमणुदुमणुवाऊ । देसे तदियकसाया णियमेणिह वंधवोच्छिण्णा ॥ ९७ ॥

> अयते द्वितीयकपाया वक्रमोरालमनुष्यद्विमानवायुः । देशे तृतीयकपाया नियमेनेह वन्धन्युच्छित्राः ॥ ९७॥

अर्थ—चौथे बसंयत गुणस्थानने दूसरी अपत्यास्यानावरण कोधादि चार कषाय, वज्ञ-पंभनाराचसंहनन, बादारिक शरीर, बादारिक बांगोषांग, मनुष्यगति १ मनुष्यगत्यानुपूर्वी २ ये दो, बार मनुष्यायु, ये दश प्रकृतियां वंधसे ब्युच्छित्र होती हैं । पांचवें देशवत गुणस्थानमें तिसरी प्रत्यास्थानावरणी कोधादि चार कपायें नियमसे वंधसे ब्युच्छित्र होती हैं ॥ ९७ ॥

लव छड्डे खाँर सातवें गुणसानमें स्युच्छितिकी संस्या कहते हैं:—
छट्ठे अथिरं असुहं असादमजसं च अरिदसोगं च।
अपमत्ते देवाऊणिट्टवणं चेव अत्थित्ति ॥ ९८ ॥
पट्टे अस्थिरमहाभमसातमयदाश्च अरिद्योकं च।
अप्रमत्ते देवाद्युनिष्टापनं चेव असीति ॥ ९८ ॥

अर्थ—एटे गुणस्थानके अंतिम समयमें अस्तिर, अद्युम, असानावेदनीय, अयगस्त्रीतिं अरित, और शोक, इन छह प्रकृतियोंका वंधसे विछुड़ना होता है। और सानवें अपनेष गुणसानमें एक देवायु प्रकृतिकी ही व्युच्छित्ति होती हैं॥ ९८॥

जाटचें अपूर्वकरण गुणस्थानके सात भागोंनेसे पहले. छटे, जार सातवें भागमें ही बंधकी न्युन्छिति होती है, अतएव क्रमसे उनकी संख्या दिखाते हैं:—

मरण्णिम्ह णियद्वीपढमे णिहा तहेव पयला य । छट्टे भागे तित्थं णिमिणं सग्गमणपंचिंदी ॥ ९९ ॥ तेजदुहारदुसमचडसुरवण्णासुरुचडकतमणदयं । चरमे हस्सं चरदी भयं जुगुच्छा य वंधदोच्छिण्णा॥१००॥जुम्मं। मरणोने निवृत्तिप्रथमे निज्ञा तथेव प्रचला च । पष्टे भागे तीर्थ निर्माणं सज्यनपञ्चित्रपम् ॥ ५९ ॥ देलोहिकालारदिवसम्बद्धरम् हरवलांस्टरच्छान्यसम्बद्धम् । परमे हासं प्रदिश्च भयं जुस्मा च बन्धस्तुत्विका ॥ ६०० ॥ दुस्मा ।

९ की केली बरनेवे गेंगुर नहीं हैं ऐते सामान अपनामये ही अनुस्तानके रहाँदानि होती हैं। दूनके साडित्य अपनामये केंद्र नहीं होता, अलाव रहावियां भी नहीं होता;

ओघे वा आदेसे णारयिमच्छिम्ह चारि वोच्छिण्णां। उविरम वारस सुरचे सुराउ आहारयमवंधा ॥ १०५॥ ओघे इव आदेशे नारकिमध्यात्वे चतस्रो च्युच्छित्राः। उपरितना द्वादश सुरचतुष्कं सुरायुराहारकमवन्धाः॥ १०५॥

अर्थ—मार्गणाओं में व्युच्छित्त वगेरः तीनो अवस्थाएं गुणस्थानके समान जानना । परन्तु विशेष यह है कि नरकगतिमें मिथ्यात्वगुणस्थानके अन्तमें मिथ्यात्वादि चार प्रकृति-योंकी ही व्युच्छित्ति होती है । सोल्हमेंसे आदिकी इन चार प्रकृतियोंके विना वाकी एकेन्द्री आदि वारहें, और देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २ वैकियिकशरीर ३ वैकियिक आङ्गोपांग ४ ये चार, तथा देवायु, और आहारकशरीर १ आहारक आंगोपांग २, ये सब उन्नीस प्रकृतियां अवंध हैं। अर्थात् नरकगतिके मिथ्यात्वगुणस्थानमें १९ प्रकृतियोंका वंध नहीं होता । अतएव वंधयोग्य १२० प्रकृतियोंमेंसे वाकी १०१ प्रकृतियोंका ही वहांपर वंध होता है ॥ १०५ ॥

अब नरकगितमें घर्मादि नरकोंकी अपेक्षा कुछ गेद दिखाते हैं;—

घम्मे तित्यं वंधदि यंसामेघाण पुण्णगो चेव ।

छट्ठोत्ति य मणुवाऊ चिरमे मिच्छेव तिरियाऊ ॥ १०६ ॥

घमें तीर्थ वधाति वंशामेघयोः पूर्णकक्षेव ।

षष्ठ इति च मानवायुः चरमे मिथ्यात्वे एव तिर्थगायुः ॥ १०६ ॥

अर्थ — घर्मा नामके पहले नरककी पृथिवीमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है । वंशानाम दूसरे तथा मेघानाम तीसरे नरकमें पर्याप्त जीव ही तीर्थंकर प्रकृतिको बांधता है । मघवीनामक छड़े नरकतकही मनुष्यायुका बंध होता है । और अंतके माघवी नाम सातवें नरकमें मिथ्यात्वगुणस्थानमें ही तिर्थंच आयुका बंध होता है । १०६ ॥

मिस्साविरदे उचं मणुवदुगं सत्तमे हवे वंधो । मिच्छा सासणसम्मा मणुवदुगुचं ण वंधंति ॥ १०७ ॥

मिश्राविरते उचं मनुष्यद्वयं सप्तमे भवेत् वन्धः ।

मिथ्यात्विनः सासाद्नसम्यक्त्वा मनुष्यद्विकोचं न वप्नन्ति ॥ १०७ ॥

अर्थ—सातवें नरकमें मिश्रगुणस्थान और अविरतनामके चौथे गुणस्थानमें ही उच्चगौत्र, मनुष्यगति १, मनुष्यगत्यानुपूर्वी २, इन तीन प्रकृतियोंका वंघ है। और मिथ्यात्वगुणस्था-

१ प्रकृतियोंकी संख्याका कम पहले लिखागया है उसके अनुसार १२ प्रकृतियां गिन लेना । ऐसेही आगेभी सर्व जगह पहले लिखा हुआ ही कम याद रखना चाहिये।

नवाले तथा सासादनसम्यत्तवी (दूसरे गुणस्थानवाले) जीव वहांपर उच गोत्र स्थार मनुष्य-द्विक ऊपर कही हुई इन तीनों प्रकृतियोंको नहीं वांघते ॥ १०७॥

अव तिर्यचगतिमें न्युन्छिति वगैरः कहते हैं:-

तिरिये ओघो तित्थाहारूणो अविरदे छिदी चउरो । उवरिमछण्हं च छिदी सासणसम्मे हवे णियमा ॥ १०८ ॥

तिरिश्च जोषः तीर्थाहारो न अविरते छितिः चत्वारः । जपरिमपण्णां च छितिः सासादनसम्यक्त्वे भवेत्रियमात् ॥ १०८ ॥

अर्थ—तिर्यचगितमें भी न्युच्छिति वगैरः गुणस्थानोंकी तरह ही समझना । परंतु इतनी विशेषता है कि तीर्थकर १ और आहारक शरीर २ तथा आहरक आंगोपांग ३, इन तीनोंका वंघ नहीं होता । और इसीकारण तिर्थचगितमें वंघ योग्य प्रकृतियां ११७ ही हैं । चौथे अविरत्तगुणस्थानमें अप्रत्याख्यान कोषादि १ की ही न्युच्छिति है । चारसे आगेकी वज्रपंभनाराच आदि ६ प्रकृतियां जो दशमेंसे बाकी वचती हैं उनकी न्युच्छिति दूसरे सासादनसन्यचवगुणस्थानमें ही नियमसे होजाती है । क्योंकि यहांपर तिर्यंच मनुष्यगित सम्बंधी प्रकृतियोंका मिश्रादिकमें वंघ नहीं होता ॥ १०८॥

सामण्णतिरियपंचिंदियपुण्णगजोणिणीसु एमेव । सुरणिरयाड अपुण्णे वेगुन्वियस्रक्षमि णित्य ॥ १०९॥ सामान्यतिर्यक्षच्चेन्द्रियपूर्णकयोनिनीषु एवमेव । सुरनिरयायुरपूर्णे वैगूर्विकषट्टमिष नास्ति ॥ १०९॥

अर्थ—ितर्यंच पांच तरहके होते हैं:—सामान्यतिर्यंच (सबमेदांका समुदायस्प), पंचे-न्द्रियतिर्यंच, पर्याप्तिर्यंच, स्त्रीवेदरूप तिर्यंच, स्रोर स्टब्यपर्याप्तिर्यंच । इनमेंसे पहले चार तरहके तिर्यंचोंमें उपर लिखित रीतिसे ही व्युच्छित्त आदिक समझना। किंतु पांचवें स्टिब्सपर्याप्तक तिर्यंचमें देवायु, नरकायु, बार विकियिकपटू (देवगित १ देवगत्यानुपूर्वी २ नरकगित ३ नरकगत्यानुपूर्वी ४ विकियिकश्रतीर ५ विकियिक सांगोपांग ६) इन स्राठ प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है ॥ १०९॥

ं आगे मनुष्यगतिमें व्युन्छिति आदिकको दिखाते हैं:—

तिरियेव णरे णयरि हु तित्थाहारं च अत्थि एमेव । सामण्णपुण्णमणुसिणिणरे अपुण्णे अपुण्णेय ॥ ११० ॥ विर्योगिव नरे नवरि हि वीर्याहारं चास्ति एवमेव । सामान्यपूर्णमातृपीनरे अपूर्णे अपूर्ण इव ॥ ११० ॥ अर्थ—मनुष्यगतिमं न्युन्छिति वगैरः की रचना तिर्गवगतिकी ही तयः जान विशेषता इतनी है कि गदांपर तीर्गकर, खोर बाहारकिक इन तीनोंकामी नंप होता इसीकारण गहांपर बंध गोग्य प्रकृतियां १२० हैं। खोर सामान्य (सन मेरोंका ममुदायम् मनुष्य, पर्याप्तमनुष्य, स्विवेदरूप मनुष्य, इन तीनोंकी न्युन्छिति जादिकी रचन मनुष्यगतिकीसी ही है। किंतु लब्ध्यपर्याप्तमनुष्यकी रचना तिर्गवलब्ध्यपर्याप्तकी समझना॥ ११०॥

अब देवगतिमें स्युच्छिति वगैरः को कहते हैं;—

णिरयेव होदि देवे आईसाणोत्ति सत्त वाम लिदी। सोलस चेव अबंधा भवणतिए णित्य तित्थयरं॥ १११॥ निरम इव भवति रेवे आ ईशान इति सम वामे लितिः। पोडश सैव अबन्धाः भवनवये नास्ति तीर्थकरम्॥ १११॥

अर्थ—देवगतिमें व्युश्छित्त आदिक नरकगतिके समान जानना। परंतु इतना वि है कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें दूसरे ईशान सर्गतक पहले गुणस्थानकी १६ प्रकृतियों मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंकी ही व्युच्छित्ति होती है। बाकी बनी हुई राक्ष्मादि तथा देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २ विकियिक शरीर ३ विकियिक आंगोपांग १ थे सु तुष्क, तथा देवायु, आहारक शरीर, जीर आहारक आंगोपांग, ये तीन मिलाकर स सब ९+७ मिलाकर १६ प्रकृतियां अवंधरूप हैं, अर्थात् इन सोलहका बंध नहीं होत इसीकारण यहां बंध योग्य प्रकृतियां १०४ हैं। तथा भवनत्रिक देवोंमें (भवनव १ व्यंतर २ ज्योतिपीदेवोंमें ३) तीर्थकर प्रकृति नहीं है, अर्थात् तीर्थकर प्रकृतिका नहीं होता ॥ १११॥

किष्पत्थीसु ण तित्थं सदरसहरसारगोत्ति तिरियदुगं। तिरियाक उज्जोवो अत्थि तदो णित्थ सदरचक ॥ ११२ ॥ कल्पस्नीपु न तीर्थ शतारसहस्रारक इति तिर्थिष्टकम्। तिर्थगायुरुयोतः अस्ति ततः नास्ति शतारचतुष्कम्॥ ११२ ॥

अर्थ—करुपवासिनी स्त्रियोंमें तीर्थंकर प्रकृतिका वंध नहीं होता । और तिर्थंचग १ तिर्थंचगत्यानुपूर्वी २ ये दो, और तिर्थंचायु, तथा उद्योत, इन चार प्रकृतियोंका व ग्यारहवें बारहवें—शतार सहसार नामके स्वर्गतक ही होता है । इसके ऊपर आनतादि स्वर्गे रहनेवालोंके इन चार प्रकृतियोंका वंध नहीं होता । इन चार प्रकृतियोंका दूसरा न 'शतारचतुष्क' मी है; क्योंकि शतार युगलतक ही इनका वंध होता है ॥ ११२ ॥

अव इन्द्रियमार्गणामें वंधव्युच्छित्ति आदिकको कहते हैं;---

पुण्णिदरं विगिविगले तत्थुप्पण्णो हु ससाणो देहे । पज्जतिं णवि पावदि इदि णरतिरियाउगं णत्थि ॥ ११३ ॥

पूर्णेतरिमवैकविकले तत्रोत्पन्नो हि सासादनो देहे । पर्याप्तिं नापि प्राप्नोति इति नरितर्यगायुष्कं नास्ति ॥ ११३ ॥

अर्थ—एकेंद्रिय तथा विकलत्रय अर्थात् दो इंद्री, ते इंद्री, चो इंद्रीमें लिक्ष्यपर्याप्तक सबस्थाकी तरह बंध योग्य १०९ प्रकृतियां समझना; क्योंकि तीर्थकर, आहारकद्वय, देवायु, नरकायु, और विकियिक पट्ट इसतरह न्यारह प्रकृतियोंका वंध नहीं होता। तथा एकेन्द्रिय और विकलत्रयमें गुणस्थान आदिके दो—मिध्यादृष्टि और सासादन ही होते हैं। इनमेंसे पहले गुणस्थानमें वंधस्युच्छि १५ प्रकृतियोंकी होती है। क्योंकि यद्यपि पहले गुणस्थानमें १६ प्रकृतियों के वंध स्युच्छिति कही है। परन्तु यहांपर उनमेंसे नरकद्विक और नरक आयु छूट जाती है तथा मनुष्य आयु और तिर्थव आयु वढ़ जाती है। इससे १५ कीही स्युच्छिति होती है। मनुष्य आयु और तिर्थव आयुकी वंधस्युच्छिति प्रथम गुणस्थानमें ही क्यों कही । तो इसका कारण यह है कि एकेन्द्रिय तथा विकलत्रयमें उत्पन्न हुना जीव सासादन गुणस्थानमें देह (शरीर) पर्याप्तिको पूरा नहीं करसकता है, क्योंकि सासादनका काल थोड़ा और निर्वृति अपर्याप्त अवस्थाका काल बहुत है। इसीकारण सासादन गुणस्थानमें ननुष्यायु तथा तिर्यवायुक्ता मी वंध नहीं होता है; प्रथम गुणस्थानमें ही वंध और स्युच्छिति होती है।। ११३॥

अब पंचेन्द्रियमें, तथा काय मार्गणाकी अपेक्षा पृथ्वीकाय वगैरः एकेन्द्रियके पांच मेदोंमें स्युच्छिति दिसाते हैं:—

पंचेंदियेसु ओघं एयक्खे वा वणप्फदीयंते । मणुवदुगं मणुवाऊ उचं ण हि तेउवाउम्हि ॥ ११४ ॥

पश्चेन्द्रियेषु ओघः एकास् इव वनस्पत्यन्ते । नतुष्यद्वयं नतुष्यायुरुचं न हि वेजोवायो ॥ ११४॥

अर्थे—पंचेद्री जीवोंके न्युन्छिति नादिक गुणसानकी तरह समझना, कुछ विशेषता नहीं है। नेर कायमार्गणामें प्रध्वीकायादि वनस्पतिकायपर्यंतमें एकेन्द्रियकी तरह न्युन्छिति नादिक जानना। विशेष यह है कि तेनकाय तथा वायुकायमें मनुप्यगति १ मनुष्यगत्या- नुपूर्वी २, मनुष्यायु नौर चन्नगोत्र इन चार प्रकृतियोंका वंध नहीं होता है। नौर गुणसान एक मिथ्यादिष्ट ही है। ११४॥

साने एक गुणस्तन होनेके कारणको तथा योगमार्गणोर्ने स्युच्छिति सादिको कहते हैं:— ण हि सासणी अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुगे।
ओघं तस मणवयणे ओराले मणुवगइभंगो॥ ११५॥
न हि सासादन अपूर्णे साधारणस्क्ष्मके च तेजोहिये।
ओघः बसे मनोवचने औराले मनुष्यगतिभद्धः॥ ११५॥

अर्थ—लिध अपर्याप्तक अवस्थामं. साधारण शरीरसहित जीवोंमं, सब सङ्मकायवा-लोंमं, और तेजोकाय १ वायुकायवालोंमं २ सासादननामा दूसरा गुणस्थान नहीं होता । इसका कारण कालका थोड़ा होना हे सो पहले कहनुके हें । इसलिये तेजःकाय तथा वायुकायवालोंके एक मिथ्यादृष्टि ही गुणस्थान समझना । और जसकायकी रचना गुणस्थानंकी तरह समझनी । योगमार्गणामं मनोयोग तथा वचनयोगकी रचना गुणस्थानोंकी तरह जाननी । और औदारिक काययोगमं मनुष्यगितकी तरह रचना जानना ॥ ११५ ॥

ओराले वा मिस्से ण सुरणिरयाउहारणिरयदुगं।
मिच्छदुगे देवचओ तित्यं ण हि अविरदे अत्थि॥ ११६॥
ओराल इव मिश्रे न हि सुरनिरयायुराहारनिरयद्वयम्।
मिथ्यालद्वये देवचतुःकं तीर्थं न हि अविरते अस्ति॥ ११६॥

अर्थ — औदारिकिमिश्रकाययोगमं औदारिककाययोगवत् रचना जानना । त्रिशेष वात यह है कि देवायु, नरकायु, आहारकशरीर १ आहारक आंगोपांग २, नरकगित १ नरकगत्यानुपूर्वा २, इन छह प्रकृतियोंका बंध नहीं होता । अर्थात् यहांपर ११४ काही बंध होता है । उसमें मी मिथ्यात्व तथा सासादन इन दो गुणस्थानोंमें देवचतुष्क और तीर्थकर इन ५ प्रकृतियोंका बंध नहीं होता । किंतु अविरतनामा चोथे गुणस्थानमें इनका बंध होता है ॥ ११६ ॥

पण्णारसमुनतीसं मिन्छदुगे अविरदे छिदी चउरो । उविरमपणसद्घीवि य एकं सादं सजोगिमिह ॥ ११७ ॥ पश्चदशैकोनिव्रंशत् मिथ्यात्वद्विके अविरते छित्तयःचतस्रः । उपरिमपश्चपष्टिरपि च एकं सातं सयोगिनि ॥ ११७ ॥

अर्थ — औदारिकमिश्रकाययोगमें मिथ्यात्व और सासादन इन दो गुणस्थानोंमें १५ तथा. २९ प्रकृतियोंकी वंध व्युच्छित्ति क्रमसे जानना । और चौथे अविरत गुणस्थानमें कपरकी चार तथा ६५ दूसरीं सब ६९ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है । तथा तेरहवें सयोगीके विकीक एक सातवेदनीयकी ही व्युच्छित्ति जानना ॥ ११७ ॥

छट्टगुणंवाहारे तम्मिस्से णरितरियआउगं णिथ । छट्टगुणंवाहारे तम्मिस्से णिथ देवाऊ ॥ ११८ ॥ देव इव वैग्वें मिथ नरतिर्यगायुष्कं नास्ति ।
 पष्टगुणसिवाहारे निमन्ने नास्ति देवायुः ॥ ११८ ॥

अर्थ-विकियिक काययोगमें देवगितके समान जानना । और विकियिकिमिश्रकाय-योगमें सोंधर्म-ऐशान संवंधी अपर्याप्त देवोंके समान व्युच्छिति कही है । परंतु इस मिश्रमें मनुष्यायु और तिर्थवायुका वंध नहीं होता । बेंगर आहारक काययोगमें छठे गुणस्थानके समान रचना जानना । लेकिन आहारकिमिश्रयोगमें देवायुका वंध नहीं होता है ॥ ११८॥

> कम्मे उरालिमस्सं वा णाउदुगंपि णव लिदी अयदे । वेदादाहारोत्ति य सगुणहाणाणमोघं तु ॥ ११९ ॥ कम्मेणि औरालिकिमिश्रमिव नायुर्हिकमिष नव लित्तिरयते । वेदादाहार इति च स्वगुणस्थानानामोघस्तु ॥ ११९ ॥

अर्थ—कार्माणकाययोगीकी रचना कादारिकमिश्रकी तरह जानना। परंतु निमहगितमें आयुका बंध न होनेसे मनुष्यायु तथा तिर्यचायु इन दोनोंका मी बंध नहीं होता, कोर चौथे असंयत गुणस्थानमें नौ प्रकृतियोंकी न्युच्छिति होती है, इतनी निशेपता है। नेदमार्गणासे लेकर आहार मार्गणातक जैसा साधारण कथन गुणस्थानोमें है नैसाही जानना।। ११९॥

परन्तु सम्यक्त्वमार्गणा तथा लेक्यामार्गणाकी रचनामेंसे शुभ लेक्याओंमें और आहार-मार्गणामें कुछ निशेषता है सो उसको अब दो गाथाओं द्वारा दिखाते है;—

णवरि य सन्तुवसम्मे णरसुरआर्जाण णित्य णियमेण ।

मिन्छस्तंतिम णवयं वारं ण हि तेउपम्मेसु ॥ १२० ॥

सुके सदरचंडकं वामंतिमवारसं च ण व अतिय ।

कम्मेव अणाहारे वंधस्संतो अणंतो य ॥ १२१ ॥ जुम्मं ॥

नवरि च सर्वोपशमे नरसुरायुपी नास्ति नियमेन ।

निध्यात्वस्यन्तिमं नवकं द्वादश न हि तेज-पद्मयोः ॥ १२० ॥

शुङ्कायां शतारचतुष्कं वामान्तिमद्वादश च न वा अस्ति ।

कम्मे इव अनाहारे वन्धस्यन्त अनन्तश्च ॥ १२१ ॥ युग्म् ॥

- अर्थ — विरोषता यह है कि सम्यक्त्वमार्गणामें निश्चयकर सव ही अर्थात् दोनों ही उपशामसम्यक्त्वी जीवोंके मनुष्यायु और देवायुका वंध नहीं होता । और लेड्यामार्गणामें तेजोलेड्यावालेके मिथ्यात्व गुणस्थानकी अंतकी नौ, तथा पद्मलेड्यावालेके मिथ्यात्व गुणस्थानकी अंतकी नौ, तथा पद्मलेड्यावालेके मिथ्यात्वगुण-स्थानकी अंतकी वारह प्रकृतियोंका वंध नियमसे नहीं होता । शुक्ललेड्यावालेके शतार-चतुष्क (तिर्यवगित वगैरः जो ११२ वें गाथामें कह चुके हैं) और वाम अर्थात्

मिथ्यादृष्टि गुणसानके अंतकी वारह, सन मिलकर १६ प्रकृतियोंका वंध नहीं होता है। स्रोर आहारमार्गणामें अनाहारक अवस्थामें कार्माण योगकीसी नंपन्युच्छित आदिक तीनोकी रचना समझ लेना॥

. इसप्रकार वंषकी व्युच्छित्ति, वंध और "न" शब्दरी अवंध इन तीनोंकी सहस्य जानना ॥ १२० ॥ १२१ ॥

आगे मूलप्रकृतियोंके सादि वगैरः वंधके मेदोंको विशेषपनेसे कहते हैं;—
सादि अणादी धुव अदुवो य बंधो दु कम्मछक्रस्स ।
तदियो सादियसेसो अणादिधुवसेसगो आऊ ॥ १२२ ॥
सादिरनादिः ध्रुव अधुवश्र वंधस्तु कर्मपद्गस्य ।
रुतीयः सादिकशेष अनादिधुवशेषक आयुः ॥ १२२ ॥

अर्थ—छह कर्मोका प्रकृतिबंध सादि १ अनादि २ ध्रुव ३ अध्रुव ४ रूप नारों प्रकारका होता है। परंतु तीसरे वेदनीय कर्मका बंध तीन प्रकारका होता है, सादि बंध नहीं होता। और आयुकर्मका अनादि तथा ध्रुव बंधके सिवाय दो प्रकारका अर्थात् सादि और अध्रुव ही बंध होता है॥ १२२॥

आगे इन वंधोंका खरूप कहते हैं;-

सादी अवंधवंधे सेढिअणारूढगे अणादी हु। अभव्यसिद्धम्हि धुवो भवसिद्धे अद्भुवो वंधो ॥ १२३॥ सादिः अवन्धवन्धे श्रेण्यनारोहके अनादिहिं। अभव्यसिद्धे धुवो भवसिद्धे अधुवो वन्धः॥ १२३॥

अर्थ—जिसकर्मके बंधका अभाव होकर फिर वही कर्म बँघे उसे सादिवंध कहते हैं। जैसे किसी जीवके दसवें गुणस्थानतक ज्ञानावरणकी पांच प्रकृतियोंका बंध था, जब वह जीव ग्यारहवेंमें गया तब वंधका अभाव हुआ, पीछे ग्यारहवें गुणस्थानसे पड़कर फिर दसवेंमें आया तब ज्ञानावरणकी पांच प्रकृतियोंका पुनः वंध हुआ, ऐसा वंध सादि कह-छाता है। और जो गुणस्थानोंकी श्रेणीपर ऊपरको नहीं चढ़ा अर्थात् जिसके वंधका अभाव नहीं हुआ वह अनादिवंध है। जैसे दसवेंतक ज्ञानावरणका वंध। दसवें गुणस्थानवाला ग्यारहवेंमें जबतक प्राप्त नहीं हुआ वहांतक ज्ञानावरणका अनादि वंध है; क्योंकि वहांतक अनादिकालसे उसका बंध चला आता है। जिस बंधका आदि तथा अंत न हो वह ध्रुववंध है—यह बंध अभव्यजीवके होता है। जिस बंधका अंत आजावे उसे अध्रुववंध कहते हैं। यह अध्रुववंध मन्यजीवोंके होता है। १२३॥

१ वंधव्युच्छित्ति आदि तीनोंका खुलासा वंधादिके नकशामें लिखा जायगा । यहांपर प्रन्थके बढ्जानेके भयसे नहीं लिखा है ।

आने उत्तर प्रकृतियों में इन चार वंधोंकी विशेषता दिखाते हैं;—

घादितिमिन्छकसाया भयतेजगुरुदुगणिमिणवण्णचओ ।

सत्तेतालधुवाणं चदुधा सेसाणयं तु दुधा ॥ १२४ ॥

घातित्रिमिध्यात्वकषाया भयतेजोऽगुरुद्विकिनिभीणवर्णचतुष्कम् ।

सप्तचलारिंशद्भवाणां चतुर्धो शेषाणां तु द्विधा ॥ १२४ ॥

अर्थ—मोहनीयके विना तीन घातियाकर्मोंकी १९ प्रकृतियां, और मिध्याख, तथा १६ कपाय, एवं भय तेजस और अगुरुलघुका जोड़ा अर्थात् भय १ जुगुप्सा २, तैजस १ कार्माण २, अगुरुलघु १ उपघात २, तथा निर्माण, और वर्णादि चार, ये ४७ प्रकृतियां ध्रुव हें। इनका चारों प्रकारका वंध होता है। जब तक इनके वंधकी व्युच्छिति (विद्यु- इना) न हो तबतक इन प्रकृतियोंका प्रति समय निरंतर वंध होता ही रहता है, इसकारण इनको ध्रुव कहते हें। इनके विना जो बाकी वर्ची वेदनीयकी २ मोहनीयकी ७ आयुकी ४ और नामकर्मकी गति खादिक ५८ तथा गोत्र कर्मकी २ ये ७३ प्रकृतियां वे अध्रव हें। इनके सादि और अध्रुव दोही वंध होते हें। इनका किसी समय वंध होता है, और किसी समय किसीका वंध नहीं मी होता ॥ १२४॥

आगे इन प्रकृतियोंके अप्रतिपक्षी १ सप्रतिपक्षी २ (निरोधी) इन दो मेदोंको वताते हैं;—

सेसे तित्थाहारं परघादचडक सन्यआकणि । अप्पडिवक्खा सेसा सप्पडिवक्खा हु वासटी ॥ १२५ ॥ शेषासु तीर्थाहारं परघातचतुष्कं सर्वीयूंषि । अप्रतिपक्षाः शेषाः सप्रतिपक्षा हि द्वापिष्टः ॥ १२५ ॥

अर्थ—पहले कहीहुई ४७ ध्रुवमकृतियों से वाकी वर्षी हुई ७३ मकृतियों मेंने तीर्थकर, आहारकशरीरह्रय अर्थात् आहारकशरीर आहारक आंगोपांग, परमात आदि बार कार बारें आयु, ये ग्यारह मकृतियां अप्रतिपक्षी हैं। अर्थात् इनकी कोई मकृति विरोधी नहीं है। जिस समयमें इनका वंध होता है उस समयमें वह होता ही है। यदि न हों वे तो नहीं ही होता। जैसे तीर्थकर मकृतिका वंध जिस समय होना चाहे उससमय उसका वंध होता। जैसे तीर्थकर मकृतिका वंध जिस समय होना चाहे उससमय उसका वंध होगा ही, न होना चाहे तद नहीं होगा। इस मकृतियों कोई विरोधी मकृति नहीं जोकि इसके वंधको रोक ठेवें। मादार्थ जिन मकृतियों के वंध होनेको कोई मृत्री प्रहातिका वंध रोक न सके उनको अप्रतिपक्षी कहते हैं। उद मेंने ११ घट जाते रूप मिलिका वंध रोक न सके उनको अप्रतिपक्षी कहते हैं। उद मेंने ११ घट जाते रूप याची रही ६२ मकृतियां उनमें आपत्ते दिरोधीयना होने वे समृतियक्षी कही जाती हैं। वेस कि सातावेदनीय, असातवेदनीय ये दोनों आपत्ते मिला कार वह सम्मान के दिन मक्य साताका वंध रोता है उससम्य कार्यकार नहीं होना। जीर वह सम्मान वंध होना

है तब साताका नहीं होता। इसीतरह् स्ति अस्ति जादि सभी पर्णार विरोधी प्रकृतियों स्मितिपक्षीपना समझ लेना ॥ १२५ ॥

आगे अध्व मक्कतियोंका पहले सादि तथा अध्व ये दोही प्रकारका जो वंच कहा है
 उसका कारण युक्तिपूर्वक बताते हैं;—

अवरो भिण्णमुहुत्तो तित्थाहाराण सन्त्रआऊणं। समओ छावट्टीणं वंधो तम्हा दुधा सेसा ॥ १२६॥ अवरो भिन्नमुहूर्तः तीर्थाहाराणां सर्वायुपाम्। समयः पर्यप्रीनां बन्धः तसात् द्विमा शेवाः॥ १२६॥

अर्थ—तीर्थंकर, आहारकहर, नरकादि नार आगु इन सातोंके निरंतर बंध होनेका जपन्यकाल अंतर्ग्रहर्त है। जोर शेप छ्यासिठ प्रकृतियोंके निरंतर बंध होनेका काल एक समय (क्षण) है। अर्थात् जिसका किसी एक समयमें बंध हुआ फिर दूसरे समयमें उस प्रकृतिका बंध होने भी नहीं भी होने। इसकारण ध्रुवसे नाकी रहीं ७३ अध्रुव प्रकृतियोंके सादि बंध तथा अध्रुव बंध दोही भेद कहेगये हैं सो सिद्ध हुआ।। १२६॥

इसमकार प्रकृतिबंध समाप्त हुआ ॥

भागे स्पितिबंधको कहते हुए आचार्य प्रथम ही मूलप्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्पिति बताते हैं;—

तीसं कोडाकोडी तिघादितदियेसु वीस णामदुगे। सत्तरि मोहे सुद्धं उपही आउस्स तेतीसं॥ १२७॥ विश्वत कोटीकोट्यः त्रिघातिवृतीयेषु विश्वतिनीमद्वये। सप्ततिमोहे शुद्ध उद्धिः आयुषः त्रयस्विशत्॥ १२७॥

अर्थ—तीन घातियाओं की अर्थात् ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ अंतरायकी और तीसरे वेदनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरके प्रमाण है। नाम और गोत्र इन दोनोंका स्थिति समय वीस कोड़ाकोड़ी सागर है। मोहनीयकर्मकी वंघरूप रहनेकी स्थिति (कालकी मर्यादा) सत्तरि कोड़ाकोड़ी सागर है। और आयुकर्मकी स्थिति शुद्ध तेतीस सागर की ही जानना। अर्थात् एक समयके वंधे हुए अधिकसे अधिक उपर लिखे हुए कालतक कर्म आत्मासे वंघरूप रहसकते हैं। फिर अपना फल देकर सिरजाते हैं। नवीन २ कर्म वंघरूप होते ही रहते हैं। १२७॥ अब उत्तरप्रकृतियोंकी उरकृष्ट स्थितिको ६ गाथाओंसे दिखाते हैं;—

इन्हर्स हुक्खतिघादीणोघं सादिन्छीमणुढुगे तदद्धं तु ।

इन्हर्म सम्बद्धाः सत्तरि दंसणमोहे चरित्तमोहे य चत्तालं ॥ १२८ ॥

संठाणसंहदीणं चिरमस्सोघं दुहीणमादिति । अहरसकोडकोडी वियलाणं सुहुमितण्हं च ॥ १२९ ॥ अरदीसोगे संहे तिरिक्खभयणिरयतेजुरालदुगे । वेगुन्वादावदुगे णीचे तसवण्णअगुरुतिचडके ॥ १३० ॥ इगिपंचेदियधावरणिमिणासग्गमणअथिरछकाणं । वीसं कोडाकोडीसागरणामाणमुक्कस्सं ॥ १३१ ॥ हस्सरिद्उचपुरिसे थिरछके सत्थगमणदेवदुगे । तस्सद्धमंतकोडाकोडी आहारितत्थयरे ॥ १३२ ॥ सुरिणरयाङणोघं णरितिरियाङण तिण्णि पहाणि । उक्करसिट्टिदंवंघो सण्णीपज्ञत्तगे जोगे ॥ १३३ ॥ कुलयं ।

दुःखित्रघातीनामीयः सातस्तीमनुष्यद्विके तद्यं तु ।
सप्तिः दर्शनमोहे चारित्रमोहे च चत्वारिंशन् ॥ १२८ ॥
संस्थानसंहतीनां चरमस्योयः द्विहीनमादीति ।
अष्टाद्शकोटीकोटिः विकलानां स्कृमत्रयाणां च ॥ १६९ ॥
अरतिशोके पण्डे तिर्यन्भयनिरयतेज्ञ उरालद्वये ।
वैग्रिकातपद्विके नीचे त्रसवर्णागुरुत्रियनुष्के ॥ १३० ॥
एकपश्चेन्द्रियस्थावरिनर्माणासद्वमनास्थिरपद्वानाम् ।
विंशं कोटीकोटीसागरनामानसुत्कृष्टम् ॥ १३१ ॥
हास्यरत्युचपुरुपे स्थिरपद्वे शस्तगननदेवद्विके ।
दस्यार्थनन्तःकोटीकोटिः आहारतीर्थकरे ॥ १३२ ॥
सुरिनरयायुपोरोधः नरतिर्यगायुपोः द्रीणि पत्त्यानि ।
स्कृष्टस्थितिवन्धः संदित्पर्याप्रके योग्ये ॥ १३३ ॥ स्कृष्टम् ।

अर्थ—उत्तरहतियोंनेन दुःत अर्थात् असाता वेदनीय ६ और इत्नादरण २ दर्श-नादरण २ अन्तराय ६ इन तीन पातियाकर्मोकी ६९ महातियां, नव निवहर २० महाति-योंका उल्लेष्ट सितिदन्थ औप अर्थात् नामान्य मृत्यहातियी तरह तीन चोहाकोई नगर प्रमाप हैं । सातावेदनीय, कीवेद, और महुष्यगति ६ महुष्यगत्सानुद्धी २ ये दें। इन नगर चार प्रहातियोंका उनसे आधा अर्थात् पंतर् घोहाकोई। सगर सितिका प्रमाप है । दर्गत-मोहनीयस्य को एक निध्याद उनका स्वर बोहाकोई। सगर प्रमाण है । जीर वारित्र-मोहनीयस्य नोत्तर क्षायोंका चार्तिन बोहाकोई। सगर प्रमाण है । जीर वारित्र-मोहनीयस्य नोत्तर क्षायोंका चार्तिन बोहाकोई। सगर प्रमाण है । स्वर संस्थान तथा ६

सरह बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। जोर नाकीके ४ संस्थान तथा ४ संटननेंमिं दो दो सागर पहले पहलेतक कम करना चाहिये। अर्थात् वामनसंस्थान और कीलितसंहननका १८, क्रजनसंस्थान और अर्धनारानसंहननका १६, सातिसंस्थान और नारानसंहननका १४, न्यमोधपरिमण्डलसंस्थान स्रोर वजनाराचसंहननका १२, समचतुरससंस्थान जीर वज्रर्थम-नाराचसंहननका १० कोडाकोडीसागर प्रमाण है । विकलेन्द्री जशीत दोइंद्री तेइंद्री चोइंद्री, जोर सुध्मादि तीन इस तरह ६ प्रकृतियोंका अठारह कोडाकोडी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध है ॥ १२९ ॥ अरति, शोक, नपुंसकवेद, तिर्धन-भय-नरक-तेजरा-जोदारिक इन पांचका जोड़ा अर्थात् तिर्यंचगति १ तिर्यंचगत्यानुपूर्वी २ इत्यादि, वैकियिक-आतप इन दोका जोड़ा, नीचगोत्र, त्रस-वर्ण-अगुरुलपु इन तीनोंकी नौकड़ी अर्थात् त्रस १ वादर २ पर्याप्त ३ प्रत्येक ४ इत्यादि, ॥ १३० ॥ एकेन्द्री, पंचेंद्री, स्यावर, निर्माण, असद्गमन अर्थात् अपशस्तविहायोगति, और अस्तिरादि छह, इसतरह ४१ योंका वीस कोड़ाकोड़ीसागर उत्क्रप्टस्थितिबंध है ॥ १३१ ॥ हारग, रित, उचगोत्र, पुरुष-वेद, स्थिरआदिक छह, शस्त गमन अर्थात् प्रशस्तविहायोगति, देवद्विक अर्थात् देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २, इन तेरह प्रकृतियोंका उससे आधा अर्थात् दस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। आहारकशरीर, आहारक आंगोंपांग और तीर्थकरप्रकृति इन तीनोंका अंतःकी-डाकोडी अर्थात् कोडिसे ऊपर और कोड़ाकोडिसे नीचे इतने सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति-वंघ है ॥ १३२ ॥ देवाय और नरकाय इन दोनोंका मूलप्रकृतिकी तरह ३३ सागर प्रमाण है, और मनुष्यायु तथा तिर्येचायु इन दोनोंका तीन परुय प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवंध कहा है। तीन ग्रुभ आयुके सिवाय शेप कर्मोंका यह उत्कृष्टस्थितिवंघ सेंनी पंचेंद्री पर्याप्तके उसमें भी योग्य जीवकेही होता है, हरएकके नहीं होता ॥ १३३ ॥

आगे तीन आयुके सिवाय ग्रुभ-अशुभ प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके कारण संक्षेत्र परिणाम ही हैं, ऐसा कहते हैं;—

> सबिहदीणमुक्तस्सओ दु उक्तस्ससंकिलेसेण । विवरीदेण जहण्णो आउगतियवज्जियाणं तु ॥ १३४ ॥

सर्विश्वितीनामुत्कृष्टकस्तु उत्कृष्टसंक्वेशेन । विपरीतेन जघन्य आयुष्कत्रयवर्जितानां तु ॥ १३४ ॥

अर्थ — तीन आयु अर्थात् तिर्यंच-मनुष्य-देवायुके विना अन्य सब ११७ प्रकृतियोंका उत्कृष्टस्थितिबंध यथासंभव उत्कृष्ट संक्षेत्र (कषायसिंहत) परिणामोंसे होता है। सीर जधन्यस्थितिबंध विपरीतपरिणामोंसे अर्थात् संक्षेत्रसे उलटे—उत्कृष्टिवशुद्धपरिणामोंसे होता

<sup>9</sup> तीव कपायरूप उत्कृष्टसंक्रेशपरिणामोंवाला ही जीव अधिक स्थितिके योग्य कहागया है।

है। तीन आयुपकृतियोंका इससे निपरीत अर्घात् उत्कृष्ट निशुद्धपरिणामोंसे उत्कृष्टस्थिति-षंघ होता है तथा जयन्यस्थितिनंघ उत्कृष्ट संक्लेशपरिणामोंसे होता है। १२४॥ आगे उत्कृष्टस्थितिनंधके करनेवाले (सामीको) को कहते हैं;—

सन्युक्तस्सिठिदीणं मिच्छाइद्वी दु वंधगो भिणदो । आहारं तित्थयरं देवाउं वा विमोत्तूण ॥ १३५ ॥ सर्वोत्कृष्टस्थितीनां मिथ्यादृष्टिस्तु वन्धको भिणतः । आहारं तीर्थकरं देवायुवं वा विमुच्य ॥ १३५ ॥

अर्थ—आहारकद्विक, तीर्थकर खोर देवायु इन चार प्रकृतियोंके सिवाय वाकी ११६ प्रकृतियोंकी उत्कृष्टिस्थितियोंका मिथ्यादृष्टि जीवही वांषनेवाला होता है। इस कथनसे यह वात सिद्ध हुई कि इन साहारकादि चार प्रकृतियोंकी उत्कृष्टिस्थितिका वंष सम्यग्दृष्टिके ही होता है॥ १३५॥

अव इन चार प्रकृतियों के वंधलामियों में जो विशेषता है उसकी दिलाते हैं;—
देवाउगं पमत्तो आहारयमप्पमत्तविरदो दु।
तित्ययरं च मणुस्सो अविरदसम्मो समज्जेइ ॥ १३६ ॥
देवाउवं प्रमत्त आहारकमप्रमत्तविरतन्तु।
तीर्थकरं च मनुष्य अविरतसम्यक् समर्जयति ॥ १३६ ॥

सर्थ — देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिको छहे प्रमैत्तगुणस्थानवाला वांधता है । आहारकको अर्थात् आहारकश्चरीर १ आहारक आंगोपांग २ इन दोनोंकी उत्कृष्ट स्थितिको सातवें अप्रमर्त्तगुणस्थानवाला वांधता है। सौर उत्कृष्टस्थितिवाली तीर्थकरप्रकृतिको चौथे गुणस्थानवाला असंवैमी सन्यन्दृष्टि मनुष्य ही उपार्जन करता है, अर्थात् वांधता है॥ १३६॥

आगे ११६ प्रकृतियोंके बांधनेवाले (जोकि १२५ वीं गाधामें कहे हैं) मिध्यादृष्टियोंके भी भेद दो गाधाओंसे कहते हैं:—

णरितिरिया सेसाउं वेगुवियङक्षवियस्युहुमितियं । सुरिणरया ओरास्यितिरियदुगुज्ञोवसंपत्तं ॥ १३७ ॥ देवा पुण एइंदियआदावं थावरं च सेसाणं । एक्स्ससंकितिहा चदुगिदया ईसिमिन्झिमया ॥ १३८ ॥ जुम्मं। नरितर्यक्षः शेपायुपं वैग्विकपद्विकस्युद्धमत्रयम् । सुरिनरया औदारिकितिर्यग्द्वयोगोतासंप्राप्तम् ॥ १३७ ॥

१ सातवें गुपस्थानके चटनेको सम्मुख हुआ प्रमत्तगुपस्थानदाता। २ छटे गुपस्थानमें टत्तरनेको सम्मुख हुआ ऐसा अप्रमत्तवाता। ३ नरकमें जानेकोटिये सम्मुख हुआ अर्थाट् नरकमें जानेकाटा ऐसा अविस्तरम्परिष्टि।

ij

देवाः पुनरेकेन्द्रियातपं सावरं च शेपाणाम् । उत्क्रष्टसंक्षिष्टा चतुर्गतिका ईपन्मध्यमकाः ॥ १३८ ॥ गुग्मम् ।

अर्थ—देवायुसे रोप नरकादि तीन आयु, विकियिकगद्ध (नरकगित आदि ६), दो इंद्री आदि तीन विकलेंद्री, सूक्ष्मआदि तीन, इस तरह १५ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट सितिवंध मनुष्य और तिर्थंच जीव ही करते हैं । और ओदारिकशरीरद्ध्य (ओदारिकशरीर १ औदारिक आंगोपांग २), तिर्थंचगित १ तिर्थंचगत्यानुपूर्वी २ ये दो, उद्योत और असंप्राप्तस्यपिटकासंहनन इन उत्कृष्ट—स्थिति—सिहत प्रकृतियोंको देव और नारकी मिथ्यादृष्टि जीव ही बांधते हैं ॥ १३०॥ एकंद्री, आतप, और स्थावर इन तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट सितिवंध मिथ्यादृष्टि देव करते हें । और वाकी वर्चा ९२ प्रकृतियोंको उत्कृष्ट संक्षेश परिणामवाले तथा ईपेन्मध्यमसंक्षेश परिणामवाले चारों गितियोंके जीव बांधते हें ॥ १३८॥

आगे मूलप्रकृतियोंका जधन्य स्थितियंध वताते हैं;—

वारस य वेयणीये णामे गोदे य अह य मुहुत्ता ।
भिण्णमुहुत्तं तु ठिदी जहण्णयं सेसपंचण्हं ॥ १३९ ॥
हादश च वेदनीये नाम्नि गोत्रे च अष्ट च मुहूर्ताः ।
भिन्नमुहूर्तस्तु स्थितिः जघन्या शेषपञ्चानाम् ॥ १३९ ॥

अर्थ-चेदनीयकर्मकी जवन्यस्थिति १२ मुह्ते है, और नाम तथा गोत्रकर्म इन दोनोंकी आठ मुह्ते है, तथा वाकी वचे पांचकर्मोंकी जवन्य स्थिति अंतर्मुह्ते है॥ १३९॥

अव उत्तरप्रकृतियोंका जधन्यिश्वतिवंध चार गाथाओंसे कहते हैं;—

लोहस्स सुहुमसत्तरसाणं ओघं दुगेकदलमासं। कोहतिये पुरिसस्स य अद्व य वस्सा जहण्णिटिदी ॥ १४०॥ लोभस्य सूक्ष्मसप्तदशानामोघः द्विकैकदलमासः। कोधत्रये पुरुषस्य च अष्ट च वर्षाणि जघन्यस्थितिः॥ १४०॥

अर्थ — लोभपकृति और दसवें स्क्ष्मसांपराय गुणस्थानमें वंधनेवालीं १७ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवंध मूल प्रकृतियोंकी तरह समझना । अर्थात् इन प्रकृतियोंमेंसे यशस्कीर्ति और उच्चगोत्रका आठ आठ मुहूर्त, सातावेदनीयका १२ मुहूर्त; पांच ज्ञानावरण, चार दर्शना-धरण, पांच अंतराय इन १४ का और लोभपकृतिका एक २ अंतर्भहर्त जानना । कोधादि तीन अर्थात् कोध, मान, मायाका कमसे दो महीने एक महीना तथा पंद्रहदिन जघन्यस्थितिवंध है । पुरुपवेदकी जघन्य स्थिति आठ वर्ष प्रमाण है ॥ १४०॥

१ कपायंहप परिणाम तीन, मंद, मध्यमके मेदसे असंख्यात हैं। उनमेंसे तीन कपायहप परिणामींको उत्कृष्टसंक्रेश कहते हैं, मंद (थोड़ी) कपाय अवस्थाहप परिणामोंको ईपत्संक्रेश, और न बहुत न थोड़ी ऐसी मध्यमकपायअवस्थाहप परिणामोंको मध्यमसंक्रेशपरिणाम कहते हैं।

तित्याहाराणंतोकोडाकोडी जहण्णठिदिवंधो । खबगे सगसगवंधच्छेदणकाले हवे णियमा ॥ १४१ ॥ तीर्याहाराणामन्तःकोटीकोटिः जघन्यस्थितियन्धः । क्षपके खकस्वकयन्धच्छेदनकाले भवेत् नियमात् ॥ १४१ ॥

अर्थ—तीर्थकर स्रोर साहारकका जोड़ा इन ३ प्रकृतियोंका जधन्यस्थितिवंध अंतः-कोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण हे । यह जधन्यस्थितिवंध क्षपकश्रेणीवालेके स्रोर अपनी २ वंधन्यु-च्छित्तिके समयमें ही नियमसे होता है ॥ १४१ ॥

> भिष्णमुहुत्तो णरितिरियाऊणं वासदससहस्साणि । सुरिणरयआउगाणं जहण्णओ होदि ठिदिवंधो ॥ १४२ ॥ भिन्नमुहूर्तः नरितर्वनायुषोः वर्षद्शसहस्राणि । सुरितरयायुषोः जघन्यकः भवति सितियन्थः ॥ १४२ ॥

अर्थ—मनुप्यायु और तिर्यंच आयुका जधन्यस्थितिवंध अंतर्भुह्तं हे । देवायु और नरकायुका दश हजार वर्ष प्रमाण जघन्यस्थितिवंध होता हे ॥ १४२॥

सेसाणं पद्मत्तो वादरएइंदियो विसुद्धो य । वंधदि सद्यजहण्णं सगसगउक्करसपिडिभागे ॥ १४३ ॥ शेपाणां पर्याप्तो वादरेकेन्द्रियो विशुद्धश्च । वधाति सर्वजघन्यं स्वकस्वकोत्कृष्टप्रतिभागे ॥ १४३ ॥

अर्थ — वंधयोग्य १२० प्रकृतियोंनेंसे २९ प्रकृतियोंका जवन्य स्थितिवंध ऊपर वता चुके हें। अब वाकी वर्चा ९१ प्रकृतियों; उनमेंमी विकियकपट्ट, और मिध्यात्व इन सात-प्रकृतियोंके विना ८४ प्रकृतियोंकी जवन्यस्थितियोंको वादरपर्याप्त यथायोग्य विद्युद्धपरिणा-मोंको धारणकरनेवाला एकेंद्री जीव ही वांधता है। और उसका प्रमाण गणितके अनुसार कराशिकविधिसे भागकरनेपर अपनी २ स्थितिके प्रतिभागका जो जो प्रमाण आवे उतना ही जानना ॥ १४२॥

आगे उसी जवन्यस्थितिकी विधि और प्रमाणको दिसाते हैं;—

एयं पणकिद पण्णं सयं सहस्सं च मिच्छवरवंधो ।

इगिविगलाणं अवरं प्रहासंख्णसंख्णं ॥ १४४ ॥

एकं पश्चकृतिः पश्चाशत् शतं सहस्रं च मिण्यात्ववरवंधः ।

एकविकलानामवरः पत्यासंख्योनसंख्योनम् ॥ १४४ ॥

अर्थ—एकंद्री और विकल चतुष्क अर्थात् दोइन्द्री, ते इन्द्री, चोइन्द्री, ओर असंज्ञी-पंचेद्री; इस तरह कुल पांच प्रकारके जीव, क्रमसे निध्यालकर्मकी उस्कृप्टिसितिका वंध एक सागर, २५ सागर, ५० सागर, १०० सागर, और १००० सागर प्रमाण करते हैं। अपनी उत्क्रप्टस्थितिमेंसे पल्यका असंख्यातवां भाग हीन (कम) करनेपर जो प्रमाण वाकी रहे उतनी जघन्यस्थितिको एकेंद्री जीव वांधता है। और दोइन्द्री आदि विकल चतुष्क अपनी २ उत्क्रप्ट स्थितिमेंसे पल्यके संख्यातवें भाग हीनकरनेपर वाकी जो प्रमाण आवे उतनी जघन्यस्थिति वांधते हैं॥ १४४॥

आगे संज्ञीपंचेंद्रीकी उत्कृष्टस्थितिकी अपेक्षासे त्रैराशिकगणितद्वारा एकेंद्रियजीवोंके उत्कृष्ट वा जघन्यस्थितिवंधका प्रमाण निकालकर वताते हैं:—

## जिद सत्तरिस्स एत्तियमेत्तं किं होदि तीसियादीणं। इदि संपाते सेसा-णं इगिविगलेसु उभयिटदी॥ १४५॥

यदि सप्ततेः एतावन्मात्रं किं भवति त्रिंशदादीनाम् । इति संपाते शेपाणामेकविकछेपूभयस्थितिः ॥ १४५ ॥

अर्थ—जो सत्तरि कोड़ाकोड़ीसागरकी उत्कृष्ट्रस्थितिवाला मिथ्यात्वकर्म एकंद्री जीवके एक सागरप्रमाण वॅंधता है तो तीसकोड़ाकोड़ी सागरआदिकी स्थितिवाले वाकीके कर्मोंका एकंद्री जीवके कितना स्थिति प्रमाण वंध सकता है ? इसप्रकार संपात (त्रैराशिक) विधिकरनेसे एकेन्द्रीजीवकी उत्कृष्टस्थिति अर्थात् एक सागरके सात भागमेंसे तीन भाग प्रमाण होती है । इसीतरह दोइन्द्री आदि विकलेन्द्रिय जीवोंके भी संज्ञी पंचेंद्रीकी उत्कृष्टस्थितिके हिसावसे सम्पूर्ण कर्मोंकी उत्कृष्टस्थिति निकाललेना चाहिये । बोर एकेंद्रियादि असंज्ञीपंचेंद्री तककी जधन्यस्थितिसे जधन्यस्थिति निकाललेनी चाहिये । इसतरह दोनों (उत्कृष्ट व जधन्य) स्थितियां त्रैराशिकके द्वारा निकलआती हैं ॥ १४५ ॥

अव जयन्यस्थितिमें कुछ विशेषता है उसको दिखाते हैं;—

सण्णि असण्णिचउके एगे अंतोमुहुत्तमावाहा । जेट्ठे संखेजागुणा आवित्रसंखं असंखभागहियं ॥ १४६ ॥ संज्ञिनि असंज्ञिचतुष्के एके अन्तर्मुहूर्त आवाधा । इयेट्ठे संख्येयगुणा आवित्रसंख्यमसंख्यभागाधिकम् ॥ १४६ ॥

अर्थ—सेनी जीव, असंज्ञीकी चौकड़ी अर्थात् असंज्ञिपंचेन्द्री १ चौइन्द्री २ तेइंद्री १ दोइंद्री ४, और एकेंद्री जीवकी प्रकृतियोंकी जघन्य आवाधा (इसका रुक्षण आगे १५५ वें गाथामें कहेंगे) अंतर्मृह्तं प्रमाण है। यद्यपि विज्ञोप दृष्टिसे विचार करनेपर संज्ञीपंचेन्द्रियसे एकेन्द्रिय पर्यन्त यह आवाधा उत्तरोत्तर कमसे संख्यातगुणी २ कमती है, तो भी अंतर्मृह्तं ही सामान्यसे वे सब गिनी जाती हैं। क्योंकि अंतर्मृह्तंके बहुत मेद हैं। इसकारण यहांपर सामान्यसे अंतर्मृह्तं ही कारु कहा है। ज्येष्ट अर्थात् उत्कृष्ट आवाधा सेनीजीवमें तो अपनी

जधन्यसे संख्यातगुणी जानना । कौर असंज्ञिचतुष्कमें अपनी जघन्यसे आविलके संख्यातवें भाग अधिक तथा एकेन्द्रियमें अपनी जघन्य आवाधाके कालसे आवलीके असंख्यातवें भाग अधिक समझना ॥ १४६॥

इसप्रकार सब मनमें रखकर जघन्यिश्वतिबंधको सिद्धकरनेकेलिये गणितका सूत्र कहते हैं;—

> जेद्वाचाहोवद्वियजेद्वं आचाहकंडयं तेण । आचाहवियप्पहदेणेगूणेणूणजेद्वमवरिदी ॥ १४७ ॥ ज्येष्टावाघोद्वर्तित्रज्येष्ठमावाधाकाण्डकं तेन । आवाधाविकस्पहतेन एकोनेन ऊनज्येष्ठमवरिस्रतिः॥ १४७॥

अर्थ—एकेंद्रियादि जीवोंकी उत्कृष्ट आवाधासे भाजित (भाग की गई) जो अपने २ कर्मोंकी उत्कृष्टिसित उसके प्रमाण (माप) कालको आवाधाकाण्डक कहते हैं। अर्थात् उतने २ स्थितिके मेदोंमें एकसरीखा आवाधाका प्रमाण जानना। उस अपने २ आवाधाकाण्डकके प्रमाणसे अपने २ आवाधाके मेदोंको गुणनेसे जो प्रमाण हो उसमें एक २ घटाकर जितना प्रमाण आवे उतना कम जो अपनी २ उत्कृष्टस्थिति है वह अपनी २ जधन्यस्थिति जानना । जैसे एकेंद्री जीवके मिध्यात्वकी उत्कृष्ट आवाधाका प्रमाण आविले असंख्यातवें भाग अधिक अंतर्मृह्ते हैं । उसका भाग मिध्यात्वकी उत्कृष्ट-स्थिति १ सागरमें देनेसे जो ठ०म आया वह आवाधाकाण्डक नामका प्रमाण हुआ। इस आवाधाकांडकसे और पूर्वकथित आवाधाके मेदोंसे अर्थात् अविलेके असंख्यातवें भाग अधिक अन्तर्मृह्ते प्रमाण-गुणनफलको मिध्यात्वकी उत्कृष्टस्थिति १ सागरमें घटानेसे जो प्रमाण वचै वही मिध्यात्वकी जधन्यस्थितिका प्रमाण जानना। इसीप्रकार दो इंद्री आदिमें भी गणित करके समझलेना। विस्तार भयसे अधिक नहीं किता है।। १४७॥

अब जीवोंके चौर्दह मेटोंमें जधन्य और उत्कृष्टस्थितिवंधको जुदा २ करके दिख-राते हैं;—

> वास्प-वास्अ-वरिदिशो स्वाअ-स्वाप-जहण्णकालो । वीवीवरो वीविजहण्णकालो सेसाणमेवं वयणीयमेदं ॥१४८॥

वासूप-वासूञ-वरिखितिः सूवाञ-सूवाप-जघन्यकालः । वीवीवरः वीविजघन्यकालः शेपाणामेवं वक्तन्यमेतत् ॥ १४८ ॥

१ एफेन्द्रीके दो मेद-बादर बार स्हम, तथा द्यीन्द्रिय जीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंही पंचीन्द्रिय और संही पंचीन्द्रिय। इन सात मेदोंके पर्याप्त और अपयोप्तके मेदोंसे जीनोंके १४ मेद होते हैं।

अर्थ—वास्प अर्थात् वादर-स्क्ष्मपर्याप्त और वास्य अर्थात् वादर-स्क्ष्मअपर्याप्त दोनां मिलकर चार तरहके जीवोंके कर्मोंकी उत्कृष्टिस्थिति, तथा सूक्ष्म—वादरअपर्याप्त और सूक्ष्म—वादरअपर्याप्त और सूक्ष्म—वादरपर्याप्त जीवोंके कर्मोंकी जघन्यस्थिति, इस तरह एकेन्द्री जीवकी कर्म स्थितिके आठ मेद हुए। वीबीवरः अर्थात् दोइंद्री पर्याप्त और दोइंद्री अपर्याप्त इन दोनोंकी उत्कृष्ट कर्मस्थिति तथा दोइंद्री अपर्याप्त और दोइंद्री पर्याप्त इन दोनोंका जघन्यकाल; इस-प्रकार दोइन्द्रीकी स्थितिके चार मेद होते हैं। इसीतरह तेइंद्रीसेलेकर संज्ञीपंचेन्द्रीतक की स्थितिके भी चार २ मेद जानना । सब मिलकर चौदह तरहके जीवोंकी अपेक्षा स्थितिके ८+४+४+४+४+८

ऐसा सन कथन मनमें धारणकर स्थितिकी झलाका (हिस्सा) ओंको जाननेकेलिये गाधासूत्र कहते हैं;—

मज्झे थोवसलागा हेट्टा उवरिं च संखगुणिदकमा । सबजुदी संखगुणा हेट्टुवरिं संखगुणमसण्णित्ति ॥ १४९ ॥ मध्ये स्तोकशलाका अधस्तनमुपरि च संख्यगुणितक्रमाः । सर्वयुतिः संख्यगुणा अधस्तनोपरि संख्यगुणा असंज्ञीति ॥ १४९ ॥

अर्थ — संग्री जीवकी स्थितिके ४ मेदोंकी छोडकर बाकी जीवोंकी स्थितिके २४ मेदोंकी जो संस्थासरूप शलाकाएं हैं वे मध्यभागमें थोड़ी हैं। अर्थात् मध्यके मेदोंकी संस्था अरुप है। किंतु नीचिके भाग तथा ऊपरके भागके मेदोंकी संस्था पहलेसे क्रमसे संस्थातगुणी जानना। तथा सबका जोड़ अर्थात् सब मेदोंकी संस्था मिलकर संस्थातगुणी होती है। इस तरह नीचिके भागमे लेकर ऊपरके भाग तकमें असंग्री पंचेन्द्रीजीवोंतककी ही संस्थातगुणी शलाका जाननी। अर्थात् एकेन्द्रीसे लेकर अरांग्रीपंचेन्द्री तक स्थितिके कुल भेद संस्थात हैं॥ १४९॥

अय संजीतीयोंकी स्थितिके चार भेदोंमें कुछ विशेषता दिखाते हैं,-

राण्णिस्स हु हेट्टादो ठिदिठाणं संखगुणिदमुवरुवरिं। टिदिआयामोवि तहा सगठिदिठाणं व आवाहा ॥ १५०॥

संज्ञितः हि अधन्तनात् स्थितिस्थानं संख्यगुणितगुपर्युपरि । स्थित्यायामोपि तथा स्वकस्थितिस्थानं व आवाघा ॥ १५० ॥

अर्थ-मंडी (मनमहित) पंचेन्द्रीके चार मेदोंगे नीचेसे लेकर अर्थात् संजीपर्याति जपन्यन्तिर्दयमे उपर २ चौथे मेदनक स्थितिके स्थान (मेदोंका प्रमाण) संख्यातगुणे करने जानते । और निर्दाका काल (समय प्रमाण) भी संख्यातगुणा है। तथा अववादाकालका प्रमाण निर्दिक स्थानेंकी नग्द समझना । भावाथ-जिस प्रकार स्थितिस्थान कर निर्दि आयानका प्रमाण बहु भाग और एक भागके दिगायमे निकाला जाती है उसी विधिने आवायका प्रमाण में निकालना चाहिये ॥ १५०॥

पागे जपन्यशितिषंभके खामी (करनेवाने) को कहते हैं:—

सत्तरसपंचितित्याहाराणं सहुमवादराष्ट्रवो ।

छचेगुचमसण्णी जहण्णमाऊण सण्णी चा ॥ १५१ ॥

सप्तद्यभक्षतीर्याहाराणां सङ्मवादराष्ट्रवेः ।

पद्मित्वमसंगी जघन्यमायुषां संगी वा ॥ १५१ ॥

अर्थ—ज्ञानावरणादि (ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण ४, अंतराय ५, यशस्कीति, उच-गोत्र, सातावेदनीय) १० प्रकृतियोंकी जघन्यिशितिको दसयें सुक्तराम्पराय गुणस्थानवाला यांधता है। पुरुपवेदादिक (पुंवेद १ संज्वरून ४) पांचकी जघन्यिशिति वादर अर्थात् नवमें गुणस्थानवाला तीर्थकरप्रकृति तथा आहारकहृत्य इन तीनकी जघन्यिशितिको आठवें अपूर्व-करणगुणस्थानवाला, आर विकिथिकपद्भ जो देवगित आदि छह हैं उनकी जघन्यिशितिको असेनी पंचेदी जीव, तथा आयुक्तमैकी जघन्यस्थितिको संज्ञी अथवा असंज्ञी दोनों ही बांधते हैं॥ १५१॥

आगे अजघन्यादि स्थितिके भेदोंने जो सायादिभेद संभव होसकते हैं उनको कहते हैं;—
अजहण्णद्विदिवंघो चडिंघहो सत्तम्रूरपयडीणं।
सेसितिये दुवियप्पो आउचउकेवि दुवियप्पो॥ १५२॥
अजघन्यस्थितियन्धः चतुर्विधः सप्तम्रूरप्रकृतीनाम्।
शेपत्रये द्विविकस्य आयुश्चतुष्केपि द्विविकस्यः॥ १५२॥

अर्थ — नायुके विना सात मूल प्रकृतियोंका अजवन्य स्थितिवंघ सादि जादिकके मेदसे चार तरहका है। कार वाकीके उत्कृष्ट वगैरः तीन वंघोंके सादि, अध्रव ये दो ही मेद हैं। तथा जायुकर्मके उत्कृष्टादिक चार नेदोंमें भी स्थितिवंघ सादि, अध्रव ऐसे दोप्रकारका है॥ १५२॥

जव उत्तरमकृतियोंमें विशेषता दिखाते हैं;—

संजरुणसुहुमचोह्स-घादीणं चढुविघो दु अजहण्णो । सेसितया पुण दुविहा सेसाणं चढुविघावि दुघा ॥ १५३ ॥ संज्वरुनसूक्ष्मचतुर्दशघातिनां चतुर्विधस्तु अजघन्यः । शेपत्रयः पुनः द्विविधाः शेषाणां चतुर्विधापि द्विषा ॥ १५३ ॥

अर्थ—संज्वलनकपायकी चौकड़ी, दसवें स्क्ष्मसांपरायकी मतिज्ञानावरणादि धातिया-कर्मोंकी १८ प्रकृतियां, इन १८ प्रकृतियांका अजधन्यस्थितिवंध सादि आदिकके भेदसे चारप्रकार है, और वाकीके जधन्यादि तीन मेदोंके सादि, अध्रुव ये दो ही मेद हैं। शेष प्रकृतियोंके जधन्यादिक चार मेदोंके भी सादि, अध्रुव दो मेद हैं। १५३॥ सन्वाओ दु ठिदीओ सुहासुहाणंपि होति असुहाओ।

सर्वास्तु स्थितयः शुभाशुभानामपि भवन्ति अशुभाः । मनुष्यतिर्थेग्देवायुष्कं च सुक्त्वा शेषाणाम् ॥ १५४ ॥

अर्थ—मनुष्य, तिर्यंच, देवायुके सिवाय वाकी सव ग्रुम तथा अग्रुम प्रकृतियोंकी स्थितियाँ अग्रुमरूप ही हैं; क्योंकि संसारका कारण हैं । इसीलिये इन प्रकृतियोंको वहुतकपायी जीव ही उत्कृष्टस्थितिके साथ वांघता है ॥ १५४॥

पहले जो आवाधा कही थी उसका अव रुक्षण कहते हैं;---

कम्मसरूवेणागयदन्त्रं ण य एदि उदयरूवेण । रूवेणुदीरणस्स व आवाहा जाव ताव हवे ॥ १५५ ॥ कर्मस्ररूपेणागतद्रन्यं न च एति उदयरूपेण । रूपेणोदीरणाया वा आवाधा यावत्तावद्भवेत् ॥ १५५ ॥

अर्थ—कार्मणशरीरनामा नामकर्मके उदयसे योगद्वारा आत्मामें कर्मस्वरूपसे परिणमता हुआ जो पुद्रलद्रव्य वह जब तक उदयस्वरूप (फल देने स्वरूप) अथवा उदीरणा (विना समयके कर्मका पाक होना) खरूप न हो तब तक के उस कालको आबाधा कहते हैं ॥ १५५॥

अब उस आवाधाको उदयकी अपेक्षा मूलप्रकृतियोंमें बतलाते हैं;—

उदयं पिं सत्तण्हं आवाहा कोडकोडि उवहीणं। वाससयं तप्पडिभागेण य सेसिट्टदीणं च ॥ १५६ ॥

उदयं प्रति सप्तानामात्राधा कोटीकोटिः उदधीनाम् । वर्पशतं तत्प्रतिभागेन च शेवस्थितीनां च ॥ १५६ ॥

अर्थ—एक को इको इीसागर प्रमाण स्थितीकी आवाधा सो वर्ष प्रमाण. जानना । और वाकी स्थितियोंकी आवाधा इसी के अनुसार त्रैराशिकविधिसे भाग देनेपर जो र प्रमाण आवे उतनी र जानना । यह कम आयुक्तमेंके सिवाय सात कमोंकी आवाधाके लिये उदयकी अपेक्षासे हैं ॥ १५६॥

आगे अंतःकोड़ाकोडीसागर प्रमाण स्वितीकी आवाधा कहते हैं;— अंतोकोडाकोडिद्विदिस्स अंतोमुहत्तमावाहा । संस्वेज्ञगुणविहीणं सच्यजहण्णद्विदिस्स हवे ॥ १५७ ॥ अन्तःकोटीकोटिस्थितेः अन्तर्मुहूर्व आवाधा । संस्वातगुणविद्यानः सर्वेजवन्यस्थितेः भवेत् ॥ १५७ ॥ अर्थ—अंतः कोड़ाकोड़ी सागर स्थितीकी अन्तर्महूर्त आवाधा है। और सब जधन्य-स्थितियोंकी उससे संस्थातगुणी कम (संस्थातवें भाग) आवाधा होती है॥ १५७॥ अब शेष (बचे) आयुकर्मकी आवाधा कहते हैं;—

पुन्ताणं कोडितिभा-गादासंखेपअद्ध दोत्ति हवे । आउस्स य आवाहा ण हिदिपडिभागमाउस्स ॥ १५८ ॥ पूर्वाणां कोटित्रिभागादासंक्षेपाद्धा वा इति भवेत् । आयुपश्च आवाधा न स्थितिप्रतिभाग आयुपः ॥ १५८ ॥

अर्थ—आयुकर्मकी सावाधा कोड्पूर्वके तीसरे भागसे लेकर असंक्षेपाद्धा प्रमाण अर्थात् जिससे थोड़ा काल कोई न हो ऐसे आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण तक है। आयुकर्मकी आवाधा स्थितिके अनुसार भाग की हुई नहीं है। अर्थात्—जैसे अन्य कर्मोंमें स्थितिके अनुसार भाग करनेसे आवाधाका प्रमाण होता है, इसतरह इस आयुकर्ममें नहीं है ॥१५८॥ आगे उदीरणाकी अपेक्षा आवाधा कहते हैं:—

आवित्यं आवाहा उदीरणमासिज्ञ सत्तकम्माणं । परभवियआउगस्स य उदीरणा णित्य णियमेण ॥ १५९ ॥ आवित्रकमावाधा उदीरणामाश्रित्य सप्तकर्मणाम् । परभवीयायुष्कस्य च उदीरणा नास्ति नियमेन ॥ १५९ ॥

अर्थ—सात कर्मों की आवाधा उदीरणाकी सपेक्षासे एक आवली मात्र है। और परभ-वकी आयु जो बांधलीनी हे उसकी उदीरणा निश्चय कर नहीं होती । अर्थात् वर्तमान आयुकी उदीरणा तो हो सकती, हे परंतु आगामी आयुकी नहीं होती ॥ १५९॥

अब कर्मोंके निषेकका खरूप कहते हैं:-

आवाद्गणियकम्मद्विदी णिसेगो दु सत्तकम्माणं । आउस्स णिसेगो पुण सगद्विदी होदि णियमेण ॥ १६० ॥ आवाधोनितकमस्थितिः निपेकस्तु सप्तकर्मणाम् । आयुपः निपेकः पुनः सकस्थितिः भवति नियमेन ॥ १६० ॥

अर्थ — अपनी २ कमोंकी स्थितीमें आवाधाका काल घटानेसे जो काल शेष रहे उसके समयोंके प्रमाण सात कमोंके निषेक (समय २ में जो कमें सिरें उनके समृहस्य निषेक) जानना। जोर आयुकर्मका निषेक अपनी २ स्थिति प्रमाण है, ऐसा नियमसे समझना॥१६०॥ अब निषेकका कम दिखाते हैं:—

आवाहं वोटाविय पडमणिसेगम्मि देय वहुगं तु । तत्तो विसेसहीणं विदियस्सादिमणिसेओत्ति ॥ १६१ ॥ आवार्धां वा अपलाप्य प्रशमनिषेके देगं बहुकं तु । ततो विशेपहीनं द्वितीयसादिमनिपेक इति ॥ १६१ ॥

अर्थ-आवाधा कालको छोड़कर जो अनंतर (उसके बाद) का समय है वहां पहली गुणहानिके प्रथम निषेकमें बहुत द्रव्य देना। अर्थात् वहां बहुत कर्मपरमाण् फल देकर खिर-जाते हैं (दूर हो जाते हैं)। और दूसरे निपेकसे लेकर दूसरी गुणहानिके प्रथमनिपेकपर्यंत विशेषकर अर्थात् चयकर हीन (कम) कर्मपरमाणू फल देकर दूर होते हैं ॥ १६१ ॥

> विदिये विदियणिसेगे हाणी पुन्विलहाणिअद्धं तु । एवं गुणहाणिं पडि हाणी अद्बद्धयं होदि ॥ १६२ ॥ द्वितीय द्वितीयनिषेके हानिः पूर्वहान्यर्धे तु । एवं गुणहानिं प्रति हानिः अर्घार्धं भवति ॥ १६२ ॥

अर्थ-द्वितीय गुणहानिके दूसरे निषेकमें पहली गुणहानिके चयसे आधा चय तीसरी गुणहानिके पहले निपेकतक घटाना । इसीपकार तीसरी आदि गुणहानिके दूसरे निपेकसे लेकर चौथी आदि सब गुणहानियोंमें कमसे आधा आधा चय कम कर्मपरमाणुद्रव्य समझना ॥ १६२ ॥

इस कथनको आगे विस्तारसे कहेंगे; परंतु उदाहरणद्वारा नाममात्र यहांपर मी दिखादेते हैं।—जैसे कर्मकी परमाणु ६३००, आवाधाके विना स्थितिका प्रमाण ४८ समय, एक एक गुणहानि ८ समय प्रमाण, सव स्थिति ४८ समयकी ६ नानागुणहानि, दो गुणहानिका आयाम (काल) १६, अन्योन्याभ्यस्तराशि ६४ । इतनी सव संज्ञा मनमें धारण कर लेना । इन सव गुणहानियोंमेंसे प्रथम गुणहानिमें परमाणू ३२०० खिरते हैं । द्वितीया-दिक गुणहानिमें आधे २ खिरते हैं । इत्यादि कथन अन्यत्र टीकासे जानना । यहां विस्तारमयसे अधिक नहीं लिखा है। इसप्रकार स्थितिवंधका प्रकरण समाप्त हुआ ॥ आगे अनुभागवन्धको वाईस गाथाओंसे कहते हैं;—

सुहपयडीण विसोही तिन्त्रो असुहाण संकिलेसेण। विवरीदेण जहण्णो अणुभागो सन्त्रपयडीणं ॥ १६३ ॥ ग्रुभप्रकृतीनां विशुद्धा तीत्र अशुभानां संहेशेन । विपरीतेन जघन्य अनुभागः सर्वेप्रकृतीनाम् ॥ १६३ ॥

अर्थ-सातानेदनीयादिक शुभ (पुण्य) प्रकृतियोंका अनुभागवंघ विशुद्धपरिणामोंसे , उरकृष्ट होता है । असातावेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियोंका अनुभागवंध क्रेशरूप परि-णामोंसे उत्कृष्ट होता है । और विपरीत परिणामोंसे जघन्य अनुभागवंघ होता है । अर्थात्-शुभप्रकृतियोंका संक्षेरा (तीव कषायरूप) परिणामोंसे और अशुभप्रकृतियोंका विशुद्ध (मंद कपायरूप) परिणामोंसे जघन्य अनुभागवंध होता है । इसप्रकार सब प्रकृतियोंका अनुभागवंध जानना ॥ १६३ ॥

ं आगे तीत्र अनुभागवन्धके खामीको दिखाते हैं;---

वादालं तु पसत्था विसोहिगुणमुक्कडस्स तिन्वाओ । वासीदि अप्पसत्था मिन्छुक्कडसंकिलिट्टस्स ॥ १६४ ॥ द्वाचत्वारिंशत्तु प्रशस्ता विश्चित्रिणोत्कटस्य तीत्राः । द्वाशीतिः अप्रशस्ता मिथ्योत्कटसंहिष्टस्य ॥ १६४ ॥

अर्घ—पहले कहीगई जो ४२ पुण्य प्रकृतियां हैं उनका उत्कृष्ट अनुभागवंध विशुद्ध-तारूप गुणकी उत्कृष्टतावाले जीवके होता है । और असातादिक ८२ अशुभ प्रकृतियां उत्कृष्ट संक्षेत्ररूप परिणामवाले मिध्यादृष्टि जीवके तीत्र (उत्कृष्ट) अनुभाग लेकर वंधती हैं ॥ १६४ ॥

आदाओ उज्जोओ मणुवतिरिक्खाउगं पसत्थास । मिच्छस्स होति तिन्वा सम्माइहिस्स सेसाओ ॥ १६५ ॥

आतप उद्योतः मानवतिर्यगायुष्कं प्रशस्तासु । निध्यस्य भवन्ति तीत्राः सन्यग्दृष्टेः शेषाः ॥ १६५ ॥

अर्थ—उक्त ४२ प्रशस्त प्रकृतियोंमंसे आतप, उद्योत, मनुष्यायु और तिर्थनायु इन पारका उत्कृष्ट अनुभागवंघ विशुद्धमिथ्यादृष्टिके होता है । और शेप ३८ प्रकृतियोंका विशुद्धसम्यन्दृष्टिके तीत्र अनुभागवंघ होता है ॥ १६५॥

मणुऔरालदुवर्ज्ञं विसुद्धसुरणिरयअविरदे तिन्या । देवाउ अप्पमत्ते खवगे अवसेसवत्तीसा ॥ १६६ ॥ मनुष्यौदारिकद्विवर्ज्ञं विद्युद्धसुरिनरचाविरते तीत्राः । देवायुरप्रमत्ते क्षपके अवशेषद्वात्रिंशत् ॥ १६६ ॥

अर्थ—सन्यन्दिश्वी ३८ प्रकृतियोंमेंसे मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, बोदारिकशरीर तथा उसके आंगोपांग, वज्रवृपभनाराचसंहनन इन पांचींका तीत्र अनुभागवंध अनंतानुवंधी कपायके विसंयोजन करनेमें (अप्रत्याख्यानादिक्ष परिणमावनेमें) तीन करण करता हुआ अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयमें विशुद्ध देव दा नारकी असंयतसम्यन्दिष्ट करता है। बार देवायुको अप्रमचगुणस्थानवाट्य तीत्र अनुभागसिंदित दांधता है। दाकी ३२ प्रकृतियोंका तीत्र अनुभागवंध क्षयकप्रेणीदाले जीवके होता है। १६६॥

इन वाकीकी ३२ प्रकृतियों के नाम गिनाते हैं:-

उपपादहीणतीसे अपुन्दकरणस्य उच्छससादे। संमेलिदे हवंति हु स्वगस्सऽवसेसवत्तीसा ॥ १६७ ॥ उपपातहीनिवित्तत् अपूर्वकरणस्य उच्चक्तःसादम् । संगेलिवे भवन्ति हि स्वयस्यावनेपद्यवितत् ॥ १६७ ॥ अर्थ—अपूर्वेकरणके छहे भागकी २० ब्युच्छित्ति प्रकृतिगोंमंसे एक जावात प्रकृतिको छोड़ बाकी २९ प्रकृतियां, और उच गोत्र, नशस्कीतिं, सातवेदनीय ये तीन प्रकृतियां, इसप्रकार सब ३२ प्रकृतियां क्षपकश्रेणीवालेके पूर्व गाथागं कहीं थीं सो जानना ॥ १६०॥

मिञ्छस्संतिमणवयं णरितरियाकणि वामणरितरिये ।
एइंदियआदावं थावरणामं च सुरिमञ्छे ॥ १६८ ॥
मिथ्यात्वस्मान्तिमनवकं नरितर्यगायुपी वामनरितरिश्च ।
एकेन्द्रियमातापं स्थावरनाम च सुरिमध्ये ॥ १६८ ॥

अर्थ—मिथ्यात्यगुणस्यानकी ध्युच्छिति प्रकृतियोंमंसे अंतकी सूक्ष्मादि नव प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवंघ संक्षेत्र परिणामवाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य वा तिर्यंच करते हैं, और विशुद्ध (मंदकपाय) परिणामवाले मनुष्य वा तिर्यंच मनुष्यायु, तिर्यंचायुके उत्कृष्ट अनुभागको वांघते हैं। तथा मिथ्यादृष्टि देव संक्षेत्रपरिणामोंसे एकेन्द्री और स्यावर प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभाग वांघता है, और विशुद्धपरिणामोंसे अपनी आयुके छह महीने बाकी रहनेपर आताप प्रकृतिका तीत्र अनुभागवंघ करता है।। १६८।।

उज्जोवो तमतमगे सुरणारयिमच्छगे असंपत्तं । तिरियदुगं सेसा पुण चदुगिदिमिच्छे किलिट्टे या। १६९॥ उद्योतः तमस्तमके सुरनारकिमध्यके असंप्राप्तम् । तिर्यग्दिकं शेषाः पुनः चतुर्गतिमिध्ये छिट्टे च ॥ १६९॥

अर्थ—सातवें तमस्तमक नामा नरकमें उपशमसम्यक्तके सन्मुख हुआ विशुद्ध मिथ्यादृष्टि नारकी जीव उद्योत प्रकृतिका, और देव व नारकी मिथ्यादृष्टि जीव असंप्राप्तसृपादिका
संद्दनन, तिर्यंच गित, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी इन तीनोंका उत्कृष्ट अनुभाग वांघते हें। मार बाकी रहीं ६८ प्रकृतियोंको चारोंगितके संक्षेश परिणामवाले मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट अनुभागसिंहत वांघते हैं॥ १६९॥

अव जघन्य अनुभागवन्धके खामियोंको कहते हैं;—

वण्णचउक्तमसत्थं उवघादो खवगघादि पणवीसं । तीसाणमवरवंधो सगसगवोच्छेदठाणम्हि ॥ १७० ॥ वर्णचतुष्कमशस्तमुपघातः क्षपकघाति पश्चविंशतिः । विंशतामवरवन्धः खकसकञ्जुच्छेदस्थाने ॥ १७० ॥

अर्थ—अशुभ वर्णादि चार, तथा उपवात और क्षय होनेवाली घातियाकर्मोंकी पचीस अर्थात् इं।नावरण ५ अंतराय ५ दर्शनावरण १ निद्रा, प्रचला, हास्य, राति, भय, जुगुप्सा, पुरुपवेद, संज्वलन १, इन सब ३० प्रकृतियोंका अपनी अपनी वंधन्युच्छितिके ठिकाने- पर जघन्य अनुभागवंध होता है ॥ १७०॥

अणधीणतियं मिच्छं मिच्छे अयदे हु विदियकोधादी । देसे तिदयकसाया संजमगुणपिच्छदे सोछं ॥ १७१ ॥ अन-स्यानत्रयं मिध्यात्वं मिध्ये अयते हि द्वितीयकोधादयः । देशे हतीयकपायाः संयमगुणप्रस्थिते पोडश ॥ १७१ ॥

अर्थ — अनंतानुवं कषाय १ स्यानगृच्यादिक ३ और मिथ्यात्व ये आठ मिथ्यादृष्टिमं, और दूसरी अप्रत्याख्यानकषाय १ असंयतमं, तीसरी प्रत्याख्यानकषाय १ देशसंयत (पांचवे) गुणस्यानमं; इसप्रकार १६ प्रकृतियोंको इन गुणस्थानोंमं जो संयमगुणके धारनेको सन्मुख हुआ है ऐसा विशुद्ध परिणामवाला जीव जघन्य अनुमागसिहत वांधता है ॥१७२॥

> आहारमप्पमत्ते पमत्तसुद्धे य अरिदसोगाणं । णरितिरिये सुहुमितयं वियलं वेगुन्वल्लकाओ ॥ १७२ ॥ आहारमप्रमत्ते प्रमत्तसुद्धे च अरितिशोक्तयोः । नरितरिश्चि सुक्ष्मत्रयं विकलं वैगूर्वपट्टायुः ॥ १७२ ॥

अर्थ—आहारकशरीर और आहारक आंगोपांग ये दो प्रकृतियां शुभ होनेसे प्रमत्त गुणस्थानके सन्मुल हुए संक्रेशपरिणामवाले अप्रमत्तगुणस्थानवालेके, तथा अरित, शोक ये दो प्रकृतियां अशुभ होनेसे अप्रमत्तगुणस्थानके सन्मुल हुआ ऐसे विशुद्ध प्रमत्तगुणस्थानवर्ती जीवके जघन्य अनुभागसहित वंघती हैं। और सूक्ष्मादि तीन, विकलेन्द्रिय तीन, देवगित आदि वैक्रियिक छहका समूह; और ४ आयु, ये सोल्ह प्रकृतियां मनुष्य अथवा तिर्यवके जघन्य अनुभागसहित वंघती हैं॥ १७२॥

सुरिणरये उज्जोबोरालदुगं तमतमिह तिरियदुगं। णीचं च तिगदिमिन्झिमपरिणामे थाबरेयक्खं॥ १७३॥ सुरिनरये उद्योतौरालद्विकं तमस्तमिस तियेग्द्विकम्। नीचं च त्रिगतिमध्यमपरिणामे स्थाबरैकाक्षम्॥ १७३॥

अर्थ—उद्योत, बौदारिक द्विक-ये तीन देव नारकीके, बौर सातवें तमस्तमकनरकमें विशुद्ध नारकीके तिर्यगतिका बोड़ा, तथा नीचगोत्र ये तीन, बौर स्यावर, एकेन्द्री ये दो प्रकृतियां नारकीके विना तीनगतिवाले तीन विशुद्ध संक्षेश रहित मध्यमपरिणामी जीवोंके जधन्य अनुभागसहित वंधती हैं॥ १७३॥

सोहम्मोत्ति य तावं तित्थयरं अविरदे मणुस्सम्हि । चहुगदिवामिकिल्डि पण्णरस दुवे विसोहीये ॥ १७४ ॥ सौधर्म इति च आत्यं तीर्थकरमविरते मनुष्ये । चतुर्गतिवामिष्टिष्टे पश्चदश हे विशुद्धे ॥ १७४ ॥ अर्थ— मवनित्रकसे लेकर सौधर्मद्विक तक अर्थात् सौधर्म ऐशाननामक पहले दूसरे स्वर्गतकके संक्षेशपंरिणामी देवोंके आतप प्रकृति, तथा नरक जानेको संमुख हुए अविरतगु- णस्थानवर्ती मनुष्यके ही तीर्थकर प्रकृति, चारों गतिके संक्षेशपरिणामी मिथ्यादृष्टि जीवोंके १५ प्रकृतियां, और चारों गतिके विशुद्ध परिणामी जीवोंके दो प्रकृतियां, जधन्य अनुभाग- सहित वंधती हैं ॥ १७४ ॥

अव उन १५ तथा दो प्रकृतियोंके नाम कहते हुए उक्त गाथाके उत्तरार्धको स्पष्ट करते हैं;—

> परघाददुगं तेजदु तसवण्णचउक्क णिमिणपंचिंदी । अगुरुलहुं च किलिट्टे इत्थिणउंसं विसोहीये ॥ १७५ ॥ परघातद्विकं तेजद्वि त्रसवर्णचतुष्कं निर्माणपञ्चेन्द्रियम् । अगुरुलघु च क्षिष्टे स्त्रीनपुंसकं विशुद्धे ॥ १७५ ॥

अर्थ-परघात, उच्छ्वास ये दो, तैजसद्धिक, त्रसादि चार, ग्रुम वर्णादि चार, निर्माण, पंचेंद्री झोर अगुरुलघु, ये १५ संक्षेत्रपरिणामी जीवकी; तथा स्त्रीवेद, नपुंसकवेद ये दो विशुद्धपरिणामी जीवकी प्रकृतियां जानना ॥ १७५॥

## सम्मो वा मिच्छो वा अट्ट अपरियत्तमिज्झमो य जिद । परियत्तमाणमिज्झमिमच्छाइट्टी दु तेवीसं ॥१७६ ॥

सम्यग्वा मिथ्यो वा अष्ट अपरिवर्तमध्यमश्च यदि । परिवर्तमानमध्यममिथ्यादृष्टिस्तु त्रयोविंशतिः ॥ १७६ ॥

अर्थ—आगेकी गाथामें जो ३१ प्रकृति कहेंगे, उनमेंसे पहली आठ प्रकृतियोंको अपिरवर्तमान मध्यमपरिणामवाला सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि जीव जघन्य अनुभाग सिहत बांधता है। और रोप (वाकी) २३ प्रकृतियोंको परिवर्तमानमध्यमपरिणामी मिथ्यादृष्टि जीव ही जघन्य अनुभागसहित बांधता है॥ १७६॥

अत्र उन ३१ प्रकृतियोंको गिनाते हैं;—

थिरसुहजससाददुगं उभये मिन्छेय उचसंटाणं । संहदिगमणं णरसुरसुभगादेजाण जुम्मं च ॥ १७७ ॥ स्थिरशुभयशस्सातहिकसुभयस्मिन् मिश्ये एव उवसंस्थानम् । संहतिगमनं नरसुरसुभगादेयानां युग्मं च ॥ १७७ ॥

<sup>9</sup> जो समय २ बद्ते ही जार्वे अथवा घटते ही जार्वे ऐसे परिणाम अपरिवर्तमान कहे जाते हैं। यगीकि ये पच्ट कर रुप्टे नहीं आते. बटते ही जाते हैं या घटते ही जाते हैं। अत्रव्य जो उस्तरे (पीछे) नहीं आते, दर्तने मध्यम परिणामीं हो अपरियर्तमानमध्यम कहते हैं।

अर्थ—स्थिर, शुभ, यशस्कीर्ति, सातावेदनीय इन चारोंका जोड़ा अर्थात् स्थिर १ अस्थिरादि आठ प्रकृतियां सम्यग्दृष्टि क्षार मिथ्यादृष्टि इन दोनोंके जधन्य अनुमाग (कर्मोंका रस) सिहत वंधती हैं। क्षार उच गोत्र, ६ संस्थान, ६ संहनन, विहायोगितका जोड़ा, तथा मनुष्यगित-देवगित-सुभग-आदेय इन चारोंका जोड़ा, सव मिलकर २३ प्रकृतियोंका जधन्य अनुभागवंध मिथ्यादृष्टिके ही होता है।। १७७॥

आगे मूलप्रकृतियोंके उत्कृष्ट भादि अनुभागके सादि भादिक मेद कहते हैं;—

पादीणं अजहण्णोऽणुक्तस्सो वेयणीयणामाणं ।

अजहण्णमणुक्तस्सो गोदे चढुधा दुधा सेसा ॥ १७८ ॥

पातीनामजधन्योऽनुत्कृष्टो वेदनीयनाम्नोः ।

अजधन्य अनुत्कृष्टो गोत्रे चढुधी दिवा होषाः ॥ १७८ ॥

अर्ध—चारों घातियाकर्मोंका अजधन्य अनुभागवंध, वेदनीय खार नामकर्मका अनुस्तृष्ट अनुभागवंध, खार गोत्रकर्मका अजधन्य तथा अनुस्तृष्ट अनुभागवंध, इन सबके सादि आदिक चार २ भेद हैं। और वाकीके चारों घातिया कर्मोंके अजधन्यके विना तीन भेद, वेदनीयके तथा नामके अनुस्कृष्टके सिवाय तीन भेद, गोत्रकर्मके अजबन्य तथा अनुस्कृष्टके विना दों भेद, इन सबके सादि खार अधुव दोही भेद हैं॥ १७८॥

अब प्रश्तादि ध्रुवप्रकृतियोंके जघन्यादि संभव भेदोंके सादि आदिक भेद कहते हैं;—
सत्धाणं ध्रुवियाणमणुकस्समसत्धगाण ध्रुवियाणं ।
अजहण्णं च य चदुधा सेसा सेसाणयं च दुधा ॥ १७९ ॥
शक्तानां ध्रुवाणामनुत्कृष्ट अञ्चलकानां ध्रुवाणाम् ।
अजघन्यश्च च चतुर्धा शेषा शेषागां च द्विया ॥ १७९ ॥

अर्थ—ध्रवप्रहतियोंने तैजस आदि आठ ग्रुभ प्रहातियोंके अनुस्हष्ट अनुभागवंधके, मतिज्ञानावरणादि अग्रुभध्रवप्रहतियोंके अजयन्य अनुभागवंधके सादि आदिक चारों भेद हैं। दाकी ध्रुव प्रहातियोंके जयन्यादि तीन भेद, तथा ७२ अध्रुव प्रहातियोंके जयन्यादि चारों भेद, इन सबके सादि ऑर अध्रुव ये दोही भेद हैं।। १७९॥

जाने अनुभागवंधका रुक्षण प्रथम पातियाक्नींने दिखाते हैं:-

सत्ती य सदादारुअद्दीसेसोदमाहु पादीणं। दारुअणंतिमभागोत्ति देसपादी तदो सन्दं॥ १८०॥ स्रतिख स्तादारुअस्थिरैं।सोपमा लाहः पातिनाम्। पार्दनन्दिमभाग इति देशपाति तदः सर्वम्॥ १८०॥

अर्थ—पातियाव में की पात देनेकी शक्ति ( मर्यक्त ) सन ( वेनि ) बाद, हुई। वेंत्र पापको समान समराना । अर्थात् इन्तें वेता मनते अधिक ६ क्टोन्टना है वेता ही यह- भागमें भी समझमा । या दार्थाएक प्रतेति धारतक व्यक्ता राजेब देवतारी है। कीर रीप बहुभागरी लेकर कैन्याम नकके साईक सर्वतानी है। व्यक्ति उनके उनके होने पर आत्मकि सुण प्रमुद्र नहीं होते॥ १ (०॥

भव मिथ्यासप्कतिमें विशेषण दिलते हैं। --

देसोत्ति ह्वे सम्मं तत्तो दारूअणंतिमे पिर्मं । सेसा अणंतभागा अद्वितिकाफत्या मिन्हे ॥ १८१ ॥ देश इति भनेत् सम्पत्त नं ततः पार्वनित्तमे जिल्ला । होगा अनन्तमामा अणिजिलामक्षेत्रा विश्वाले ॥ १८१ ॥

अर्थ—मिश्यालपङ्किके हनाभागते दार भागके जनंति भागतक देशवानि सर्वके सम्यगरामङ्कृतिके हैं, तथा दारभागके जनंत बहुभागके जनंति भागवणाण जुदीजातिके ही सर्वपातियास्पर्वक मिश्र पङ्किक जानना । जोर शेष जनंत बहुभाग तथा जिल्लाण, दीरभागरण स्पर्वक मिश्यावयङ्किक जानना ॥ १८१॥

आवरणदेसमादंतरायसंजलणपुरिससत्तरसं । चदुविधभावपरिणदा तिविधा भाषा ह सेसाणं ॥ १८२ ॥ आवरणदेशपालस्वरायसंज्वलनपुरुषस्वरस् । चतुर्विधभावपरिणवाः जिविधा भाषा हि शेषाणाम् ॥ १८२ ॥

अर्थ-आवरणोंने देशपातिकी ७ मक्तियां (४ ज्ञानावरण ३ दर्शनावरण), अंतराय ५, संज्वलन ४, जीर पुरुपवेद, ये १७ मक्कियां शैल आदिक चारीतरहके भावरूप परिणमन करती हैं । जीर बाकी सब प्रकृतियों के शैल आदि तीन तरहके परिणमन होते हैं, केवल लतारूप परिणमन नहीं होता ॥ १८२ ॥

आगे शेप अधातिया कर्मोंकी मकृतियोंको कहते हैं;—

अवसेसा पयडीओ अघादिया घादियाण पडिभागा। ता एव पुण्णपावा सेसा पावा मुणेयव्वा ॥ १८३॥ अवशेपाः प्रकृतयः अघातिका घातिकानां प्रतिभागाः।

ता एव पुण्यपापाः शेषाः पापा मन्तन्याः ॥ १८३ ॥

अर्थ—शेप अघातियां कर्मोंकी प्रकृतियां घातियाकर्मोंकी तरह प्रतिभागसहित जाननी । अर्थात् तीन भावरूप परिणमती हैं । और वेही पुण्यरूप तथा पापरूप होती हैं । तथा वाकीवची घातियाकर्मोंकी सब प्रकृतियां पापरूप ही हैं ॥ १८३ ॥ अब प्रशस्त तथा अपशस्तरूप अघातिया कर्मोंकी जो शक्तियां (स्पर्दक) हैं उनको दूसरे २ नामसे कहते हैं;—

गुडसंडसकरामियसरिसा सत्था हु णिंवकंजीरा । विसहालाहलसरिसाऽसत्था हु अघादिपिडमागा ॥ १८४ ॥ गुडखण्डशर्करामृतसहशाः शस्ता हि निम्बकाश्वीराः । विपहालाहलसहशा अशस्ता हि अघातिप्रतिभागाः ॥ १८४ ॥

अर्थ—अघातियाकर्मोमें पशस्तप्रकृतियोंके शक्तिमेद गुड, खांड, मिश्री और अमृतके समान जानने । और अपशस्त प्रकृतियोंके नींव, कांजीर, विष, हालाहलके समान शक्ति-मेद (स्पर्देक) जानना । अर्थात् सांसारिक सुख-दुःखके कारण-दोनों ही-पुण्य पाप कर्मोकी शक्तियोंको चार २ तरहका तरतमरूपसे समझना ॥ १८४ ॥ इसप्रकार अनुभाग-वंधका खरूप कहा ॥

अव प्रदेशवंधको ३३ गाथाओंमें कहते हैं;—

एयक्खेत्तोगाढं सन्वपदेसेहिं कम्मणो जोग्गं । वंधिद सगहेदूहिं य अणादियं सादियं उभयं ॥ १८५ ॥ एकक्षेत्रावनाढं सर्वप्रदेशैः कर्मणो योग्यम् । वधाति स्वकहेतुभिश्च अनादिकं सादिकमुभयम् ॥ १८५ ॥

अर्थ—जघन्य अवगाहनारूप एक क्षेत्रमें स्थित और कर्मरूप परिणमनेके योग्य अनादि अथवा सादि अथवा दोनों स्वरूप जो पुद्रलद्भन्य है उसको यह जीव अपने सब प्रदेशोंसे मिध्यास्वादिकके निमित्तसे बांधता है। अर्थात् कर्मरूप पुद्रलोंका आत्माके प्रदेशोंके साथ संबंध होना प्रदेशबंध है। यहांपर सूक्ष्मिनगोद जीवकी घनांगुलके असंख्यातवें माग अवगाहना ( जगह ) को एक क्षेत्र जानना ॥ १८५॥

एयसरीरोगाहियमेयनखेत्तं अणेयखेत्तं तु । अवसेसलोयखेत्तं खेत्तणुसारिद्वियं रूत्री ॥ १८६ ॥ एकशरीरावगाहितमेकक्षेत्रमनेकक्षेत्रं तु । अवशेपलोकक्षेत्रं क्षेत्रातुसारिक्षितं रूपि ॥ १८६ ॥

अर्थ—एक शरीरसे रकी हुई जगहको एक क्षेत्र कहते हैं, केंगर वाकी सब होकके क्षेत्रको अनेक क्षेत्र कहते हैं। तथा अपने र क्षेत्रके अनुसार ठहरे हुए पुद्गहद्भव्यका प्रमाण त्रैराशिकसे समझहेना। यहांपर एक शरीर शब्दसे जयन्यशरीर ही हेना; क्योंकि निगोदशरीरवाले जीव बहुत हैं। इसीकारण मुख्यतासे धनांगुहके असंख्यातयें भाग प्रमाण एक क्षेत्र समझना॥ १८६॥

एयाणेयक्खेत्तद्वियस्विअणंतिमं हवे जोग्गं। अवसेसं तु अजोग्गं सादि अणादी हवे तत्व ॥ १८७॥ . एकानेकश्चेत्रिखितरूष्यनन्तिमं भवेत् योग्यम् । अवशेषं तु अयोग्यं सादि अनादि भवेत् तत्र ॥ १८७ ॥

अर्थ—एक तथा अनेक क्षेत्रोंमें ठहरा हुआ जो पुद्रलद्रह्म उसके अनंतर्वे माग पुद्रल-परमाणुओंका समृह कर्मरूप होने योग्य हैं, ओर वाकी अनंत बहुभाग प्रमाण कर्मरूप होनेके अयोग्य है । इसप्रकार एक क्षेत्रस्थित योग्य १ एक क्षेत्रस्थित अयोग्य २ अनेक क्षेत्रस्थित योग्य ३ अनेक क्षेत्रस्थित अयोग्य ४ ये चार भेद हुए । इन चारोंमें भी एक एकके सादि तथा अनादि भेद जानना ॥ १८७॥

· अव सादिआदिके प्रमाणको कहते हैं;—

जेट्ठे समयपवद्धे अतीदकाले हदेण सन्त्रेण । जीवेण हदे सन्त्रं सादी होदित्ति णिद्दिष्टं ॥ १८८ ॥ अथेट्ठे समयप्रवद्धे अतीतकालेन हतेन सर्वेण । जीवेन हते सर्व सादि भवतीति निर्दिष्टम् ॥ १८८ ॥

अर्थ—उत्कृष्ट योगोंके परिणमनसे उपार्जन (पैदा) किया जो उत्कृष्ट समयप्रवद्धका प्रमाण उसको अतीत कालके समयोंसे गुणाकरें। फिर जो प्रमाण आवे उसे सब जीवरा- शिसे गुणा करनेपर सब जीवोंके सादि द्रव्यका प्रमाण होता है।। १८८॥

आगें पूर्व कहेगये भेदोंमें सादिद्रव्यका प्रमाण कहते हैं;--

सगसगखेत्तगयस्स य अणंतिमं जोग्गदवगयसादी । संसं अजोग्गसंगयसादी होदित्ति णिहिट्टं ॥ १८९ ॥ स्वकस्वकक्षेत्रगतस्य च अनन्तिमं योग्यद्रव्यगतसादि । शेषमयोग्यसंगतसादि भवतीति निर्दिष्टम् ॥ १८९ ॥

अर्थ—अपने २ एक तथा अनेक क्षेत्रमें रहनेवाले पुद्गल द्रव्यके अनंतवें भाग योग्य सादि द्रव्य है, और इससे वाकी अनंत वहुभाग अयोग्य सादि द्रव्य है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ १८९ ॥

अव अनादि द्रव्यका प्रमाण कहते हैं;—

सगसगसादिविहीणे जोग्गाजोग्गे य होदि णियमेण । जोग्गाजोग्गाणं पुण अणादिदवाण परिमाणं ॥ १९० ॥ स्वकस्वकसादिविहीने योग्यायोग्ये च भवति नियमेन । योग्यायोग्यानां पुनः अनादिद्रव्याणां परिमाणम् ॥ १९० ॥

अर्थ-एक क्षेत्रमें स्थित योग्य अयोग्य दृत्य तथा अनेक क्षेत्रमें मौजूद योग्य वा अयोग्य द्रव्यका जो परिणाम है उसमें अपना २ सादि द्रव्यका प्रमाण घटानेसे जो वनै का हमने एक क्षेत्रसित योग्य धनादि इत्यका, एक क्षेत्रस्थित अयोग्य अनादि इत्यका, अनेकक्षेत्रस्थित योग्य अनादि इत्यका, अनेक क्षेत्रस्थित अयोग्य अनादि इत्यका परिमाण जानना ॥

भाषार्धः — यह जीव निर्याखादिकके निनित्तते समय समय प्रति कर्मरूप परिणमने योग्य समयपबद्ध प्रमाण परमाणुओंको बहणकर कर्मरूप परिणमाता है। उनमें किसी समय तो पहले बहण किये जो सादि ब्रव्यक्ष्प परिमाण् हैं उनकाही बहण करता है, किसी समयमें अर्थातक ब्रह्ण करनेमें नहीं आये ऐसे अनादि ब्रव्यरूप परमाणुओंको, और कर्मा दोनोंको ब्रहण करता है॥ १९०॥

**आगे समयप्रवद्धका प्रमाण कहते हैं:**—

सयलरसरूवगंधेहिं परिणदं चरमचदुहिं फासेहिं। सिद्धादोऽभव्यादोऽणंतिमभागं गुणं दवं॥ १९१॥ सकलरसरूपगर्न्थः परिणतं चरमचतुर्भिः स्वर्धेः। सिद्धादभव्यादनन्तिमभागं गुणं द्रव्यम्॥ १९१॥

अर्ध—वह समयप्रवद्ध, सब अर्थात् पांच प्रकार रस, पांच प्रकार वर्ण, दो प्रकार गंप तथा शीतादि चार अंतके स्पर्श, इन गुणोंकर सहित परिणमता हुआ, सिद्धराशिके अनंतवें भाग अथवा अभव्य राशिसे अनंतगुणा कर्मरूप पुद्गलद्भय जानना ॥ १९१ ॥

एक समयमें प्रहण किया हुआ समयप्रवद आठ मूलपक्तित्वप परिणमता है। उसमें एक एक मुरुप्रकृतिका दटवारा जिसतरह होता है उस तरहको बताते हैं:—

> आउगभागो घोवो णामागोदे समो तदो अहियो । घादितियेवि य तत्तो मोहे तत्तो तदो तदिये ॥ १९२ ॥ आयुक्तभागः स्तोकः नामगोत्रे समः ततः अधिकः । घातित्रवेषि च ततः मोहे ततः ततः तृतीवे ॥ १९२ ॥

अर्थ—सन मूल प्रकृतियों में आयुक्रमंका हिस्सा थोड़ा है । नाम और गोत्रकर्मका हिस्सा आपसमें समान है, तौर्मा आयुक्रमंके नाँटसे अधिक है । अन्तराय—दर्शनावरण— ज्ञानावरण इन तीन घातिया कर्मोंका भाग आपसमें समान है, तौर्मा नामगोत्रके भागसे अधिक है । इससे अधिक मोहनीय कर्मका भाग है । तथा मोहनीयसे भी अधिक वेदनीय कर्मका भाग है । जहां जितने कर्मोंका नंध हो नहां उतनेही कर्मोंका नांट करलेना ॥ १९२ ॥

अगे वेदनीयकर्मका अधिक भाग होनेमें कारण वतलाते हैं;— सुहदुक्खणिमित्तादो वहुणिज्ञरगोत्ति वेयणीयस्स । सबेहिंतो वहुगं दबं होदित्ति णिहिट्टं ॥ १९३ ॥ सुखदुःखनिमित्तात् बहुनिर्जरक इति वेदनीयस्य । सर्वेभ्यः बहुकं द्रव्यं भवतीति निर्दिष्टम् ॥ १९३ ॥

अर्थ—वेदनीयकर्म सुखदुःखका कारण है, इसिलये इसकी निर्जरा भी बहुत होती है। इसीवास्ते सब कर्मोंसे बहुत द्रव्य इस वेदनीयका ही जिनेन्द्र भगवानने कहा है॥ १९३॥

आगे अन्यकर्मीका द्रव्यविभाग सितिके अनुसार दिसाते हैं;-

सेसाणं पयडीणं ठिदिपडिभागेण होदि दवं तु । आविलअसंखभागो पडिभागो होदि णियमेण ॥ १९४ ॥

शेपाणां प्रकृतीनां स्थितिप्रतिभागेन भवति दृष्यं तु । आवल्यसंख्यभागः प्रतिभागो भवति नियमेन ॥ १९४ ॥

अर्थ—वेदनीयके सिवाय वाकी सब मूलप्रकृतियों के द्रव्यका स्थितिके अनुसार वटवारा होता है। जिसकी स्थिति अधिक है उसका अधिक, कमको कम, तथा समानस्थितिवालेको समान द्रव्य हिस्सामें आता है, ऐसा जानना। और इनके बांट करनेमें प्रतिभागहार नियमसे आविलके असंस्थातवें भाग प्रमाण समझना।। १९४॥

अव विभाग (हिस्सा ) होनेका कम दिखाते हैं;--

वहुभागे समभागो अट्टण्हं होदि एकभागिम्ह । उत्तकमो तत्थिव वहुभागो वहुगस्स देओ हु ॥ १९५ ॥

बहुभागे समभागः अष्टानां भवति एकभागे। उक्तक्रमः तत्रापि बहुभागो बहुकस्य देयस्तु॥ १९५॥

अर्थ — बहुभागका समान भाग करके आठ प्रकृतियोंको देना, और बचेहुए एक भागमें पहले कहेहुए क्रमसे आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देते जाना । उसमें भी जो बहुत द्रव्यवाला हो उसको बहुभाग देना । ऐसा अंततक प्रतिभाग (भागमेंसे भाग) करते जाना ॥ १९५ ॥

मावार्थः — कार्माण समय प्रवद्धके द्रव्य प्रमाणमें आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देना। उसमें एक भागको पृथक् रखकर, बहुभागके आठ समान भाग करना, और यह एक २ माग आठ मूल प्रकृतियोंको देना। शेष एक भागमें आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देना। उसमें भी एक भागको जुदा रखकर शेप बहुभाग वेदनीयको देना। पुनः जुदे रक्खे हुए एक भागमें प्रतिभागका ( आवलीके असंख्यातवें भागका ) भाग देना और एक भागको जुदा रख बहुभाग मोहनीयको देना। पुनः एक भागमें प्रतिभागका भाग देना उसमें भी एक भागको जुदा रख बहुभागके तीन समान भाग करना और एक २ भाग ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायको देना। पुनः एक भागमें प्रतिभागका भाग दे एक भागको

जुदा रख बहुभागके दो समान भाग करना और एक २ भाग नाम गोत्रको देना, रोप एक भाग आयुक्तर्मको देना. इस क्रमसे " आडगभागो घोवो " इस गाथामें कहा हुआ क्रम सिद्ध होता है।

अब उत्तर प्रकृतियों बटवारा (हिस्सा) होनेका क्रम दिखाते हैं;— उत्तरपयडीसु पुणो मोहाबरणा हवंति हीणकमा। अहियकमा पुण णामाविग्घा य ण भंजणं सेसे ॥ १९६॥

> उत्तरप्रकृतिषु पुनः मोहावरणा भवन्ति हीनक्रमाः । अधिकक्रमाः पुनः नामविन्नाश्च न भञ्जनं शेषे ॥ १९६ ॥

अर्थ—उत्तर प्रकृतियों में मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरणके भेदों में कमसे हीन २ द्रव्य है। बीर नामकर्म—अंतराय कर्मके भेदों कमसे अधिक २ है। तथा बाकी बचे वेदनीय-गोत्र-आयुकर्म इन तीनों के भेदों में वटवारा नहीं होता। क्यों कि इनकी एक एकही प्रकृति एक काल्में बंघती है। जैसे वेदनीयमें साताका बंध हो व या असाताका बंध हो वे, परंतु दोनों का एक साथ बंध नहीं होता। इसकारण मूलप्रकृतिके द्रव्यके प्रमाण ही इन तीनों में द्रव्य जानना॥ १९६॥

आगे घातिया कर्मोंमें सर्वघाती तथा देशघातीका वटवारा कहते हैं;—
सद्वावरणं दवं अणंतभागो दु मूरुपयडीणं ।
सेसा अणंतभागा देसावरणं हवे दवं ॥ १९७ ॥
सर्वोवरणं द्रव्यमनन्तभागन्तु मूलप्रकृतीनाम् ।
शेषा अनन्तभागा देशावरणं भवेत् द्रव्यम् ॥ १९७ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय इन तीन मूळ प्रकृतियोंके अपने २ द्रव्यमें यथायोग्य अनंतका भाग देनेसे एक भाग सर्वधातीका द्रव्य होता है, ब्लोर वाकी अनंत बहुभागप्रमाण द्रव्य देशधाती प्रकृतियोंका कहा है ॥ १९७॥

अव सर्वधाती द्रव्यका प्रमाण निकालनेकेलिये प्रतिभागहारका प्रमाण कहते हैं;-

देसावरणण्णोण्णन्भत्यं तु अणंतसंखमेतं तु । सवावरणधणडं पिडभागो होदि घादीणं ॥ १९८ ॥ देशावरणान्योन्याभ्यस्तं तु अनन्तसंख्यामात्रं खद्ध । सर्वावरणधनार्थं प्रतिभागो भवति घातिनाम् ॥ १९८ ॥

अर्थ—चार ज्ञानावरणादि देशघाती प्रकृतियोंकी अन्योन्याभ्यस्तराशि अनंतसंख्या प्रमाण है। वही राद्दि। सर्वधाती प्रकृतियोंके द्रव्य प्रमाणको निकालनेकेलिये घातिया कर्मीका प्रतिभाग जानना ॥ १९८॥

चारी सर्ववाती, देशवाती स्थान विशेष विभाग (विष्या) दिला है है:--

सन्वायरणं दनवं निर्मनिषानं तु जभगणपतीम् । देसायरणं दनवं देसावरणेसु गेनिदरे ॥ १८८ ॥ सर्वायरणं दनवं विभननीयं तु जमवणक्रतितु । देसावरणं दनवं देशावरणेषु नैनेतरियन ॥ १९९ ॥

अर्थ—सर्वेपाती द्रप्यका सर्वेपाती देशवाती दोनों पकतियोगें विधाग करदेना । जोर देशपाती द्रव्यका विभाग देशपातीमेंही देना । केवल्झानावरणादि सर्वेपातीया प्रकृतियोगें नहीं देना ॥ १९९॥

णागे उत्तर प्रकृतियोमें निभाग दिखाते हैं; —

बहुभागे समभागो वंशाणं होदि एकभागिकः । उत्तकमो तत्यिव बहुभागो बहुगस्य देओ हु ॥ २०० ॥ षहुभागे समभागो यन्धानां भवति एकभागे । उक्तकमः तत्राणि बहुभागः बहुकस देयस्तु ॥ २०० ॥

अर्थ—जिनका एक रागयमें अंभ हो उन प्रकृतियोंमें अपने २ पिंड-द्रश्यको आवलिके असंस्थातवें भागका भाग देकर पूर्वोक्त रीतिसे बहुभागका तो बरावर बांटकर अपनी २ उत्तर प्रकृतियोंमें समान द्रव्य देना । और दोय एक भागमें भी पूर्व कहे क्रमसे ही भाग कर २ के बहुभाग बहुत द्रव्यवालेको देना ॥ २०० ॥

यही बात दिखाते हैं:-

घादितियाणं सगसगसन्वावरणीयसन्वदन्वं तु । उत्तकमेण य देयं विवरीयं णामविष्घाणं ॥ २०१ ॥ घातित्रयाणां सकस्वकसर्वावरणीयसर्वद्रन्यं तु । उक्तक्रमेण च देयं विवरीतं नामविद्यानाम् ॥ २०१ ॥

अर्थ — ज्ञानावरण—दर्शनावरण—मोहनीय इन घातिया कर्मोंका क्रमसे—आदि प्रकृतिसे लगाय अंतकी प्रकृति पर्यंत अपना २ सर्वघाती द्रव्य घटता घटता देना । और नाम तथा अंतराय इनकी प्रकृतियोंका द्रव्य विपरीत अर्थात् वढ़ता वढ़ता अथवा अंतसे लेकर आदि प्रकृति पर्यन्त घटता २ देना ॥ २०१ ॥

आगे मोहनीयकर्ममें विशेषता दिखाते हैं;—

मोहे मिन्छत्तादीसत्तरसण्हं तु दिज्जदे हीणं। संजलणाणं भागेव होदि पणणोकसायाणं॥ २०२॥

मोहे मिध्यात्वादिसप्तदशानां तु दीवते हीनम् । संन्वलनानां भाग इव भवति पश्चनोक्तपायाणाम् ॥ २०२ ॥

अर्थ—मोहनीय कर्ममें मिथ्यात्वादिक (मिथ्यात्व और चारो तरहका लोग माया कोष गन) सत्रह प्रकृतियोंको क्रमसे हीन २ (कम २) इत्य देना । और पांच नोकपायका गुग संज्वलन कपायके भागके समान जानना ॥ २०२ ॥

अब इनके विभाग होनेके कमको दिलाते हैं;—

संजलणभागवहुभागदं अकसायसंगयं दन्तं । इगिभागसिहयवहुभागदं संजलणपिहवदं ॥ २०३ ॥ संज्वलनभागवहुभागार्द्धमकपायसंगतं द्रव्यम् । -एकभागसिहतवहुभागार्द्ध संज्वलनप्रतिवद्धम् ॥ २०३ ॥

अर्घ—मोहनीय कर्मके सन्पूर्ण द्रव्यका प्रमाण पहले वता चुके हैं। उसमें अनन्तैक भाग सर्वधाती कोर वहुभाग देशधातीका है। देशधातीके द्रव्यमें आवलीके असंस्थातवें भागका भाग देना कोर एक भागको जुदा रखना। उस वहुभागका आधा नोकषायका द्रव्य ज्ञानना। कोर शेष एक भाग सहित आधा बहुभाग संज्ञ्वलन कषायका देशधाती संबंधी द्रव्य होता है।। २०३।।

ञागे नोकपायत्रप प्रकृतियोंनं विदोपता दिखाते हैं;—

तण्णोकसायभागो सर्वधपणणोकसायपयडीसु । हीणकमो होदि तहा देसे देसावरणद्व्वं ॥ २०४ ॥ क्लोकपायमागः सदन्दपश्चनोकपायप्रकृतिषु । हीनक्रमो भवति तथा देशे देशावरणद्रव्यम् ॥ २०४ ॥

अर्थ—वह नोकषायके हिस्तानें जाया हुआ दृत्य एकताय वंघनेवाली पांच नोकषाय प्रकृतियोंनें कमते हीन २ देना । केंद्र इसी प्रकार देशघाती संज्वलनकपायका देशघाती संवंधी जो द्रव्य है वह युगपत् (एक कालनें ) जितनी प्रकृति देथें उनको हीनकमते देना ॥ २०४॥

जागे नोकपायका दंघ निरंतर (हमेशा) होय तो कितने कारतक हो, यह पताते हैं:—

षुंबंघऽद्वा अंतोसुटुत्त इत्थिमिह हस्सञ्जगले च । अरदिदुगे संखगुणा णषुंसकऽद्वा विसेसिहिया ॥ २०५ ॥

<sup>5.</sup> यदिन नेवराम ६ हैं। विद्व एक वालमें येथ पांचवा ही होता है। वदीनि ३ वेदमेंने, और रहि अरहिमेंने, हमा हास रोवरोंने एक ६ वा ही पुरावद येथ संस्कृत है। अनुएव बहांतर सांच ही नोवरायरा प्रहार निया है।

पुंतन्यासा अन्तर्गुहतेः चियां हास्यपुगडे च । अरतिद्वये संस्थमुणा नपुंयकाना विशेषाधिकः ॥ २०५ ॥

ं अर्थ पुरुषनेदके निरंतर वंप होनेका काल जंतर्सहर्न है । यह जंतर्सहर्व सबसे छोटा समझना । सीवेदका उससे संस्थात गुणा, हास्य जोर रिका काल उससे भी संस्थात गुणा, अरित जोर शोकका उससे भी संस्थात गुणा; किंद्र अन्तर्महर्त ही है। और नपुंसकवेदका काल उससे भी कुछ अभिक जानना ॥ २०१६॥

आगे अन्तरायकी पाँच मकृतियोगं तथा नामके वंधशानामं जो जग है उसकी कहते हैं:—

पणविग्घे विवरीयं सर्वंघिपंडिदरणामठाणेवि । पिंडं दन्वं च पुणो सर्वंघसगिवंडपयडीसु ॥ २०६ ॥

पञ्जविज्ञे विपरीतं सज्ञन्धिपण्डेतरनामस्यानेपि । पिण्डं द्रव्यं च पुनः सज्जन्यस्यकापिण्डप्रकृतिषु ॥ २०६ ॥

अर्थ—दानान्तराय आदिक पांच प्रकृतियोंगें उलटा, अर्थात् अंतसे लेकर आदितक कम जानना । और नामकर्मके सानोंगें जो एक ही कालगें बंधको प्राप्त होनेवालीं गत्यादि पिंडरूप और अगुरुलघुआदि अपिंडरूप प्रकृतियां हैं उनमें भी उलटा ही कम जानना । इसप्रकार प्रदेश जो परमाणु हैं उनके बंधका विधान कहा ॥ २०६॥

अव उत्कृष्टादि प्रदेशवंधके सादि आदि भेद मूरु प्रकृतियोंमें कहते हैं;—
ं छण्हंपि अणुकस्सो पदेसवंधो दु चदुवियप्पो दु ।
सेसतिये दुवियप्पो मोहाऊणं च दुवियप्पो ॥ २००॥

१९२८ है . प्रण्णामपि अनुत्कृष्टः प्रदेशवन्धस्तु चतुर्विकस्पस्तु । १ १ . . . . शेपत्रये द्विविकस्पः मोहायुपोश्च द्विविकस्पः ॥ २०७॥

अर्थ — ज्ञानावरणादि छह कर्मीका अनुत्कृष्ट प्रदेशवंध सादि आदिके मेदसे चार तरहका है, वाकी उत्कृष्टादि तीन वंध सादि अध्ववके मेदसे दो तरहके हैं। और मोहनीय तथा आयुकर्मके उत्कृष्टादि चारों मेद मी सादि आदि दो तरहके हैं।। २०७॥

आगे उत्तर प्रकृतियोंमें भेद दिखाते हैं;—

तीसण्हमणुकस्सो उत्तरपयडीसु चउविद्दों वंधो । संसतिये दुवियण्पो सेसचउक्तेवि दुवियण्पो ॥ २०८ ॥

त्रिंशतामनुस्कृष्टः उत्तरप्रकृतिपु चतुर्विधो बन्धः । शेपत्रये द्विविकल्पः शेपचतुष्केपि द्विविकल्पः ॥ २०८॥ अर्थ—उत्तर प्रकृतियोंमें तीस प्रकृतियोंका अनुकृष्टवंध सादि आदिक चार प्रकारका है। शेप उत्कृष्टादि तीनके सादि अध्रुव ये दोही मेद हैं। और शेपवर्चा ९० प्रकृतियोंका उत्कृष्टादि चारों तरहका भी वंध सादिआदिक दो तरहका है।। २०८॥

अब उन तीस प्रकृतियोंको गिनाते हैं;-

णाणंतरायदसयं दंसणछकं च मोहचोइसयं। तीसण्हमणुक्तस्सो पदेसवंधो चदुवियप्पो ॥ २०९ ॥

ज्ञानान्तरायद्शकं दर्शनपट्टं च मोहचतुर्दशकम् । त्रिंशतामनुत्कृष्टः प्रदेशवन्धः चतुर्विकल्पः ॥ २०९ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण और अंतरायकी १०, दर्शनावरणकी ६, मोहनीयकी अमत्याख्यानादि (अमत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन कपाय और भय जुगुप्सा ) १४, इन सब मिलकर ३० प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवंघ चार प्रकारका है ॥ २०९ ॥

लागे उत्क्रप्ट प्रदेशवन्य होनेकी सामग्री दिखाते हैं;—

उक्कडजोगो सण्णी पद्धतो पयिद्धवंधमण्पदरो । कुणिद पदेसुक्कस्सं जहण्णये जाण विवरीयं ॥ २१० ॥ उत्कृष्टयोगः संज्ञी पर्याप्तः प्रकृतिवन्धात्पतरः । करोति प्रदेशोत्कृष्टं जधन्यके जानीहि विपरीतम् ॥ २१० ॥

अर्थ—जो जीव उत्कृष्ट योगोंकर सहित, संज्ञी, पर्याप्त, ज्ञार घोड़ी प्रकृतियोंका वंष करनेवाला होता है, वही जीव उत्कृष्ट प्रदेशवंधको करता है । तथा जपन्य प्रदेशवंधमें इससे उल्हा जानना ॥ २१० ॥

जागे मूलप्रकृतियोंके उत्कृष्टदंघका सामीपना गुणस्थानोंने कहते हैं:—
आउद्यस्स पदेसं छकं मोहस्स णव दु ठाणाणि ।
सेसाण तणुकसाओ वंधदि उक्तस्सजोगेण ॥ २११ ॥
आयुष्कस्य प्रदेशं पद्वं मोहस्य नव तु स्थानानि ।
रेपाणां तनुक्यायो दक्षाति उत्कृष्टयोगेन ॥ २११ ॥

अर्थ—बायुकर्मका च्हिष्ट प्रदेशदंघ छः गुणसानोंके बनंतर साववें गुणसानमें रहनेवाला करता है। मोहनीयका च्हिष्ट प्रदेशदंघ नवनें गुणसानवर्ती करता है। कीर शेष प्रचे झानावरणादि छह कर्मीका च्हिष्ट प्रदेशदंघ च्हिष्ट शेगिकि धारम करनेवाला मुश्म-सांपराम (दशवां) गुणसानवाला जीव करता है। यहां सब जनह च्हिष्ट योगहाग ही वंध लानना ॥ २११॥

सत्तर प्रकृतियों ने उत्कृष्ट प्रदेश वंधके सामित्तको दिसाते हैं;— सत्तर सुद्धमसरागे पंचऽणियद्विम्हि देसगे तदियं। अयदे विदियकसायं होदि हु उक्कस्सदन्त्रं तु॥ २१२॥ छण्णोकसायणिद्दापयलातित्थं च सम्मगो य जदी। सम्मो वामो तेरं णरसुरआक असादं तु॥२१३॥ देवचडकं वजं समचडरं सत्थगमणसुभगतियं। आहारमण्यमत्तो सेसपदेसुकडो मिच्छो॥ २१४॥ विसेसयं।

> सप्तद्श सूक्ष्मसरागे पञ्चानिष्टत्तौ देशके तृतीयम् । अयते द्वितीयकपायं भवति हि उत्कृष्टद्रव्यं तु ॥ २१२ ॥ षट्नोकपायनिद्राप्रचलातीर्थं च सम्यक् च यदि । सम्यग्वामः त्रयोदश नरसुरायुरसातं तु ॥ २१३ ॥ देवचतुष्कं वफ्रं समचतुरसं शस्तगमनसुभगत्रयम् । आहारमप्रमत्तः शेषप्रदेशोत्कटो मिथ्यः ॥ २१४ ॥ विशेषकम् ।

अर्थ मितज्ञानावरणादि ५ दर्शनावरण ४ अंतराय ५ यशस्कीर्ति, उंचा गोत्र, और सातावेदनीय, इन संत्रह प्रकृतियोंका सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें उत्कृष्ट प्रदेशवंघ होता है। नवमें गुणस्थानमें प्रत्यविद्यादि पांचका, तीसरी प्रत्याख्यानकी चौकड़ीका देशविरत नामा पांचवें गुणस्थानमें, दूसरी अप्रत्याख्यान चार कषायोंका चौथे असंयत गुणस्थानमें उत्कृष्ट प्रदेशवंघ होता है। २१२॥ छः नोकपाय, निद्रा, प्रचला, और तीर्थकर, इन नौका उत्कृष्ट प्रदेशवंघ सम्यग्द्य करता है। तथा मनुष्यायु, देवायु, असातावेदनीय, देवगित आदि देवचतुष्क, वज्जर्यमनाराच संहनन, समचतुरस संस्थान, प्रशस्तविहायोगिति, सुमगादि तीन, इन तेरह मकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवंघ सम्यग्द्य अथवा मिथ्याद्य दोनों ही करते हैं। और आहारकद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशवंघ अप्रमत्त गुणस्थानवाला करता है। इन चौवनके विना अवशेष ६६ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवंघ मिथ्याद्य जीव उत्कृष्ट योगोंसे करता है। ११३॥ २१३॥ २१४॥

आगे जघन्य प्रदेशवंघका स्नामीपना मूलप्रकृतियोंमें कहते हैं;—
सुदुमणिगोदअपज्जत्तयस्स पढमे जहण्णये जोगे ।
सत्तणहं तु जहण्णं आउगवंधिव आउस्स ॥ २१५ ॥
सूक्ष्मनिगोदापर्योप्तकस्य प्रथमे जघन्यके योगे ।
सप्तानां तु जघन्यमायुष्कवन्धेपि आयुषः ॥ २१५ ॥

अर्थ — सूक्ष्मिनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवके अपने पर्यायके पहले समयमें जघन्य

योगोंसे आयुक्ते सिवाय सात मूलपकृतियोंका जघन्य प्रदेशवंघ होता है। आयुक्त वंघ होनेपर उसी जीवके आयुका भी जधन्य प्रदेशवंध होता है ॥ २१५ ॥

अब उत्तर प्रकृतियोंमें दिखाते हैं:

घोडणजोगोऽसण्णी णिरयदुसुरणिरयआउगजहण्णं । ं अपमत्तो आहारं अयदो तित्यं च देवचक ॥ २१६ ॥ घोटमानयोगः असंज्ञी निरयद्विसुरनिरयायुष्कुजघन्यम् । अप्रमत्तः आहारमयतः तीर्थं च देवचतुः ॥ २१६ ॥

अर्थ- घोर्टमान योगोंका घारी असैनी जीव नरकद्वय, देवायु तथा नरकायुका जघन्य प्रदेशवंघ करता है। और आहारकद्वयका अपमत गुणस्थानवर्ती, तथा चौथे असंयत गुण-स्थानवारेंग तीर्थंकर प्रकृति स्रोर देवचतुष्क इसतरह पांच प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवंध करता है ॥ २१६॥

आगे ११ प्रकृतियोंसे वचीहुई प्रकृतियोंने विशेषपना वताते हैं:-

चरिमअपुण्णभवत्यो तिविग्गहे पडमविग्गहमिम ठिओ । सुहमणिगोदो वंधदि सेसाणं अवरवंधं तु ॥ २१७ ॥ चरमापूर्णभवस्यः त्रिविमहे प्रथमविमहे स्थितः। सक्मिनगोदो वञ्चाति शेषाणामवरवन्धं तुं॥ २१७॥

अर्थ-छहहजार वारह अपर्याप्त (ध्रुद्र) भवोंमेंसे अंतके भवमें स्थित (मीजूद), और विमह-गतिके तीन मोडाओं मेंसे पहली वक्रगतिमें ठहरा हुआ जो सुस्मनिगोदिया जीव है वह पूर्वीक ११ से शेपरहीं १०९ प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशवंध करता है ॥ २१७ ॥

आगे प्रकृति और प्रदेशवंषके कारण जो योगसान हैं उनका खरूप, संस्या तथा सामियोंको ४३ गायाञीसे कहते हैं:-

> जोगद्वाणा तिनिहा उनवादेयंतनहिपरिणामा । भेदा एकेकंपि चोइसभेदा पुणो तिविद्या। २१८॥ योगस्यानानि त्रिविधानि उपपाईकान्तवृद्धिपरिणामानि । भेदात् एकैकमपि चतुर्दशभेदाः पुनः त्रिविधाः ॥ २१८॥

अर्थ-उपपाद योगस्तान १ एकांतवृद्धि योगस्तान २ परिणान योगस्तान ३ इस प्रकार योगस्तान तीन प्रकारके हैं । और एक २ नेदके मी १४ जीव समासकी अपेक्षा

बिन पोगस्पानोंकी हृदि भी हो, हानि भी हो, ख्यक कैसेके वैसे भी रहें, हन पोगस्पानोंसे घोटमानयोग करते हैं। इनका इतरा नाम परिणामयोगस्थान नी है। ३. पर्वादके प्रथम समस्में खपन्य खपपाद मोगवा भारत ।

ज़ीदहं २ नेद हैं। तथा ये १४ मी सामान्य, जघन्य जीर उत्कृष्टकी अपेक्षा तीन २ पकारके हैं। उनमेंसे सामान्यकी अपेक्षा १४ मेद, सामान्य जीर जघन्यकी अपेक्षा २८ मेद, तथा सामान्य-जघन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा ४२ मेद होते हैं॥ २१८॥ अब उपपाद योगस्थानका खरूप कहते हैं:—

ः , जनवादजोगठाणा भवादिसमयद्वियस्स अवरवरा । विग्गहइजुगइगमणे जीवसमासे मुणेयन्त्रा ॥ २१९ ॥

उपपादयोगस्थानानि भवादिसमयस्थितस्थावरवराणि । विमहर्जुगतिगमने जीवसमासे मन्तव्यानि ॥ २१९ ॥

अर्थ—पर्याय धारण करनेके पहले समयमं तिष्ठते हुए जीवके उपपाद योगस्थान होते हैं। क्योंकि "उपपादते"—जीवके द्वारा जो पर्यायके पहिले समयमें प्राप्त हो "इति उपपादः" वह उपपाद है। —ऐसा व्याकरणसे शब्दार्थ होता है। उनमेंसे जधन्य उपपाद स्थान उस जीवके होते हैं जोकि वकगतिसे (वीचमें मुड़कर) नवीन पर्यायको प्राप्त हो, और जो जीव ऋजुगति (अर्थात् वीचमें नहीं मुड़े ऐसी गति) से नवीन पर्याय धारण करे उसके उत्कृष्ट उपपाद योगस्थान होते हैं। ये सब उपपाद योगस्थान चौदह जीवसमासों (मेदों) में जानलेना ॥ २१९॥

आगे परिणामयोगस्थानका खरूप दिखलाते हैं;—

परिणामजोगठाणा सरीरपज्जत्तगाढु चरिमोत्ति । लिख्यपज्जताणं चरिमतिभागिम्ह नोधन्या ॥ २२० ॥ परिणामयोगस्थानानि शरीरपर्याप्तकात् तु चरम इति । लब्ध्यपर्याप्तकानां चरमित्रभागे वोद्धन्यानि ॥ २२० ॥

अर्थ — शरीरपर्याप्तिके पूर्ण होनेके समयसे लेकर आयुके अंततक परिणामयोगस्थां न कहे जाते हैं। और जिसकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती ऐसे लब्ध्यपर्याप्तक जीवके अपनी आयु (श्वासके अठारहवें भाग प्रमाण) के अंतके त्रिभागके प्रथम समयसे लेकर अंतके समय तक स्थितिके सब मेदोंमें उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकारके परिणाम योग-स्थान जानना ॥ २२०॥

सगपजात्तीपुण्णे उविरं सन्वत्य जोगमुकस्सं ।
सन्वत्य होदि अवरं लिद्धअपुण्णस्स जेटंपि ॥ २२१ ॥
स्वकपर्याप्तिपूर्णे उपि सर्वत्र योगोत्कृष्टम् ।
सर्वत्र भवत्यवरं लब्ध्यपर्याप्तस्य ज्येष्ठमिष ॥ २२१ ॥

अर्थ-अपनी २ शरीर पर्याप्तिके पूर्ण होनेके समयसे लेकर अपनी २ आयुके अंत-

समयतक सन्पूर्ण समयोंने परिणानयोगस्यान एक्क्ट मी होते हैं, बीर जवन्य मी संमवते हैं। बीर इसीतरह एक्प्यपर्याप्तकके मी अपनी स्थितीके सब मेदोंने दोनों परिणानयोगस्यान संमव हैं। सो ये सब परिणानयोगस्यान घोटमानयोग सनझने । क्योंकि ये घटते मी हैं, बढ़ते भी हैं, बीर बैसेके तैसे भी रहते हैं। २२१॥

लागे एकान्तानुबृद्धि योगसानका सत्रप कहते हैं;--

एयंतयहिठाणा उभयद्वाणाणमंतरे होति । अवरवरद्वाणाओं सगकालादिम्हि अंतम्हि ॥ २२२ ॥ एकान्त्रइदिस्थानानि उभयस्थानानामन्तरे भवन्ति । अवरवरस्थानानि सककालादौ अन्ते ॥ २२२ ॥

अर्थ—एकान्तानुइद्धि योगसान, उपपाद आदि दोनों सानोंके दीवमें, स्कीत् पर्या-यधारण करनेके दूसरे समयसे लेकर एक समय कम शरीर पर्याप्तिके अंतर्देह्रतेके अंत-समयतक होते हैं। उनमें जधन्यस्थान तो अपने कालके पहले समयमें ब्लार उक्ताट-खान अंतर्क समयमें होता है। इसीलिये एकान्त अर्थात् नियमकर अपने समयोंने समय समय प्रति असंख्यात गुणी अविभाग प्रतिच्छेदोंकी इदि, जियमें हो वह मुक्तान्त दु-इदिखान, ऐसा नाम कहा गया है॥ २२२॥

**जद योग**स्यानोंके अवयद (अंग) फहते हैं;—

अविभागपिकच्छेदो बन्गो पुण बन्गणा च फहूचनं । गुणहाणीिव च जाणे टाणं पिक होदि णियमेण ॥ २२३ ॥ अविभागप्रतिच्छेदो वर्गः पुनः बर्गणा च स्वर्धवद् । गुणहानिस्प च जानीहि स्थानं प्रति स्वर्धाः विवर्धन । १९३ ॥

अर्थ—सद योगस्तान जगतश्रेणींदी धानंत्यानदेशारा प्रवास है . दरने एक ह स्थानदेश प्रति धाविभाग प्रतिचलेद १ दर्ग २ दर्गणा २ क्योंडा ४ ह्याटानि ५ देश द भेद होते हैं, ऐसा नियममे जानना ॥ २२१॥

षाने इनका सरूप कहते हैं:-

पहारं के कि इस गुण्यापिसमा रहेति द्वितारं । गुण्याणिपाद्वाओं असंक्रभागं तु स्टीचे ॥ द्वर ॥ पम्यासंक्षेतिमा गुण्यानिका भदीन क्ष्मणे । गुण्यानिस्क्षेत्वति क्षानिकातं तु केव्याः । द्वर ।

सर्थ—एड शेमलागरे पुणहारिक्ष करावा (सन्या वे प्रस्ते सम्माति शाम प्रमण है। या गारा पुणहारिका क्षणा है। कीम एक पुणतारिके सर्वक सामकेलारे सर्वक्षणाको भूग कराय है। इसके पहुषगे एकेके वग्गणसंखा हु तित्तयालाया।
एकेकवग्गणाए असंखपदरा हु वग्गाओ ॥ २२५॥
स्पर्धके एकैके वर्गणासंख्या हि तावदालाया।
एकेकवर्गणायामसंख्यप्रतरा हि वर्गाः॥ २२५॥

अर्थ-एक २ स्पर्धकमें वर्गणाओंकी संख्या उतनी ही अर्थात् जग्न्छ्रेणीके असंस्था-वे भाग प्रमाण है। और एक २ वर्गणामें असंख्यात जगत्प्रतर प्रमाण वर्ग हैं॥ २२५॥ एकेके पुण वर्ग असंखलोगा हवंति अविभागा। अविभागस्स प्रमाणं जहण्णउही परेसाणं॥ २२६॥ एकेके पुनः वर्ग असंख्यलोका भवन्ति अविभागाः। अविभागस्य प्रमाणं जघन्यवृद्धिः प्रदेशानाम्॥ २२६॥

अर्थ—एक २ वर्गमें असंस्थातलोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं । और विभाग प्रतिच्छेदका प्रमाण प्रदेशोंमें जधन्य वृद्धिसद्धप जानना ॥ भावार्थ—जिसका सरा भाग न हो ऐसे शक्तिके अंशको अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं । सो यहांपर रूटे क्रमसे कहा है, इसकारण सीधा क्रम ऐसा जानना कि अविभागप्रतिच्छेदका समूह ग्रे, वर्गका समूह वर्गणा, वर्गणाका समूह स्पर्द्धक, स्पर्द्धकका समूह गुणहानि, गुणहानिका मुह स्थान ॥ २२६॥

आगे एक योगस्थानमें सब स्पर्धकादिकोंका प्रमाण कहते हैं;—

इगिठाणफहुयाओ वग्गणसंखा पदेसगुणहाणी।

सेढिअसंखेज्जदिमा असंखलोगा हु अविभागा॥ २२७॥

एकस्थानस्पर्धकानि वर्गणासंख्या प्रदेशगुणहानिः।

श्रेण्यसंख्यातिमा असंख्यलोका हि अविभागाः॥ २२०॥

अर्थ—एक योगस्थानमें सब स्पर्धक, सब वर्गणाओंकी संख्या, और असंख्यात प्रदेशों गं गुणहानिका आयाम (काल) इनका प्रमाण सामान्यपनेसे जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें गाग मात्र है। क्योंकि असंख्यातके बहुत मेद हैं, इसलिये इन सबका प्रमाण मी सामान्यसे विक्र—श्रेणीके असंख्यातवें मागमात्र ही कहा है। एक योगस्थानमें अविभागप्रतिच्छेद असंख्यातलोक प्रमाण होते हैं॥ २२७॥

सन्ते जीवपदेसे दिवहुगुणहाणिभाजिदे पढमा । जनिरं उत्तरहीणं गुणहाणि पि तदद्धकमं ॥ २२८ ॥ सर्वस्मिन् जीवप्रदेशे द्वार्थगुणहानिभाजिते प्रथमा । उपार उत्तरहीनं गुणहानि प्रति तदर्क्षकमः ॥ ३२८ ॥

अर्थ—सन लोक प्रमाण (असंस्थात) जीनके प्रदेशोंको डेटगुणहानिका भाग देनेपर पहली गुणहानीकी पहली नर्गणा होती है। इसके नाद एक एक चय घटानेसे द्वितीयादि नर्गणाओंका प्रमाण होता है। और पूर्व गुणहानिसे उत्तर गुणहानिका प्रमाण कमसे आघा २ जानना ॥ २२८॥

फह्रयसंखाहि गुणं जहण्णवरगं तु तत्थ तत्थादी । विदियादिवरगणाणं वरगा अविभागअहियकमा ॥ २२९ ॥

स्पर्धकसंख्यासिः गुणो जघन्यवर्गस्तु तत्र तत्रादिः । दितीयादिवर्गणानां वर्गा अविभागाधिकक्रमाः ॥ २२९ ॥

अर्थ—जघन्य वर्गको अपने २ स्पर्धककी संख्यासे गुणाकरनेपर उस २ गुणहानिकी पहली वर्गणाका प्रमाण होता है। और दूसरी आदि वर्गणा कमसे वर्गमें एक एक अवि-भाग प्रतिच्छेद बहानेपर होती हैं॥ २२९॥

इसका अधिक कथन वड़ी टीकामें है सो यहां विस्तार भयसे नहीं लिखा है। इसप्रकार जघन्य योगसानका कथन जानना ॥

> अंगुरुअसंखभागप्पमाणमेत्तऽवरफह्यावही । अंतरछकं सुचा अवरद्वाणादु उक्तस्सं ॥ २३० ॥

अङ्गुलासंस्यभागप्रमाणमात्रावरस्पर्धकवृद्धिः । अन्तरपट्टं मुक्त्वा अवरस्थानादुत्कृष्टम् ॥ २३० ॥

अर्थ—जघन्यसानसे लेकर एक्ट सानपर्यंत छह अंतरसानोंको छोड़कर सूच्यं-गुलके असंस्थातवें भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धकोंकी वृद्धि क्रमसे जानना । अर्थात् एकसानसे दूसरे योग साननें पूर्वोक्त प्रमाण स्पर्धक वढती होते हें । इसीप्रकार तीसरे आदि सानोंमें मी ऐसा ही क्रम जानना ॥ २३०॥

ऐसा होनेपर जो कुछ हुआ उसे कहते हैं;—

सरिसायामेणुवरिं सेढिअसंखेजभागठाणाणि । चिडदेकेकमपुर्व फहयमिह जायदे चयदो ॥ २३१॥

सहशायामेनोपरि श्रेण्यसंख्येयभागस्थानानि । चटिनैकैकमपूर्व स्पर्द्धकनिह जायवे चयवः ॥ २३१ ॥

अर्थ—समान आयामके धारण करनेवाले सर्वेडधन्य योगस्मानके उत्तर चयतमाणकी उत्तरोत्तर कमसे वृद्धि करते २ एक अपूर्व स्पर्धक उत्तर्व होता है। चयका प्रमाण उत्तर वता चुके हैं। कितनेस्मानतक चयवृद्धि होनेसे अपूर्व सर्वककी उत्पत्ति होती है! तो त्रैराशिक गणितके हिसावसे उन स्मानोंका प्रमाण जगच्छेरीका समस्कानवों साम होना है

इसी तरह समान आयामके धारक दूसरे योगसानके ऊपर भी श्रेणीके असंस्थातयें भाग प्रमाण स्थानतक उत्तरोत्तर कमसे चयवृद्धि होनेपर दूसरा अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होता है। इसी कमसे एक गुणहानिके स्पर्धकोंका जितना प्रमाण कहा है उतने अपूर्व स्पर्धकींक उत्पन्न हो जानेपर जघन्य योगस्थानका प्रमाण दूना हो जाता है। इसी कमसे योगस्थानोंका प्रमाण भी दूना २ होता जाता है, और अंतमें चलकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तजीवका सर्वोद्धिष्ट योगस्थान उत्पन्न होता है। २३१।।

आगे इसी विषयमें और भी विशेष जो कथन करेंगे उसकी प्रतिज्ञा आचार्य करते हैं:-

एदेसिं ठाणाणं जीवसमासाण अवरवरविसयं। चउरासीदिपदेहिं अप्पावहुगं परूवेमी ॥ २३२॥

. पतेषां स्थानानां जीवसमासानामवरवरविषयं । चतुरशीतिषदेः अल्पवहुकं प्ररूपयामः ॥ २३२ ॥

् अर्थ — ये जो योगस्थान कहे हैं उनमें चौदह जीवसमासोंके जवन्य और उत्कृष्की अपेक्षा तथा उपपादादिक तीन प्रकारके योगोंकी अपेक्षा चौरासीस्थानोंमें अब अल्पबहुत्व योहे बहुतपनेका कथन करते हैं ॥ २३२ ॥

अब उसीको दिखाते हैं,--

सुहुमगलद्धिजहण्णं तिण्णिन्वत्तीजहण्णयं तत्तो । लद्धिअपुण्णुकस्सं वादरलद्धिस्स अवरमदो ॥ २३३ ॥

सूक्ष्मकलव्धिजधन्यं तिन्नवृत्तिज्ञधन्यकं ततः । लञ्चपपूर्णोत्कृष्टं वादरलव्धेरवरमतः ॥ २३३ ॥

ं अर्थ सूक्ष्मिनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवका जघन्य उपपादस्थान सबसे थोड़ा है। उससे सूक्ष्मिनिगोदिया निर्वृत्त्यपर्याप्तक जीवका जघन्य उपपादस्थान पल्यके असंख्यातवें भाग गुणा है। उससे अधिक सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तका उत्कृष्ट उपपादयोगस्थान और उससे अधिक वादरलब्ध्यपर्याप्तका जघन्य उपपाद योगस्थान जानना।। २३३।।

णिवत्तिसुहुमजेटं वादरणिवत्तियस्स अवरं तु । वादरलद्धिस्स वरं वीइंदियलद्धिगजहण्णं ॥ २३४ ॥ निर्वेत्तिसुक्ष्मज्येष्ठं वादरनिर्वेत्तिकस्यावरं तु ।

वादरलच्धेः वरं द्वीन्द्रियलव्धिकजघन्यम् ॥ २३४ ॥

अर्थ — फिर उससे अधिक स्कष्म निर्वृत्त्यपर्याप्तकजीवका उत्कृष्ट उपपादयोगस्यान है। उससे अधिक वादरनिर्वृत्त्यपर्याप्तकका जवन्ययोगस्थान है, उससे वादरलव्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट योगस्थान अधिक है, उससे अधिक दो इंदी लव्यपर्याप्तकका जवन्ययोगस्थान है॥२३४॥ वादरणिक्वत्तिवरं णिवत्तिविइंदियस्स अवरमदो ।
एवं वितिवितितिचतिच चउविमणो होदि चउविमणो॥२३५॥
वादरिक्वित्तिवरं निर्वृत्तिद्वीन्द्रियस्थावरमतः ।
एवं द्वित्रिद्वित्रित्रचित्रच चतुःविमनो भवति चतुःविमनः ॥ २३५ ॥

अर्थ—इसके वाद उससे मी अधिक वादर एकंद्रीनिर्श्वस्पर्याप्तकका उत्कृष्ट योगस्यान् हे, उससे अधिक दोइंद्री निर्शृत्त्यपर्याप्तकका जधन्ययोगस्थान जानना । और इसी तरह दो इन्द्री लिब्ध्यपर्याप्तका उत्कृष्ट तथा तेइंद्री लब्ब्यपर्याप्तका जधन्य उपपादस्थान, दो इंद्री निर्शृत्त्यपर्याप्तका उत्कृष्ट, ते इन्द्री निर्शृत्त्यपर्याप्तका जधन्य, ते इंद्री लिब्ध्यपर्याप्तका उत्कृष्ट, ते इन्द्री निर्शृत्त्यपर्याप्तक तेइंद्रीका उत्कृष्ट, निर्शृतिः अपर्याप्तक चोइन्द्रीका जधन्य, लिब्ध्यपर्याप्तक चोइन्द्रीका जधन्य, लिब्ध्यपर्याप्तक चोइंद्रीका उत्कृष्ट, लब्ब्यपर्याप्तक सत्तं दी (मनरिहत ) पंचेन्द्रीका जधन्य, निर्शृत्विअपर्याप्तक चोइंद्रीका उत्कृष्ट लोर निर्शृत्त्यपर्याप्तक मनरिहत (असंज्ञी) पंचेन्द्रीका जधन्य उपपाद योगस्थान कमसे अधिक २ जानना ॥२३५॥

तह य असण्णीसण्णी असण्णिसण्णिस्स सण्णिडववादं ।

सुहुमेइंदियलद्भिगअवरं एयंतवहिस्स ॥ २३६ ॥

तथा च असंज्ञीसंज्ञी असंज्ञीसंज्ञिनः संन्युपपादम् ।

सर्व्यंकेन्द्रियलच्चिकावरं एकान्तवृद्धेः ॥ २३६ ॥

अर्थ-और इसीमकार उससे अधिक असंज्ञीहरूष्यपर्याप्तकका उत्हृष्टसान, कीर मंत्रीहरू रूपपर्याप्तकका जपन्यस्थान, उससे अधिक असंज्ञी निर्शृत्यपर्याप्तकका उत्हृष्ट और मंत्रीनिर्शृत्र्यपर्याप्तकका जपन्यस्थान, उससे संज्ञी पंचेत्री हरूष्यपर्याप्तकका उत्हृष्ट उपपद्योगनगन पल्यके असंख्यातवेंभाग गुणा है। और उससे अधिक्रमुणा सूक्ष्म एकेन्द्री हरूपपर्याप्तका जपन्य एकातानदृद्धियोगस्थान जानना ॥ २३६॥

> सण्णिरसुपवादवरं णिव्यत्तिगदस्स सुहुमजीवस्य । एयंतवहिअवरं रुखिदरे प्रूरुप्ते य ॥ २३७ ॥

संतिन एपपाद्वरं निर्देतिगतस्य स्थ्मजीवस्य । एकानतपुरत्वयरं राज्यीतरस्मिन् स्थानस्ते स्थाः २३७ ॥

अर्थ—उससे अधिक संश्वेषेद्री विश्वेत्यपर्णतकता उत्हर उत्तरहोगामान उससे अभिक स्थ्रम प्रेदी विश्वेत्यपर्णस्वदा सम्मा एवांतानुहीत होग्रसान है, उससे स्थिक स्थ्रम प्रेदी रिश्वेत्यपर्णस्वत हों, ब्याद (क्यून) रोजदी विश्वेत्वर्णकता जनमा प्रशांतानुहीस दीवस्थ्य कारते प्रमान स्थानित प्राप्त कारते प्रमान स्थानित स्थान

तह सुहुमसुहुमजेट्ठं तो वादरवादरे वरं होदि । अंतरमवरं लिद्धगसुहुमिदरवरंपि परिणामे ॥ २३८ ॥ तथा सूक्ष्मसूक्ष्मच्येष्ठं ततो वादरवादरे वरं भवति । अन्तरमवरं लिधकसुक्ष्मेतरवरमपि परिणामे ॥ २३८ ॥

अर्थ—इसीप्रकार उससे स्क्ष्म एकेंद्री लिब्ध्यपर्याप्तक और स्कृम एकेंद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तक इन दोनोंके उत्कृष्ट योगस्थान कमसे अधिक हैं। उससे अधिक बादर एकेंद्री लब्ध्यपर्याप्तक खोर बादर एकेंद्री निर्वृत्ति अपर्याप्तक इन दोनोंके उत्कृष्ट एकांतानुवृद्धि योगस्थान हैं। उसके बाद अंतर है। अर्थात् बादर एकेंद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तका उत्कृष्ट एकांतानुवृद्धियोगस्थान और स्कृष्म एकेन्द्री लब्ध्यपर्याप्तकका जघन्य परिणामयोगस्थान इन दोनोंके बीचमें जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थानोंका पहला अंतर है। इस अंतरके स्थानोंका कोई स्वामी नहीं है। अर्थात् ये स्थान किसी जीवके नहीं होते, इसी कारण यह अंतर पड़ता है। इन स्थानोंको उलंघकर (छोड़कर) स्कृप एकेंद्री और वादर एकेंद्री लब्ध्यपर्याप्तक इन दोनोंके जघन्य और उत्कृष्ट परिणामयोगस्थान कमसे पल्यके असंख्यातवें भागकर गुणे जानने॥ २३८॥

अंतरसुवरीवि पुणो तप्पुण्णाणं च उविर अंतरियं । एयंतविद्धठाणा तसपणलिद्धस्स अवरवरा ॥ २३९ ॥ अन्तरसुपर्यपि पुनः तत्पूर्णानां च उपर्यन्तरितम् । एकान्तवृद्धिश्यानानि त्रसपश्चलन्धेरवरवराः ॥ २३९ ॥

अर्थ—इसके उपर दूसरा अंतर है। अर्थात् वादर एकेंद्री रुट्यपर्याप्तके उत्कृष्ट परिणाम-योगस्थानके आगे जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान खामीरहित हैं। इनकी छोड़कर सूक्ष्म एकेंद्री और वादर एकेंद्री पर्याप्तकोंके जघन्य और उत्कृष्ट परिणाम-योगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भागसे गुणे हैं। फिर इस वादर एकेंद्री पर्याप्तके उत्कृष्ट योगस्थानके आगे तीसरा अंतर है। उसको छोड़कर पांच त्रसोंके अर्थात् दो इंद्री रुट्य अपर्याप्तकआदि पांचके जघन्य और उत्कृष्ट एकांतानुवृद्धि योगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भागसे गुणे हैं॥ २३९॥

> लद्धीणिवत्तीणं परिणामेयंतविद्धठाणाओ । परिणामद्वाणाओ अंतरअंतरिय उवरुवरिं ॥ २४० ॥ लिक्षिनिर्वृत्तीनां परिणामैकान्तवृद्धिस्थानानि । परिणामस्थानानि अन्तरान्तरितान्युपर्युपरि ॥ २४० ॥

अर्थ—इसके आगे चौथा अंतर है। इसकेबाद रुव्धि अपर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक पांच त्रसजीवोंके परिणामयोगस्थान, एकांतानुवृद्धियोगस्थान और परिणामयोगस्थान तथा इनके जगर वीच २ में अंतर सिहत स्थान हैं। ये तीनों स्थान उत्कृष्ट ओर जघन्यपनेको लि हुए पहली रीतिसे कमपूर्वक पल्यके असंख्यातवें भागसे गुणित जानने। इसतरह अस्थान (ठिकाने) योगोंके कहे हैं। सारांश यह है कि इनस्थानोंमें अविभाग प्रतिच्छेद एव बाद दूसरेमें आगे आगे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं। ऐसा कम जानना। २४०

जाने इस कहेहुए गुणाकारको ग्रंथकर्ता खयं कहते हैं;-

एदेसिं ठाणाओ पहासंखेजभागगुणिदक्तमा । हेट्ठिमगुणहाणिसला अण्णोण्णच्भत्यमेत्तं तु ॥ २४१ ॥ एवेपां स्वानानि पस्यासंख्येयभागगुणितक्रमाणि । अषस्तनगुणहानिशला अन्योन्याभ्यक्तमात्रं तु ॥ २४१ ॥

अर्थ—ये ८४ स्थान कमसे परयके असंख्यातवें भागकर गुणाकार किये गये हैं जीर जयन्य तथा उत्कृष्ट योगस्थानों के बीचकी जो अधन्तन गुणहानि नामकी राहाक (बीचके मेद) हैं वे असंख्यातरूप कम पर्यकी वर्गशहाका प्रमाण हैं। इसी संख्या अन्योन्याभ्यस्तराशिकी "गुणाकार शहाका" कहते हैं।। १४१।।

आगे इन जधन्य और उत्कृष्ट उपपादादि तीनों स्थानोंके निरंतर—एक योगस्थानके धी अन्य योगस्थान न हो इसतरहसे प्रवर्तनेका काल कितना हैं सो दताते हैं:—

अवरुक्तस्सेण हवे उपवादेयंतविहृटाणाणं।
एक्समयं हवे पुण इदरेसिं जाय अट्टोत्ति ॥ २४२ ॥
अवरोत्कृष्टेन भवेत् उपपादंकान्तवृद्धिस्थानानाम्।
एकसमयो भवेत् पुनः इतरेषां याददष्ट एति ॥ २४२ ॥

अर्थ—उपपाद योगसान और एकांतानुष्ट्रियोगसानीके प्रवर्तनेका काल उप और उस्कृष्ट एकसमय ही है । क्योंकि उपपादसान जन्मके प्रथम समयमें ही होता और एकांतानुष्ट्रिस्थान भी समय २ प्रति इदिरूप-अन्य अन्य (जुदा २) ही होता है। व इन दोनोंसे निल को परिणाम योगसान हैं उनके निरंतर प्रवर्तनेका काल दो समयमे ले आठ समय तक है।। २६२॥

अहसमयस्य पोवा जभयदिसामुदि असंखसंगुणिदा । पजसमयोत्ति तरेष य जबरि तिदुसमयलोग्गाओ ॥ २४३ । अष्टसमयस्य स्तोबा जमयदिसयोतिक जनवित्रसंगुणिताः । पहासमय इति तर्थेव य जबरि विदिस्सययोग्याः ॥ २४३ ॥

अर्थ—आह समय निरंतर प्रवर्तनेयारे दोरस्यार सबने थोड़े हैं। और जानको छ तेवर चार स्मागडण प्रवर्तनेयारे उपर-गीरिंग दोनो जगर साम अनंगणन्यूने हैं। वि सीन समय बीर दो समयक प्रवर्तनेयारे प्रोमसाग प्रकारत्य-उपर ही जी तरफ न हैं। और उनका प्रमाण कमसे असंख्यातगुणा २ है । इन परिणामोंकी रचना करनेपर जीका आकार बनजाता है ॥ २४३ ॥

> मज्झे जीवा वहुगा उभयत्थ विसेसहीणकमजुत्ता । हेट्टिमगुणहाणिसलादुवरि सलागा विसेसऽहिया ॥ २४४ ॥ मध्ये जीवा वहुका उभयत्र विशेपहीनकमयुक्ताः । अधस्तनगुणहानिशलाया उपरि शलाका विशेपाधिकाः ॥ २४४ ॥

अर्थ—पर्याप्त त्रसजीवोंके प्रमाणरूप जौकी रचनाके मध्यमागमें जीव बहुत हैं। अर्थात् यव रचनाके मध्यवर्ती परिणामोंके धारक जीवोंकी संख्या सबसे अधिक है। और उपर नीचे दोनों तरफ क्रमसे विशेषकर—यथा योग्य प्रमाणसे हीन २ होते हैं। परंतु नीचेकी गुणहानि शलाकासे उपरकी गुणहानि शलाका कुछ अधिक हैं॥ २४४॥ यही बात स्पष्ट करते हैं। परन्तु सबसे पहले इस यवाकार जीव संख्याकी रचनामें अंकोंकी सहनानी बतानेवाला कथन करते हैं—

दवतियं हेडुवरिमदलवारा दुगुणमुभयमण्णोण्णं ॥
जीवजवे चोद्दससयवावीसं होदि वत्तीसं ॥ २४५ ॥
चत्तारि तिण्णि कमसो पण अड अडं तदो य वत्तीसं ।
किंचुणितगुणहाणिविभिजिदे दवे दु जवमज्झं ॥२४६॥ जुम्मं ।
द्रव्यत्रयमधन्यरिमदलवारा द्विगुणमुभयमन्योन्यम् ।
जीवयवे चतुर्देशशतद्वाविंशतिः भवति द्वात्रिंशत् ॥ २४५ ॥
चत्वारि त्रीणि कमशः पश्च अष्ट अष्ट ततश्च द्वात्रिंशत् ।
किश्चिद्वतित्रगुणहानिविभिजिते द्रव्ये तु यवमध्यम् ॥ २४६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—करुपना की जिये कि द्रव्यादि तीनका अर्थात् द्रव्यका स्थितिका तथा गुणहानि-आयाम (काल) का प्रमाण कमसे १४२२,३२ तथा ४ है। और नीचे तथा जपरकी नाना गुणहानिका प्रमाण कमसे ३ तथा ५ है। सब मिलकर द्विगुण अर्थात् दोनों गुणहानिका प्रमाण ८ हुआ। तथा नानागुणहानिप्रमाण दूवे (दो दोके अंक) लिसकर आपसमें गुणाकरनेसे उमय अर्थात् नीचे और ऊपरकी दोनों अन्योन्याभ्यस्तराशियोंका प्रमाण कमसे ८ तथा ३२ होता है। यहांपर कुछ (एक भागके ६४ भागमेंसे ५७ भाग) कम तिगुनी गुणहानि (१२) का—७११ के ६४ वें भागका भाग द्रव्य (१४२२) में देनेसे यवाकारके मध्यकी जीवसंख्या १२८ निकलती है ऐसा जानना ॥ २४५। २४६॥

अव यथार्थसंख्याको दिखाते हैं;—

पुण्णतसजोगठाणं छेदाऽसंखस्सऽसंखवहुभागे । दलमिगिभागं च दलं दबहुगं उभयदलवारा ॥ २४७ ॥ पूर्णत्रसयोगस्थानं छेदासंख्यस्यासंख्यवहुभागे । दलमेकभागं च दलं द्रव्यद्विकमुभयदलवाराः ॥ २४७ ॥

अर्थ—द्रव्यद्विक अर्थात् द्रव्य और स्थितिका प्रमाण कमसे पर्याप्तत्रसजीवराशिके प्रमाण तथा पर्याप्तत्रससंवंधी परिणामयोगस्थानोंके प्रमाण जानना । और पल्यके अर्द्धच्छेदोंके असंस्थातवें भाग प्रमाण नानागुणहानियोंमें असंख्यातका भागदेनेसे असंख्यातवहुभागका जो प्रमाण हो उसका आधा तो नीचेकी गुणहानिका और वाकीका आधा तथा अवशिष्ट असंख्यातवां एक भाग मिलकर उपरकी नानागुणहानिका प्रमाण होता है । इस तरह दोनों नानागुणहानियोंका प्रमाण समझना ॥ २४७॥

णाणागुणहाणिसला छेदासंखेजभागमेत्ताओ । गुणहाणीणद्धाणं सन्वत्थिव होदि सरिसं तु ॥ २४८ ॥ नानागुणहानिशलाः छेदासंख्येयभागमात्राः । गुणहानीनामद्धानां सर्वत्रापि भवति सद्दशं तु ॥ २४८ ॥

अर्थ — ऊपर नीचेकी सब गुणहानियोंके मिलानेपर नानागुणहानियोंकी संख्या पर्यके अर्द्ध च्छेदोंके असंख्यातवें भाग मात्र है। पूर्वोक्त स्थितिके प्रमाणमें नानागुणहानिका भाग देनेसे एक गुणहानिके आयामका प्रमाण होता है। सो गुणहानिके आयाम अद्धा अर्थात् कालका प्रमाण सब जगह — ऊपर या नीचेकी गुणहानिमें समान है। गुणहानिआयामका दूना दोगुणहानिका प्रमाण होता है। २४८॥

अण्णोण्णगुणिदरासी पहासंखेजभागमेत्तं तु । हेड्डिमरासीदो पुण उचरिक्षमसंखसंगुणिदं ॥ २४९ ॥

अन्योन्यगुणितराशिः पत्यासंख्येयभागमात्रं तु । अधस्तनराशितः पुनः उपरिममसंख्यातसंगुणितम् ॥ २४९ ॥

अर्थ-अन्योन्याभ्यस्तराशि पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। परंतु उसमें नीचेकी राशिसे ऊपरकी राशि असंख्यातगुणी है॥ २४९॥

आगे उन परिणाम योगस्थानोंके धारक जीव कितना २ प्रदेश वंघ करते हैं ! इसके उत्तरमें आचार्यमहाराज समयप्रवद्धकी वृद्धिका प्रमाण त्रैराशिकसे कहते हैं;—

इगिठाणफह्याओ समयपवदं च जोगवही य । समयपवद्धचयद्धं एदे हु पमाणफल्डइच्छा ॥ २५० ॥ एकस्थानस्पर्दकानि समयप्रवद्धं च योगवृद्धिश्च । समयप्रवद्धंचयार्थभेते हि प्रमाणफल्लेच्छाः ॥ २५० ॥ अर्थ—दोइन्द्रीपर्याप्तका पहला जधन्यपरिणामयोगस्थानका स्पर्द्धक, समयप्रबद्ध और योगोंकी वृद्धि ये तीनों समयप्रबद्धके वढनेका प्रमाण लानेकेलिये क्रमसे त्रैराशिक संबंधी प्रमाणराशि, फलराशि और इच्छाराशि हैं ऐसा समझना ॥ २५०॥
अगे इसी कथनका ख़लासा पांच गाथाओंसे करते हैं:—

वीइंदियपज्ञत्तजहण्णद्वाणादु सण्णिपुण्णस्स । उक्तस्सद्वाणोत्ति य जोगद्वाणा कमे उहा ॥ २५१ ॥ द्वीन्द्रयपर्याप्तजघन्यस्थानात् संज्ञिपूर्णस्य । उत्कृष्टस्थानमिति च योगस्थानानि कमेण बृद्धानि ॥ २५१ ॥

अर्थ—दोइन्द्रीपर्याप्तके जघन्य परिणामयोगस्थानसे लेकर संज्ञीपर्याप्तके उत्कृष्ट परि-णामयोगस्थानतक परिणामयोगस्थान कमसे एक २ स्थानमें समानवृद्धि प्रमाणकर वढ़ते हृए जानने ॥ २५१ ॥

इस तरह बढ़नेपर जो हुआ उसे कहते हैं;---

सेढियसंखेजिदिमा तस्स जहण्णस्स फहुया होंति । अंगुरुअसंखभागा ठाणं पिंड फहुया उहुा ॥ २५२ ॥ श्रेण्यसंख्येयिमानि तस्य जघन्यस्य स्पर्द्धकानि भवन्ति । अङ्गुरु।संख्यभागानि स्थानं प्रति स्पर्द्धकानि बृद्धानि ॥ २५२ ॥

अर्थ—दोइन्द्रियपर्याप्तका जघन्यपरिणामयोगस्थान जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्धकोंके समूह रूप है। और इसके बाद हर एक स्थानके प्रति सूच्यंगुरुके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्यस्पर्धक वढते हैं। जघन्यस्पर्धकके जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं उनका सूच्यंगुरुके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने २ अविभाग प्रतिच्छेद एक २ योगस्थानमें बढते हैं॥ २५२॥

धुवबहीबहंतो दुगुगं दुगुणं कमेण जायंते। चरिमे पछच्छेदाऽसंखेजिदिमो गुणो होदि॥ २५३॥ धुबबृद्धिबर्धमानानि द्विगुणं द्विगुणं क्रमेण जायन्ते। चरमे पल्यच्छेदासंख्येयिमो गुणो भवति॥ २५३॥

अर्थ—इस तरह स्थान २ प्रति ध्रुव अर्थात् एकसी वृद्धिकर बद्गता २ हुआ जघन्य योगस्थान कृम २ से दूना २ होता जाता है। और अंतमें संज्ञीपर्याप्तजीवके उत्कृष्ट परिणामयोगस्थानमें गुणाकारका प्रमाण पल्यके अर्द्धच्छेदके असंख्यातवें भागप्रमाण होजाता है। अर्थात् जघन्य योगस्थानके अविभागप्रतिच्छेदिके प्रमाणका पल्यके अर्धच्छेदिके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने सर्वोत्कृष्ट योगस्थानके अविभाग-प्रतिच्छेद होते हैं।। २५३॥

वे भेद कितने हें ! सो वताते हें;—
आदी अंते सुद्धे विहिहिदे स्वसंजुदे ठाणा ।
सेविअसंखेजविमा जोगद्वाणा णिरंतरगा ॥ २५४ ॥
आदौ अन्ते द्युद्धे वृद्धिहिते रूपसंयुते स्थानानि ।
क्षेण्यसंख्येयमानि योगस्यानानि निरन्तरकाणि ॥ २५४ ॥

अर्थ—बादि—जघन्यसानको बन्त—उत्कृष्ट स्थानमेंसे घटानेपर वाकी जो प्रमाण हो उसको वृद्धिसे—स्व्यंगुरुके असंस्थातवें भागप्रमाण जघन्यस्पर्धकोंके अविभागप्रतिच्छेदोंसे भाजितकर तथा एक स्थान और मिलाके जो प्रमाण हो उतने सब अंतररहित योगस्थान जानने । सो ये स्थान जगच्छेणींके असंस्थातवें भाग प्रमाण हें ॥ २५४ ॥

अंतरगा तदसंखेजिदिमा सेढीअसंखभागा हु। सांतरणिरंतराणिवि सन्वाणिवि जोगठाणाणि ॥ २५५ ॥ अन्तरगाणि तदसंख्येविमानि श्रेण्यसंख्येयभागानि हि। सान्तरनिरन्तराण्यपि सर्वाण्यपि योगस्यानानि ॥ २५५ ॥

. अर्थ—अन्तरवाले योगस्थान उन निरंतरयोगस्थानोंके असंस्थातवें भाग प्रमाण होते हैं। ये भी जगच्हेर्णीके छोटे असंस्थातवें भाग प्रमाण हैं। और सांतर तथा निरंतर निश्रक्षप योगस्थान अंतरगतयोगस्थानोके असंस्थातवें भाग प्रमाण हैं, तौभी वे जगच्छेर्णीके असंस्थातवें भाग प्रमाण ही हैं। इस तरह सब योगस्थान निरुक्तर भी श्रेणीके यथायोग्य असंस्थातवें भाग प्रमाण ही कहे हैं। २५५॥

लव इन योगसानोंके लादि-अंतसानको वताते हैं;—
सुहुमणिगोदअपज्ञत्तयस्स पढमे जहण्णओ जोगो ॥
पज्जत्तसण्णिपंचिंदियस्स उक्तस्तओ होदि ॥ २५६ ॥
सुस्मिनगोदापयीयकस प्रयमे जघन्यको योगः ।

पर्याप्रसंज्ञिपश्चेन्द्रियस्वोत्हृष्टको भवति ॥ २५६ ॥

अर्थ—इन सद योगसानोंने स्क्तिनेगोदिवालक्यनर्याप्तके अंतके सुद्र भवके पहले समयने अथन्य उपपादयोगसान होता है। वह तो आदि जानना। जीर सेनी पंचेंद्री पर्याप्त- लीवके उत्क्रिष्ट परिणानयोगसान होता है। वह अंतसान है. ऐसा जानना॥ २५६॥

लागे कहेहुए चार प्रकारके दंधींक कारण दिलाते हैं:-

जोगा पविडपदेसा टिदिअणुभागा कसायदो होति । अपरिणदुच्छिण्णेसु य वंधद्विदिकारणं पत्थि ॥ २५७ ॥ योगात्प्रकृतिप्रदेशों स्थित्यतुभागी कपायतो भवतः । अपरिणतोच्छिन्नेषु च वन्धः स्थितिकारणं नास्ति ॥ २५७ ॥

अर्थ-प्रकृति और प्रदेशबंध ये दोनोंही, योगोंके निमित्तसे होते हैं। स्थिति और अनुभागबंध कपायके निमित्तसे होते हैं। जिसके जधन्य एक समय तथा उत्कृष्ट अंतर्ष्ट हर्तकालप्रमाण कपायस्थान अपरिणत अर्थात् उदयरूप नहीं होते ऐसे उपशांतकपाय, तथा जिसके कपायस्थान क्षीण होगये हैं ऐसे क्षीणकपाय और सयोगकेवलीके तत्काल (एक समयका) बंध स्थितिबंधका कारण नहीं है। "च" शब्दसे अयोगकेवलीके चारोंबंधके कारण-योग और कपाय ये दोनोंही नहीं हैं॥ २५७॥

आगे योगस्थान, प्रकृतिसंग्रह, स्थितिभेद और स्थितिवंधाध्यवसायस्थान, अनुमाग-वन्धाध्यवसायस्थान और कर्मोंके प्रदेशोंका अल्पवहुत्व तीन गाथाओंसे दिखाते हैं;—

> सेढिअसंखेज्जदिमा जोगद्वाणाणि होंति सन्वाणि। तेहिं असंखेजगुणो पयडीणं संगहो सन्वो॥ २५८॥ श्रेण्यसंख्येयिमानि योगस्थानानि भवन्ति सर्वाणि।

तैरसंख्येयगुणः प्रकृतीनां संग्रहः सर्वः ॥ २५८ ॥

अर्थ-निरंतर वा सांतर वा दोंनोंही तरहके मिलकर कुल योगस्थान जगच्छ्रेणीके असंस्थातवें सागप्रमाण हैं। और उनसे असंस्थातलोकगुणा सब मतिज्ञानावरणादि प्रकृति योंका समुदाय है। १५८॥

तेहिं असंखेजगुणा ठिदिअवसेसा हवंति पयडीणं ।
िटिदवंधज्झवसाणद्याणा तत्तो असंखगुणा ॥ २५९ ॥
तैरसंख्येयगुणा खिदावशेषा भवन्ति मक्रतीनाम् ।
िक्षितिवन्धाध्यवसायखानानि तत असंख्यगुणानि ॥ २५९ ॥

अर्थ--उन प्रकृतिसंग्रहोंसे प्रकृतियोंकी स्थितिके मेद असंख्यातगुणे हैं। उन स्थितिके मेदोंसे असंख्यातगुणे स्थितिवंघाध्यवसायस्थान जानना । जिन परिणामोंसे स्थितिवंघ हो उन परिणामोंको स्थितिवंघाध्यवसाय कहते हैं॥ २५९॥

अणुभागाणं वंधज्झवसाणमसंखलोगगुणिदमदो । एत्तो अणंतगुणिदा कम्मपदेसा मुणेयन्वा ॥ २६० ॥ अनुभागानां बन्धाध्यवसायमसंख्यलोकगुणितमतः ।

पतस्मादनन्तगणिताः कर्मप्रदेशा मन्तव्याः ॥ २६० ॥

अर्थ—इन स्थितिवंधाध्यवसायसानोंसे असंख्यातळोकगुणे अनुमागवंधाध्यवसाय (परिणाम) स्थान हैं। इनसे अनन्तगुणे कर्मीके परमाणु जानने॥ इसका विस्तार बड़ी टीकासे समझलेना॥ २६०॥ ऐसे प्रदेशवन्ध समाप्त हुआ॥ इति वंधाधिकारः॥ आगे कर्में के उदयका कथन आरंभ करते हैं;-

आहारं तु पमत्ते तित्वं केविलिणि मिस्सयं मिस्से । सम्मं वेदगसम्मे मिन्छदुगयदेव आणुदओ ॥ २६१ ॥

आहारं तु प्रमत्ते तीर्थं केविति मिश्रकं मिश्रे । सम्यक् वेदकसम्ये मिध्यद्विकायते एव आनूदयः ॥ २६१ ॥

अर्थ आहारक शरीर व उसके आंगोपांग इन दोनों कर्मोंका उदय छठे प्रमत्त गुणसानमें ही होता है। तीर्थकर प्रकृतिका उदय सयोगी तथा अयोगी केवलीके ही होता है, मिश्र दर्शनमोहनीयका उदय तीसरे मिश्रगुणस्थानमें, तथा सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय सयोपशमसम्यन्दृष्टिके चार गुणस्थानोंमें होता है। और आनुपूर्वीकर्मका उदय मिध्यात्व, सासादन ये दो तथा चौथा असंयतगुणस्थान इन तीनोंमें ही होता है।। २६१।।

लव फिरमी आनुपूर्वीकर्मके उदयमें कुछ विशेषता है सो दिसाते हैं;—

णिरयं सासणसम्मो ण गच्छदित्ति य ण तस्स णिरयाणू । मिच्छादिसु सेसुदओ सगसगचरिमोत्ति णायच्यो ॥ २६३॥

निरयं सासादनसम्यो न गच्छतीति च न तस्य निरयातुः । मिध्यादिषु शेषोद्यः स्वकस्वकचरम इति ज्ञातन्यः ॥ २६२ ॥

अर्ध—सासादनसम्यन्दि नामके दूसरे गुणस्तानवाला नरकगतिको नहीं जाता है, इसकारण उसके नरकगत्यानुपूर्वीकर्मका उदय नहीं है। और वाकी वनीं सब प्रकृतियोंका उदय मिथ्यात्वादि गुणस्थानोंमें अपने २ उदयस्थानके अंतसमयतक जानना ॥ २६२॥

आगे गुणसानोंमें उदयन्युच्छिति, यतिष्टपभाचार्यके पक्षको लेकर कृतमे कहते हैं;—

दस चलरिंगि सत्तरसं अट्ट य तह पंच चेव चलरो य । छच्छक्कप्कदुगदुग चोद्दस लगुतीस तेरसुदयविधि ॥ २६३ ॥ इस चलुरेकं सप्तदस अट च तथा पश्च चैव पत्तस्य । पद् पद्वैकद्विकद्विकं चलुर्द्शकोनविंदान् त्रयोदसोहयविधिः ॥ २६३ ॥

अर्थ—अभेविविवक्षासे मिध्यादृष्टि आदि चौदह गुजस्तानोंने महातियोंकी उदयिविधि अर्थात् उदयविधि अर्थात् उदयविधि (कहे हुए गुणस्तानसे अपर उदय न होना) क्रमसे १०, ४, १, १७, ८, ५, १, ६, ६, १, २, ११, २९, और १३ इसप्रकार जानना ॥ २६३॥ अब भृतदिले आचार्यके उपदेशकी परंपरासे दूसरी पक्ष तेकर स्विच्छित कहते हैं;—

पण णव इगि सत्तरसं अड पंच च चडर छक्क छचेव । इगिदुग सोटस तीसं वारस डदये अजोगंता ॥ २६४ ॥ पश्च नवैकं सप्तद्शाष्ट पश्च च चतमः पट्टं पट्ट चैव । एकं द्विकं पोडश तिंशत् द्वादश उदये अयोगान्ताः ॥ २६४ ॥

अर्थ — सर्व मक्कतियोंके उदयकी व्युच्छित्ति कमसे १४ गुणस्थानोंमें ५, ९, १, १७, ८, ५, ४, ६, ६, १, २, १६, ३० और १२, अयोगकेवली तक जानना ॥ २६४ ॥ आगे इन्हीं प्रकृतियोंके नाम आठ गाथाओंमें दिखाते हैं;—

मिन्छे मिन्छादावं सुहुमतियं सासणे अणेइंदी । थावरवियलं मिस्से मिस्सं च य उदयवोन्छिण्णा ॥ २६५ ॥

मिथ्ये मिथ्यातपं सूक्ष्मत्रयं सासादने अनैकेन्द्रियम् । स्थावरविकलं मिश्रे मिश्रं च च उदयब्युच्छिन्नाः ॥ २६५ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें मिथ्यात्व, आत्म, सूक्ष्मादि तीन, इन पांच पृकृति-योंकी उदयन्युच्छित्ति होती है। दूसरे सासादनगुणस्थानमें अन अर्थात अनन्तानुवंधीकी चार, एकेन्द्रिय, स्थावर, दोइन्द्रीआदि तीन विकलेन्द्रिय ये ९ प्रकृतियां उदयसे न्युच्छित होती हैं। तीसरे मिश्रगुणस्थानमें एक सम्यग्मिथ्यात्वकी ही उदयन्युच्छित्ति होती है, ऐसा जानना ॥ २६५॥

> अयदे विदियकसाया वेगुन्त्रियछक्क णिरयदेवाऊ । मणुयतिरियाणुपुन्त्री दुन्भगणादेज अज्ञसयं ॥ २६६ ॥ अयते द्वितीयकपाया वैग्विकपटूं निरयदेवायुः । मनुजतिर्थगानुपून्यें दुर्भगानादेयमयशस्कम् ॥ २६६ ॥

अर्थ—चौथे असंयतगुणस्थानमें दूसरी अपत्याख्यानावरणकपायकी चौकड़ी, वैकिषिक् कशरीरादि छह, नरकायु, देवआयु, मनुष्यगतिआनुपूर्वी, तिर्थगात्यानुपूर्वी, दुर्भग, अना-देय और अयशस्कीर्ति, इस प्रकार १७ प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति होती है ॥ २६६॥

देसे तिदयकसाया तिरियाउज्जोवणीचितिरियगदी । छट्ठे आहारदुगं थीणितयं उदयवोच्छिण्णा ॥ २६७ ॥ देशे कृतीयकपाया तिर्थगायुरुयोतनीचितर्थगातिः । पष्ठे आहारद्विकं स्यानत्रयमुदयन्युच्छित्राः ॥ २६७ ॥

अर्थ — पांचवें देशसंयतगुणस्थानमें तीसरी प्रत्याख्यानावरणकपायके चार भेद, तिर्थंच आयु, उद्योत, नीचगोत्र, तिर्थंचगति इन आठ प्रकृतियोंकी उदयन्युच्छिति होती है। छठे गुणस्थानमें आहारकशरीरादि दो, स्त्यानगृद्धि आदि तीन निद्रा, ये पांच प्रकृतियां उदयसे स्युच्छित्र होती हैं। २६७॥

अपमत्ते सम्मत्तं अंतिमतियसंहदी यऽपुन्त्रम्हि । छचेत्र णोकसाया अणियद्दीभागभागेसु ॥ २६८ ॥

अप्रमत्ते सम्यत्त्वमन्तिमत्रयसंहतिश्चापूर्वे । पट्टेव नोकपाया अनिवृत्तिभागभागयोः ॥ २६८ ॥

अर्थ—सातवें सप्रमत्त गुणस्थानमें सम्यक्त्यप्रकृति, अंतके अर्धनाराचआदि तीन संहनन इसतरह चार प्रकृतियां उदयन्युच्छिन्न होती हैं । आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानमें हास्य आदि ६ नोकपाय उदयन्युच्छिन्न होती हैं । नववें स्निवृत्तिकरणगुणस्थानके सवेदभाग स्नोर सवेदभाग होते स्वेद भाग इन होनोंमेंसे ॥ २६८ ॥—

चेदितय कोहमाणं मायासंजलणमेव सुहुमंते। सुहुमो लोहो संते वर्ज्ञणारायणारायं॥ २६९॥ वेदत्रयं क्रोधमानं मायासंब्वलनमेव सुक्त्मान्ते। सुक्ष्मो लोभः शान्ते वज्जनाराचनाराचम्॥ २६९॥

अर्थ— सवेदभागमें तो पुरुषवेदादि तीन वेद, तथा अवेदभागमें संज्वरुन कोध, मान और माया ये तीन, इसतरह दोनों भागोंकी मिरुकर ६ प्रकृतियां उदयसे न्युच्छिन होती हैं। बादरहोभ भी यहींपर उदयस्युच्छिन जानना। किंतु स्क्ष्म संज्वरुनहोभकी उदयस्युच्छिन स्क्ष्मसांपरायनामके दशवें गुणस्थानके अंतसमयनें होती है। ग्यारहवें उपशान्तमोहगुण-स्थानमें बज्जनाराच और नाराचसंहनेन इन दोनोंकी उदयस्युच्छिति होती है। २६९॥

खीणकसायदुचरिमे णिद्दा पयला य उदयवोच्छिण्णा । णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमिम्हि ॥ २७० ॥ क्षीणकपायद्विचरमे निद्रा प्रचला च उदयब्युच्छिन्नाः । हानान्तरायद्शकं दर्शनचरवारि चरमे ॥ २७० ॥

अर्थ—बारहवें कीणकपायके ज्यान्त्य सनयमें निद्रा और प्रवता इन दो प्रकृतियोंकी तथा अन्तके समयमें ज्ञानावरण ५ और अंतराय ५ इस तरह १० तथा चर्छ्वर्र्धनादि चार दर्शनकी, इसपकार १४ प्रकृतियोंकी, तथा ज्यान्त्य और अन्त्य समयकी सब २+१७ मिलकर १६ प्रकृतियोंकी बारहवें गुजसानमें ज्वयसे स्कृतियोंकी होती है।। २७०॥

तदियेद्धवज्जणिमिणं थिरमुहसरगदिउरासतेज्ञदुगं। संटाणं वण्णागुरुचउद्धः पत्तेय जोगिमिहः॥ २७१॥ वृतीवैद्यकनिर्माणं त्यिरहुमसरणिविधारास्तेज्ञिद्धिवम्। संसानं वर्णागुरुचहुर्वः प्रतेषं चोतिनि ॥ २७१॥ अर्थ—तेरहपे स्वोगकेदली दुणसार्वे तीतरे वैद्तीद्यक्षेके साता ५५॥ भेदोंगंसे कोई एक, धोर वन्तर्भगारा नसंद्यन, निर्माण, िष्टर गुभन्यर िहाणेगिनि औदािक भोर तेजस इन सबका जोड़ा (भार अखिर इत्यादि), समन्तुरसमंगान भादि ६ संतान, वर्णादि नार, अगुरुल्युआदि नार, और प्रलेक भरीर-सब मिलकर् ३० प्रकृतियांकी उदयस्युन्छित्ति होती है ॥ २७१ ॥

> तिद्येकं मणुवगदी पंचिंदियसभगतसतिगादेजं । जसितत्यं मणुवाऊ उनं च अजोगिचरिमम्हि ॥ २७२ ॥ वृक्षीयैकं मानवगतिः पञ्चेन्द्रियसभगतस्तिकादेयम् । यशसीर्थं मानवायुक्तं चायोगिचरगे ॥ २७२ ॥

अर्थ—नीदहवें अयोगकेवली गुणसानके अंतरागरांगं तीसरे वेरनीरकर्मकी कोई एक प्रकृति, मनुष्यगति, पंनेद्रिराजाति, सुभग, त्रसादि तीन, आदेय, यशस्त्रीर्ति, तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्यायु, और कंनगोत्र–इसप्रकार १२ प्रकृतियां उदयसे ब्युन्छित्त होती हैं ॥ २७२ ॥

आगे अन्यगुणशानोंगं जैसे साता तथा असाताके उदयसे इन्द्रियजन्य मुख तथा दुःख होता है वैसे केवली भगवानके भी होना चाहिये ? इसका उत्तर आचार्यमहाराज देते हैं;

णट्टा य रायदोसा इंदियणाणं च केविलिम्हि जदो । तेण दु सादासादजसुहदुक्सं णित्थ इंदियजं ॥ २७३ ॥ मधी च रागद्वेषी इन्द्रियज्ञानं च केविलिनि यतः । तेन तु सातासातजसुखदुःखं नास्ति इन्द्रियजम् ॥ २७३ ॥

अर्थ—केवली भगवानके घातियाकर्मका नाश होजानेसे मोहनीयके मेद जो राग तथा द्वेप वे नष्ट होगये। और ज्ञानावरणका क्षय होजानेसे ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जन्य इंद्रियज्ञान भी नष्ट होगया। इसकारण केवलीके साता तथा असाताजन्य इन्द्रियविषयक सुख—दुःख लेशमात्र भी नहीं होते। वयोंकि सातादि वेदनीयकर्म मोहनीयकर्मकी सही-यतासे ही सुख दुःख देता हुआ जीवके गुणको घातता है, यह बात पहलेमी कहआये हैं। अतः उस सहायकका अभाव होजानेसे वह जली जेवडीवत् अपना कुछ कार्य नहीं करसकता।। २७३॥

अव वेदनीयकर्म केवलीके इन्द्रियजन्य सुखदुः खका कारण नहीं है, इसी वातको सिद्ध करनेके लिये युक्ति कहते हैं;—

> समयद्विदिगो वंधो सादस्सुदयप्पिगो जदो तस्स । तेण असादस्सुदओ सादसरूवेण परिणमदि ॥ २७४ ॥ समयस्थितिको वन्धः सातस्थोदयात्मको यतः तस्य । तेनासातस्थोदयः सातस्रहर्भण परिणमति ॥ २७४ ॥

अर्थ—जिस कारण केवली भगवानके एक सातावेदनीयका ही वंध सो भी एकसमयकी शितवाला ही होता है, इसकारण वह उदयसक्षप ही है। और इसीकारण असाताका उदय सातासक्षपसे ही परिणमता है। क्योंकि असातावेदनीय सहायरहित होनेसे तथा वहुत न होनेसे मिष्ट जलमें खारेजलकी एक वृंदकी तरह अपना कुछ कार्य नहीं करसक्ता ॥२७४॥

एदेण कारणेण दु सादस्सेव दु णिरंतरो उदओ । तेणासादणिमित्ता परीसहा जिणवरे णित्य ॥ २७५ ॥ एतेन कारणेन तु सातस्यैव तु निरन्तर उदयः । तेनासातनिमित्ताः परीषहा जिनवरे न संति ॥ २७५ ॥

अर्थ—इस पूर्वगाथाकथित कारणसे केवलीके हमेशा सातावेदनीयका ही उदय रहता है। सीकारण असाताके निमिक्तसे होनेवाली क्षुषा आदिक जो ११ परीयह हें वे जिनवरदेवके गर्यस्प नहीं हुआ करतीं हैं॥ २७५॥

अव गुणसानोंमें क्रमसे उदयह्वप होनेवालीं प्रकृतियोंकी संख्या दिखाते हैं;—

सत्तरसेकारखचहुसहियसयं सिगिगिसीदि छहुसद्री । छाविह सिंह णवसगवण्णास हुदाळवारुद्या ॥ २७६ ॥ सप्तदशैकादशखचतुःसिहतशतं सप्तेकाशीतिः पट्दिसप्ततिः । पट्पिः नवसप्तभाशत् द्विचलारिशहादशोद्याः ॥ २७६ ॥

अर्थ-मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानोंमें क्रमसे ११७,१११,१००,१०४,८७,११,७६,७२,६६,६०,५९,५७,४२,१२ मक्तियोंका उदय होता है ॥२७६॥ अब अनुदयस्त्र मक्तियोंको कहते हैं:—

पंचेकारसवावीसद्वारसपंचतीस इगिछादालं । पण्णं छप्पण्णं वितिपणसिष्ट असीदि दुगुणपणवण्णं ॥२७०॥ पश्चैकादशद्वाविंशत्रष्टादशपश्चित्रशदेकपट्ट्स्वारिशत् । पश्चाशत् पट्पश्चाशत् द्वित्रिपश्चपष्टिरसीविः द्विगुणपञ्चपश्चाशत् ॥२७७॥

अर्थ—उन मिथ्यादृष्टि आदि गुणसानोंनें कमसे ५,११,२२,१८,३५,४१, ४६,५०,५६,६२,६३,६५,८०,११० प्रकृतियां अनुद्यक्त हें, अर्थात् इनका इदय नहीं होता ॥२७७॥

जाने उदय कार उदीरणाकी प्रकृतियोंने जो कुछ विशेषता है उसको बताते हैं:— उदयस्मुदीरणस्स य सामित्तादो ण विज्ञदि विसेसो । मोत्तृण तिण्णिटाणं पमत्त जोगी अजोगी य ॥ २७८ ॥ उद्यंस्थोदीरणायाश्च स्वामित्वात् न विद्यते विशेषः । मुत्तवा त्रिस्थानं प्रमत्तः योगी अयोगी च ॥ २७८॥

अर्थ—उदय और उदीरणामें सामीपनेकी अपेक्षा कुछ विशेषता नहीं है। परंतु प्रमत्तनामा छठा गुणस्थान, और तेरहवां सयोगी, तथा चौदहवां अयोगी इन तीनों गुणस्थानोंको छोड़देना। अर्थात् इन तीन गुणस्थानोंमें ही विशेषता है और सब जगह समानपना है॥२७८॥

अव उसी विशेषताको दो गाथाओंसे दिखाते हैं;—

तीसं वारस उदयुच्छेदं केविलणमेकदं किचा। सादमसादं च तिहं मणुवाउगमविणदं किचा॥ २७९॥

त्रिंशत् द्वादश उदयोच्छेदं केविलनोरेकत्र कृत्वा । सातमसातं च तत्र मानवायुष्कमपनीतं कृत्वा ॥ २७९ ॥

अर्थ — सयोगी और अयोगी केवलीकी २० और १२ उदयव्युच्छित्ति प्रकृतियोंको मिलाना, और उन ४२ में से साता १ असाता २ और मनुष्यायु ३ इन तीन प्रकृतियोंको घटाना चाहिये॥ २७९॥

अविणदितिष्पयडीणं पमत्तविरदे उदीरणा होदि । णित्थित्ति अजोगिजिणे उदीरणा उदयपयडीणं ॥ २८० ॥

अपनीतित्रप्रकृतीनां प्रमत्तविरते उदीरणा भवति । नास्तीति अयोगिजिने उदीरणा उदयप्रकृतीनाम् ॥ २८० ॥

अर्थ—घटाई हुई सीता आदि तीन प्रकृतियोंकी उदीरणा प्रमत्तविरत नामा छठे गुण-स्थानमें ही होती है। बाकी ३९ प्रकृतियोंकी उदीरणा सयोगकेवलीके होती है। तथा वहां ही उदीरणाकी व्युच्छित्ति मी होती है। और अयोगकेवलीके उदीरणा होती ही नहीं। यहीं विदोपता है॥ २८०॥

अब उदीरणाकी व्युच्छित्ति गुणस्थानोंमें कमसे कहते हैं;-

पण णव इगि सत्तरसं अद्वद्ध य चदुर छक छचेव । इगि दुग सोछगदारुं उदीरणा होति जोगंता ॥ २८१ ॥

पछ नवंकं सप्तद्दा अष्टाष्ट च चत्वारि पट्टं पद चैव ।

एकं दिकं पोडरीकोनचत्वारिंझत् उदीरणा भवन्ति योग्यन्ताः ॥ २८१ ॥

अर्थ — निथ्यादृष्टिने लेकर सयोगकेवलीपर्यंत क्रमसे ५,०,१,१०,८,८,४,६,६,१,१,१६,३०, वक्रतियोंकी उदीरणाट्युच्छित्ति होती है॥ २८१॥

मंद्रियपरियामीने ही इन नीनीवी दर्शरणा होती है इंगकारण अवगताक्षक इन वीनीवी दरीरणा का होना असंभव है।

अब पहले कही हुई उदीरणा और अनुदीरणारूप प्रकृतियोंकी संख्या दो गाथाओंसे कहते हैं:—

सत्तरसेकारखचढुसिहयसयं सिगिगिसीदि तियसदरी। ज्वितिण्णिसिंह सगछक्रवण्ण चडवण्णसुगुदालं॥ २८२॥ पंचेकारसवावीसद्वारस पंचतीस इगिणवदालं। तेवण्णेकुणसद्दी पणछक्कडसिंह तेसीदी॥ २८३॥ जुम्मं।

सप्तर्शैकादशखचतुःसिहतशतं सप्तैकाशीतिः त्रिसप्तिः ।
नवत्रिपष्टिः सप्तपद्भपश्चाशत् चतुःपश्चाशत् एकोनचत्वारिंशत् ॥ २८२ ॥
पश्चेकादशद्वाविंशत्यष्टादश पश्चित्रंशत् एकनवचत्वारिंशत् ।
त्रिपश्चाशदेकोनपष्टिः पश्चपद्वाष्टपष्टिः त्र्यशीतिः ॥ २८३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि तेरह गुणस्थानों कमसे ११७, १११, १००, १०४, ८७, ८१, ७३, ६९, ६३, ५७, ५६, ५४, ३९, प्रकृतियां उदीरणारूप हें । और ५, ११, २२, १८, ३५, ४१, ४९, ५९, ५५, ६५, ६६, ६८, ८३, अनुदीरणा रूप प्रकृतियां जानना । अर्थात् इन २ गुणस्थानोंमें इतनी २ प्रकृतियोंकी उदीरणा नहीं होती ॥ २८२ ॥ २८३ ॥

इस प्रकार गुणस्थानोंमें उदय और उदीरणाकी त्रिंभंगी (तीन भेद) कही। अब गत्यादिक १४ मार्गणाओंमें उदयत्रिभंगी कहते हुए उदयका क्रम दिखाते हैं;—

गदियादिसु जोग्गाणं पयिष्ठिष्पहुदीणमोघसिद्धाणं । सामित्तं णेदवं कमसो उदयं समासेज्ञ ॥ २८४ ॥ गत्यादिषु योग्यानां प्रकृतिप्रभृतीनाभोषसिद्धानाम् । सामित्वं नेतव्यं क्रमश द्ययं समासाय ॥ २८४ ॥

अर्थ—प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशवंध गुणसानोंमें सिद्ध किये जा चुके हैं। अब उनका स्वामीपना गत्यादिमार्गणाओंने क्रमसे उदयकी अपेक्षाकर पटित करना चाहिये॥ २८४॥

आगे इस विषयमें सबसे पहले कुछ परिभाषाओं (नियमों ) को पांच गाधाओं हारा वताते हैं;—

गदिआणुआउउद्धी सपदे भृषुण्णवादरे ताझी । उपुद्धी णरदेवे धीणतिशुद्धी परे तिरिवे ॥ २८५॥

९. दरम शहुद्य प्रमानुविधित । इसी प्रमार हरीरण धनुरीरण और हरीरणारी सुविधित ।

गंसान्वायुरुदयः सपदे भूपूर्णवादरे आतपः । षचोदयो नरदेवे स्यानत्रिकोदयो नरे तिरिश ॥ २८५ ॥

अर्थ — किसीमी विविधतमवके पहले समयमें ही उस विविधत भवके योग्य गति, आनुपूर्वी और आयुका उदय होता है । और सपदे कहनेसे एक जीवके एकही गति आनुपूर्वी तथा आयुका उदय युगपत हुआ करता है । आतपनाम कर्मका उदय वादर पर्याप्त प्रथिवीकायिक जीवके ही होता है । उच्चगोत्रका उदय मनुष्य और देवोंके ही होता है, और स्त्यानगृद्धिआदि तीन निद्रा प्रकृतियोंका उदय मनुष्य और तिर्थवोंके ही होता है ॥ २८५ ॥

संखाउगणरितरिए इंदियपज्जत्तगाहु थीणितयं। जोग्गमुदेदं विज्ञिय आहारियगुवणुट्टयगे॥ २८६॥ संख्यायुष्कनरितरिश्च इन्द्रियपर्याप्तकात् स्यानत्रयम्। योग्यमुदेतुं वर्जयित्वा आहारियगूर्वणोत्थापके॥ २८६॥

अर्थ—संख्यात वर्षकी आयुवाले कर्मभूमिया मनुष्य और तिर्थंचोंकेही इन्द्रिय पर्याप्तिके पूर्ण होनेके वाद स्त्यानगृद्धि आदि तीन निद्राओंका उदय हुआ करता है। परंतु आहारक ऋद्धि और वैक्रियक ऋद्धिके धारक मनुष्योंके इनका उदय नहीं होता। अत एव ऋदि वाले मनुष्योंको छोड़कर सब कर्मभूमियां मनुष्योंमें इनके उदयकी योग्यता समझना॥२८६॥

अयदापुण्णे ण हि थी संढोवि य घम्मणारयं मुचा । थीसंढयदे कमसो णाणुचऊ चरिमतिण्णाणू ॥ २८७ ॥ अयतापूर्णे न हि स्त्री पण्डोपि च वर्मनारकं मुक्त्वा । स्त्रीवण्डायते कमशो नानुचत्वारि चरमत्रयानुः ॥ २८७ ॥

अर्थ — निर्वृत्त्यपर्याप्तक असंयत गुणस्थानमें स्त्रीवेदका उदय नहीं है। क्योंकि असंयत-सम्यादिष्ट मरण करके स्त्री नहीं होता । इसीप्रकार पहले घर्मा नामक नरकके सिवाय अन्य तीन गतियोंकी चतुर्थगुणस्थानवर्ती निर्वृत्यपर्याप्त अवस्थामें नपुंसक वेदका भी उदय नहीं होता। इसीकारणसे स्त्रीवेदवाले असंयतके तथा नपुंसकवेदवाले असंयतके कमसे चारों आनुपूर्वी तथा नरकके विना अंतकी तीन आनुपूर्वी प्रकृतियोंका उदय नहीं होता।।२८०॥

इगिविगलयावरचक तिरिए अपुण्णो णरेवि संघडणं । ओरालदु णरितिरिए वेगुन्वदु देवणेरियए ॥ २८८ ॥ एकविकल्लावरचत्वारि तिरिश्च अपूर्णा नरेपि संहननम् । औरालदि नरितरिश्च वैक्रियिकद्वि देवनैरियके ॥ २८८ ॥

अर्थ-एकेन्द्री, तथा दोइन्द्री आदि विकलत्रय और स्थावर आदि चार प्रकृतियोंका

एकम (च्छेन्डे होने में माहि। एउटेमएहिन नियंत्र व मनुष्येत्र भी उद्य होने योग्य कही हैं। राज्यंत्रतानकादि सह संस्त्रता जैल जिल्लीहरू वर्गरनामकर्मका जीड़ा मनुष्य तथा नियंत्रके उद्य होने होग्य हैं। एवं विकिथक दर्शर व उसके आंगोगंग ये दो मकृतियां देव जीर नार्गक्षयोंके ही उद्य होने बीग्य कहीं हैं॥ २८८॥

> तेडिनिगृणितिरिक्येयुजीयो वाद्रेसु पुण्णेसु । सेमाणं पयडीणं ओयं वा होदि उद्ओ हु ॥ २८९ ॥ नेजिन्सकोमिनियेशु द्योनी वाद्रेषु पूर्णेषु । देषाणां प्रद्यानामोष्यम् भवति दृद्यम् ॥ २८९ ॥

अर्थ-तेजः कायिक, वायुकायिक अंति साधारणवनस्यतिकायिक इन तीनोंको छोड़कर अन्य बादर पर्याप्तक तिर्यचोंके उद्योत प्रकृतिका उदय होता है। आँत शेष वर्षी प्रकृतियोंका उदय गुणसानके कमसे जानना ॥ २८९॥

इस प्रकार पांच परिभाषासृत्रोंसे उदयका नियम कहकर चारगतियोंमें उदयप्रकृतियोंको कहते हुए पहले नरकगतिमें कहते हैं;—

थीणतिथीपुरिस्णा घादी णिरयाङ्णीचयेयणियं। णामे सगयचिठाणं णिरयाण् णारयेसुद्या ॥ २९० ॥ स्यानिक्षीपुरूपोना घातिनो निरयायुर्नीचवेदनीयम्। नाम्नि स्वकवयःस्थानं निरयानुः नारकेषृद्याः॥ २९० ॥

अर्थ—स्त्यानगृद्धि आदिक तीन, सीवेद और पुरुपवेद इन पांचके सिवाय घाती-कर्मोकी ४२ प्रकृतियां; नरकायु, नीचगोत्र और साता—असातावेदनी तथा नामकर्ममेंसे नारिकयोंके भाषापर्याप्तिके स्थानमें होनेवार्टी २९ प्रकृतियां और नरकगत्यानुपूर्वी ये सब ७६ प्रकृतियां नरकगितमें उदय होने योग्य हैं; ॥ २९० ॥

अव उन २९ प्रकृतियोंको दिखाते हैं;—

वेगुन्वतेजिधरसहदुग दुग्गदिहुंडिणिमिणपंचिंदी । णिरयगदि दुन्भगागुरुतसवण्णचऊ य विचठाणं ॥ २९१ ॥ वैगुर्वतेजःस्थिरद्यभिद्वकं दुर्गतिहुण्डिनमीणपचेन्द्रियम् । निरयगतिर्दुर्भगागुरुत्रसवर्णचत्वारि च वचःस्थानम् ॥ २९१ ॥ ...

अर्थ-वैकियिक, तैजस, स्थिर, शुम इनका जोड़ा, और अ र स्थान, निर्माण, पंचेंद्री, नरकगित; तथा दुर्मग-अगुरुल्यु-त्रस-वर्ण इसप्रकार ये सब उनतीस प्रकृतियां नारकी जीवांके होती हैं ॥ २९१ ॥ भागे भगी नामके पहले नरकमें पक्षिणे में उद्यान्ति जीत बचारे हैं.--

मिन्छमणंतं भिर्मं भिन्छादिनिए कपा डिटी लगरे। विदियकसाया दुरभगणादेजद्गाडिणर्यवक ॥ २८२॥ मिल्यमनन्तं भिषं मिल्याचादिवी कणाव डिविर्यते। दितीयकपाया दुर्भगानादेणदिकाद्गियवद्यारि॥ २९२॥

अर्थ—प्रथमनरक्के भिश्यादि लादि तीन गुणशानोंमं कमरे मिश्याल, अनंतानुं नी चार, और सम्यमिश्याल में उदयसे न्युच्यित होते हैं। उमी पर्या नरक्के असेयत नामक नीये गुणशानमें वूसरी अपनाश्यान कपायकी नीक ही, दुर्भम—दुःसर में दो तथा अनि देग-अमरास्कीर्त में दो, नरकाय, और नरकमति आदि बार अर्थात् नरकमति, नरकम स्यानुपूर्वी, वैकियक शरीर तथा वैकियक आंगोपांग ने नार-सब मिलकर १३ प्रकृतिमें की उदयसे न्युक्तित होती है।। २९२॥

**जागे वृतारे जादि गरकों**में स्युन्छिति कहते हैं;—

विदियादिसु छसु पुढविसु एवं णवरि य असंजदद्वाणे । णित्य णिरयाणुपुत्री तिस्से मिन्छेव वोन्छदो ॥ २९३ ॥ दितीयादिषु पद्मु प्रथिवीषु एवं नविर च असंगतशाने । नास्ति निरयानुपूर्वी तस्तान् भिष्ये एव ब्युच्छेदः ॥ २९३ ॥

अर्थ—दूसरी वंशा आदि छह नरककी पृथिवियोंगें धर्मा नरककी तरहही उदयादि समझना । किंतु विशेषता इतनी है कि असंयत गुणस्थानमें नरकमत्यानुपूर्वीका उदय नहीं है । इसकारण मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही मिथ्यात्व प्रकृतिके साथ २ नरकमत्यानुपूर्वीकी भी उदयन्युव्छित्ति होजाती है ॥ २९३ ॥

अव तिर्यचगतिमं कहते हैं:-

तिरिये ओघो सुरणरिणरयाऊउच मणुदुहारदुगं । वेगुव्वछकतित्थं णित्थि हु एमेव सामण्णे ॥ २९४ ॥ तिरिश्च ओघः सुरनरिनरयायुरुचं मनुद्धिआहारिद्धिकम् । वैगूर्वेपदूर्तीर्थं नास्ति हि एवमेव सामान्ये ॥ २९४ ॥

अर्थ—तिर्थनगतिमं गुणस्थानकी तरहसेही उदयादि जानना । परंतु उनमेंसे देवआयु, मनुष्यायु, नरकायु, उच्चगोत्र, मनुष्यगति आदि २, आहारादि २, और वैकियिक शरीर आदि ६, तथा तीर्थकर—ये सब १५ प्रकृति उदय होनेके योग्य नहीं हैं । इसकारण १०७ प्रकृतियोंकाही उदय हुआ करता है । इसीप्रकार तिर्थनके पांच भेदोंमेंसे सामान्यतिर्थनोंमें भी जानना ॥ २९४ ॥

आगे पंचेन्द्रीतिर्यंच और पर्याप्तकतिर्यचों उदयादि कहते हैं;—
धावरदुगसाहारणताविगिविगल्ण ताणि पंचक्खे ।
इतिथअपज्जनूणा ते पुण्णे उदयपयडीओ ॥ २९५ ॥ धावरद्विकसाधारणातपैकविकलोनाः ताः पश्चासे ।
स्थपर्याप्तोनास्ताःपूर्णे उदयप्रकृतयः ॥ २९५ ॥

अर्थ—उक्त सामान्यतिर्यंचकी १०७ प्रकृतियों में से स्थावर आदि २, साधारण, आतप एकेंन्द्री, विकल्त्रय, इन साठ प्रकृतियों को घटादेनेसे वाकीवर्ची ९९ प्रकृतियों पंचेन्द्रिय-तिर्यंचके उदय योग्य हैं। सौर इन ९९ प्रकृतियों मेंसे भी स्त्रीवेद तथा अपर्याप्त ये दो कम करनेसे वर्ची हुई ९७ प्रकृतियां पर्याप्ततिर्यंचके उदय योग्य कहीगई हैं॥ २९५॥

आगे स्रीतिर्यंच और रुज्यपर्याप्तिर्विचोंमें उदयादि कहते हैं;-

पुंसंदृणित्यजुदा जोणिणिये अविरदे ण तिरियाणू ।
पुण्णिदरे थी थीणित परघाददु पुण्णिउज्ञोवं ॥ २९६ ॥
सरगिददु जसादेज्ञं आदीसंठाणसंहदीपणगं ।
सुभगं सम्मं मिस्सं हीणा तेऽपुण्णसंदजुदा ॥ २९७ ॥ जुम्मं ।
पुंपण्डोनन्नीयुवा योनिमित अविरते न तिर्यगातुः ।
पूर्णेतरे स्नो स्त्यानित्र परघाति पूर्णोद्योतम् ॥ २९६ ॥
स्वरगिति यशआदेयमादिसंस्थानसंहितपश्चकम् ।
सुभगं सम्यक्त्वं निम्नं हीनाः ता अपूर्णपण्डयुवाः ॥ २९७ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—योनिमत् अर्थात् तिर्यंचिनीके उपर्युक्त ९७ प्रकृतियों मेंसे पुरुषवेद और नपुंसक-वेदको घटाकर तथा स्त्रीवेद मिलानेसे ९६ प्रकृतियां उदययोग्य हैं। उसमें मी अविरतसम्य-ग्दृष्टि गुणस्यानमें तिर्यंचगत्यानुपूर्वीका उदय नहीं है। और लब्ध्यपर्याप्तक पंचेद्रीतिर्यंचके उन ९६ प्रकृतियों से स्त्रीवेद, स्त्यानगृद्धि आदि ३, परघातादि दो, पर्याप्त, उद्योत, स्तरका जोड़ा, विह्ययोगतिका युगल, यशस्क्रीति, आदेय, आदिके समचतुरस्रआदि पांच संस्थान, वर्ष्रभनाराच आदि पांच संहनन, सुभग, सन्यक्त्वप्रकृति और सन्यिगिध्यात्व ये २७ कम करके तथा अपर्याप्त और नपुंसक वेद ये दो प्रकृतियां मिलानेसे कुल ७१ प्रकृतियां उदय योग्य हैं॥ २९६॥ २९७॥

साने मनुप्यगतिमें उदयादिको कहते हैं;--

मणुवे ओघो घावरतिरियादावदुगएयवियछिदि । साहरणिदराउतियं वेगुवियछक परिहीणो ॥ २९८ ॥ मानवे ओघः स्थावरिवर्धगातपिहकैकविकलेन्द्रियम् । साधारणेतरायुख्यं वैगुविकपट्टं परिहीनः ॥ २९८ ॥ अर्थ—चार प्रकारके मनुष्योमेंस सामान्य मनुष्यके, गुणसानीमें कहीं हुई १२२ प्रकृतियोमेंसे स्थावर—तिर्यंचगित—आतप इन तीनीका तुगल (जीला), और एकेट्री, विकलेन्द्री ३, साधारण, मनुष्यायुसे अन्य तीन आयु. और विकिथिक शरीरादि ६ कम करनेसे वाकी उदय योग्य १०२ प्रकृतियां हैं॥ २९८॥

उनमें गुणस्यानकी अपेक्षासे उदयन्युच्छिति दिसाते हैं;—

मिच्छमपुण्णं छेदो अणमिस्सं मिच्छगादितिसु अयदे । विदियकसायणराण् दुन्भगऽणादेज्ञ अज्ञसयं ॥ २९९ ॥ मिथ्यात्वमपूर्णं छेद अनमिश्रं मिथ्यकादित्रिषु अयते । दितीयकपायनरातुः दुर्भगानादेयायशस्कम् ॥ २९९ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वआदि तीन गुणसानोंगंसे कमसे पहलेगं मिथ्यात्व १ अपर्याप्त २, दूसरेमं अनंतानुवंची चार, तीसरेगं मिश्र दर्शनमोहनीय, तथा असंयत गुणस्थानमं दूसरी अप्रत्यास्यानकी चोकड़ी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, और अयशस्कीर्ति इन ८ प्रकृतियोंकी उदयसे व्युच्छित्ति होती है ॥ २९९ ॥

देसे तदियकसाया णीचं एमेय मणुससामण्णे ।

पज्जत्तेवि य इत्थीवेदाऽपज्जत्तिपरिहीणो ॥ ३०० ॥
देशे वृतीयकपाया नीचमेवमेव मनुष्यसामान्ये ।

पर्याप्तेषि च स्त्रीवेदापर्याप्तिपरिहीना ॥ ३०० ॥

अर्थ—पांचवें देशसंयतगुणस्थानमें तीसरी प्रत्याख्यानकपाय चार और नीचगोत्रकी उदयव्युच्छित्ति होती है। उसके उपर छट्टे आदि गुणस्थानों ने सेशिक पहले गुणस्थानके कमसे उदयव्युच्छिति वताई है वैसीही जानना पर्याप्तमनुष्यमें सामान्य मनुष्यकी १०२ प्रकृतियों मेंसे स्रीवेद और अपर्याप्ति ये दो कम करनेसे १०० प्रकृतियां उदय योग्य हैं॥३००॥

मणुसिणिएत्थीसहिदा तित्थयराहारपुरिससंदूणा ।

पुण्णिदरेव अपुण्णे सगाणुगदिआउगं णेयं ॥ ३०१ ॥

मनुष्यिण्यां स्रीसहिताः तीर्थकराहारपुरुपपण्डोनाः ।

पूर्णेतर इवापूर्णे स्वकानुगत्यायुष्कं ज्ञेयम् ॥ ३०१ ॥

अर्थ — उक्त १०० प्रकृतियों में स्नीवेद प्रकृति मिलाने और तीर्थंकर, आहारकयुगल, ... वेद और नपुंसकवेद ये ५ प्रकृतियां कमकरनेसे ९६ प्रकृतियां मनुष्यिणीके उदय योग्य हैं। और लिब्धअपर्याप्तक मनुष्यके तिर्यंचलिक्यपर्याप्तककी तरह ७१ प्रकृतियां उदय योग्य समझना। परंतु आनुपूर्वी, गित और आयु—ये तीन प्रकृतियां तिर्यंचकी छोड़कर अपनी (मनुष्यसंवंधी) ही जानना॥ ३०१॥

अव भोगभ्मिया मनुष्य खोर तिर्यचमें उदयादिको दो गाधाओंसे कहते हैं;—
मणुसोघं वा भोगे दुग्गचिजणीचसंढधीणितयं।
दुग्गदितित्धमपुण्णं संहदिसंठाणचित्मपणं ॥ ३०२ ॥
हारदुहीणा एवं तिरिये मणुदुचगोदमणुवाउं।
अविणय पिक्खव णीचं तिरियदुतिरियाउउज्जोवं॥३०३॥जुम्मं।
मनुष्योध इव भोगे दुर्भगचतुर्नीचपण्डस्यानत्रयम्।
दुर्गतितीर्धमपूर्णं संहतिसंखानचरमपश्च ॥ ३०२ ॥
आहारद्विहीना एवं तिरिश्च मनुद्विज्वगोत्रमानवायुः।
अपनीय प्रक्षिष्य नीचं तिर्यद्वितिर्थगानुरुक्योतम् ॥ ३०३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ — भोगभूमियां मनुष्यों सामान्यमनुष्यकी १०२ प्रकृतियों मेंसे दुर्भग आदि १, नीचगोत्र, नपुंसकवेद, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, अपशस्तविहायोगिति, तीर्थकर प्रकृति, अपशितः अंतके वज्रनाराच आदि पांच संहनन तथा न्यप्रोधपरिमंडल आदि पांच संस्थान और आहारक शरीर युगल-इन २४ प्रकृतियों को घटादेनेसे वचीं हुई ७८ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। और इसीतरह भोगभूमिया तिर्थवमें भोगभूमिया मनुष्योंकी तरह ७८ प्रकृतियों मनुष्यगित आदि दो, उच्चगोत्र और मनुष्यायु, इन चार प्रकृतियोंको घटाकर तथा नीच गोत्र, तिर्थगिति आदि दो, तिर्थवायु और उद्योत, इन पांचको मिलानेसे ७९ प्रकृतियां उदय योग्य है।। ३०२।। ३०३।।

अब देवगतिमें उदयादिको दिलाते हैं:-

भोगं व सुरे णरचडणराउवज्जूण सुरचउसुराउं।
खिव देवे णेवित्यी इत्यिम्मि ण पुरिसवेदो य ॥ ३०४॥
भोग इव सुरे नरचतुर्नरायुर्वज्ञोनित्वा सुरचतुः सुरायुः।
क्षित्वा देवे नैव सी स्वियां न पुरुषवेद्धः॥ ३०४॥

अर्थ —सामान्यपनेसे देवोंमें भोगभूनिया मनुप्योंकी तरह ७८ प्रकृतियोंमें मनुप्यगिति-लादि चार, मनुप्यायु, वज्जर्षभनाराच संहनन, इन ६ प्रकृतियोंको घटाकर कीर देवगिति-लादि चार, देवायु, इन पांचको निलानेसे ७७ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। परंतु देवोंमें लीवेदका उदय लार देवांगनाओंने पुरुषवेदका उदय नहीं होता, इसकारण केवल देव तथा देवांगनाओंने ७६ ही उदय योग्य समझना ॥ ३०४॥

**जव नव अनुदिशादिनें** छुछ त्रिशेषता बतलाते हैं: —

अविरदटाणं एकं अणुद्दिसादिसु सुरोधमेव हवे । भवणतिकप्पित्थीणं असंजदे णत्थि देवाण् ॥ ३०५ ॥ अर्थ—चार प्रकारके मनुष्योंमंसे सामान्य मनुष्यके, गुणस्यानोंमं कहीं हुई १२२ प्रकृतियोंमेंसे स्थावर—तिर्यंचगति—आतप इन तीनोंका युगल (जोड़ा), और एकेट्री, विकलेन्द्री ३, साधारण, मनुष्यायुसे अन्य तीन आयु, और विकियिक शरीरादि ६ कम करनेसे वाकी उदय योग्य १०२ प्रकृतियां हैं॥ २९८॥

उनमें गुणस्थानकी अपेक्षासे उदयन्युच्छित्त दिखाते हैं;—

मिच्छमपुण्णं छेदो अणमिस्सं मिच्छगादितिसु अयदे । विदियकसायणराण् दुच्भगऽणादेज्ञअज्ञसयं ॥ २९९ ॥ मिध्यात्वमपूर्णं छेद अनमिश्रं मिध्यकादित्रिपु अयते ।

द्वितीयकपायनरानुः दुर्भगानादेयायशस्कम् ॥ २९९ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वआदि तीन गुणस्थानोंमंसे कमसे पहलेमं मिथ्यात्व १ अपर्याप्त २, दूसरेमें अनंतानुवंधी चार, तीसरेमं मिश्र दर्शनमोहनीय, तथा असंयत गुणस्थानमं दूसरी अपत्यास्थानकी चौकड़ी, मनुप्यगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, और अयशस्कीर्ति इन ८ प्रकृतियोंकी उदयसे व्युच्छित्ति होती है ॥ २९९ ॥

े देसे तदियकसाया णीचं एमेव मणुससामण्णे । पज्जत्तेवि य इत्थीवेदाऽपज्जत्तिपरिहीणो ॥ ३०० ॥

देशे तृतीयकषाया नीचमेवमेव मनुष्यसामान्ये । पर्याप्तेपि च स्त्रीवेदापर्याप्तिपरिहीना ॥ ३०० ॥

अर्थ—पांचवें देशसंयतगुणस्थानमें तीसरी प्रत्याख्यानकषाय चार और नीचगोत्रकी उदयव्युच्छिति होती है। उसके उपर छड़े आदि गुणस्थानों नैसीकि पहले गुणस्थानक कमसे उदयव्युच्छिति वताई है वैसीही जानना पर्याप्तमनुष्यमें सामान्य मनुष्यकी १०२ प्रकृतियों से स्रीवेद और अपर्याप्ति ये दो कम करनेसे १०० प्रकृतियां उदय योग्य हैं॥३००॥

मणुसिणिएत्थीसहिदा तित्थयराहारपुरिससंहूणा ।
पुण्णिदरेव अपुण्णे सगाणुगदिआउगं णेयं ॥ २०१ ॥
मनुष्यिण्यां स्नीसहिताः तीर्थकराहारपुरुषपण्डोनाः ।
पूर्णेतर इवापूर्णे स्वकानुगत्यायुष्कं ज्ञेयम् ॥ ३०१ ॥

अर्थ—उक्त १०० प्रकृतियों में स्नीवेद प्रकृति मिलाने और तीर्थंकर, आहारकयुगल, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये ५ प्रकृतियां कमकरनेसे ९६ प्रकृतियां मनुष्यिणींके उदय योग्य हैं। और लव्धिअपर्याप्तक मनुष्यके तिर्यंचलव्ध्यपर्याप्तककी तरह ७१ प्रकृतियां उदय योग्य समझना। परंतु आनुपूर्वी, गति और आयु—ये तीन प्रकृतियां तिर्यंचकी छोड़कर अपनी (मनुष्यसंवंधी) ही जानना।। ३०१।।

सव भोगभूमिया मनुष्य सौर तिर्थंचमें उदयादिको दो गाथाओं से कहते हैं;—

मणुसोघं वा भोगे दुच्भगचउणीचसंढधीणतियं।

दुग्गदितित्धमपुण्णं संहदिसंठाणचिरमपणं॥ ३०२॥

हारदुहीणा एवं तिरिये मणुदुचगोदमणुवाउं।

अविणय पिक्सव णीचं तिरियदुतिरियाउउज्जोवं॥३०३॥जुम्मं।

मनुष्योध इव भोगे दुर्भगचतुर्नीचषण्डस्यानत्रयम्।

दुर्गतितीर्थमपूर्णं संहतिसंस्थानचरमपश्च॥ ३०२॥

आहारद्विहीना एवं तिरिश्च मनुद्विडचगोत्रमानवायुः।

अपनीय प्रक्षित्य नीचं तिर्थिद्वित्वर्थनायुक्चोतम्॥ ३०३॥ युग्मम्।

अर्थ — भोगभूमियां मनुष्योंमें सामान्यमनुष्यकी १०२ प्रकृतियोंमेंसे दुर्भग आदि १, नीचगोत्र, नपुंसकवेद, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, अपशस्तविहायोगित, तीर्थकर प्रकृति, अपर्याप्ति; अंतके वज्जनाराच आदि पांच संहनन तथा न्यप्रोधपरिमंडल आदि पांच संस्थान और आहारक शरीर युगल-इन २४ प्रकृतियोंको घटादेनेसे वचीं हुई ७८ प्रकृतियों उदय योग्य हैं। स्तार इसीतरह भोगभूमिया तिर्यचमें भोगभूमिया मनुष्योंकी तरह ७८ प्रकृतियों मनुष्यगित आदि दो, उच्चगोत्र स्तार मनुष्यायु, इन चार प्रकृतियोंको घटाकर तथा नीच गोत्र, तिर्यगिति आदि दो, तिर्यचायु और उचीत, इन पांचको मिलानेसे ७९ प्रकृतियां उदय योग्य है।। ३०२।। ३०३।।

अव देवगतिमें उदयादिको दिखाते हैं;—

भोगं व सुरे णरचडणराउवज्जूण सुरचउसुराउं। खिव देवे णेवित्यी इत्यिमिम ण पुरिसवेदो य ॥ ३०४॥ भोग इव सुरे नरचतुर्नरायुर्वज्ञोनित्वा सुरचतुः सुरायुः। सिक्षा देवे नैव सी स्वियां न पुरुषवेदश्च ॥ ३०४॥

अर्थ—सामान्यपनेसे देवोंमें भोगभूमिया मनुप्योंकी तरह ७८ प्रकृतियोंमें मनुप्यगित-सादि त्वार, मनुप्यायु, वज्जर्षभनाराच संहनन, इन ६ प्रकृतियोंको घटाकर स्नीर देवगित-सादि त्वार, देवायु, इन पांचको निलानेसे ७७ प्रकृतियां उदय योग्य हें। परंतु देवोंमें सीवेदका उदय सार देवांगनाओंमें पुरुषवेदका उदय नहीं होता, इसकारण केवल देव तथा देवांगनाओंमें ७६ ही उदय योग्य समझना॥ ३०४॥

**जब नव अनुदिशादिमें** कुछ विशेषता बतलाते हैं; —

अविरदठाणं एकं अणुद्दिसादिसु सुरोधमेव हवे । भवणतिकप्पित्धीणं असंजदे णित्थ देवाणू ॥ ३०५ ॥

लागे कायमार्गणामें उदयको कहते हैं;-

एयं वा पणकाये ण हि साहारणिमणं च आदावं ।

हुसु तहुगसुज्जोवं कमेण चिरमिम्ह आदावं ॥ २०९ ॥

एकं वा पश्चकाये न हि साधारणिनदं चातापम् ।

हयोलिद्विकसुद्योतः क्रमेण चरमे आतपः ॥ ३०९ ॥

अर्थ—पृथिवीकायादि पांचकार्योनं एकेन्द्रीकी तरह ८० प्रकृतियों मेंसे एक साधारण प्रकृतिके घटानेपर पृथिवीकायमें उदय योग्य ७९ कोर साधारण तथा खातप प्रकृतिके घटानेपर जलकार्यमें उदययोग्य ७८ प्रकृतियां जानना । कोर तेजःकायिक-वायुकायिक इन दोनोंने साधारण-खातप ये दोनों कोर उद्योत, ऐसे तीन प्रकृतियां घटानेसे ७७ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। तथा अंतके वनस्पति कायमें केवल खातप प्रकृति घटानेपर ७९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। ३०९॥

सव त्रसकायमें उदयको दिखाते हैं;-

जोघं तसे ण थावरदुगसाहरणेयतावमथ ओघं । मणवयणसत्तर्गे ण हि ताविगिविगर्छं च थावराणुचओ ॥३१०॥ ओघल्रसे न स्वावरद्विकसाधारणैकावापमथ सोघः । मनोवचनसप्तके न हि आवापैकविक्छं च स्वावरानुचनुष्कम् ॥ ३१०॥

अर्थ— त्रसकायवालोंके गुणस्यान सामान्यकी १२२ मेंसे स्यावरादि दो, सीर साधारण, एकेन्द्री, आताप, ये तीन छल पांच प्रकृति नहीं होतीं अतः १२७ प्रकृतियां उदय होने योग्य हें। इसके बाद मनोयोग १ वचनयोग २ निलक्तर सब सात योगोंने आताप, एकेन्द्री, विकल्त्रय, स्यावर आदि १, आनुप्वी १, ये १२ प्रकृतियां नहीं होतीं अतः १०९ प्रकृतियां उदय योग्य हें॥ ३१०॥

जाने जनुभव दचनयोग क्षाँग क्षाँदारिक काययोगमें कहते हैं;—
अणुभववचि वियलजुदा ओघमुराले ण हारदेवाज ।
चेगुन्वलक्षणरितिरियाणु अपज्ञत्तिणिरयाज ॥ ३११ ॥
अनुभववपित विकलपुता ओव औराले नाहारदेवायुः ।
चैगृर्वपद्वनरितिर्यानुः अपर्यामनिर्यायुः ॥ ३११ ॥

अर्थ—लनुमयदचन योगमें १०९ प्रकृतियोंने विकलक्ष्य निरुक्ति ११२ प्रकृतियां उदय होने योग्य हैं। बीद्यारिक योगमें १२२ मेंने बाहारक हारीरका दुगड़, देवादु, देकियक हारीर बादि ६, महत्र्यपति बाहुपूर्वी, तिर्यचगव्यादुपूर्वी, बादग्रेन, मरकापु, ये १३ म होनेने १०९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं॥ १११॥ अविरतस्थानमेकमनुदिशादिपु सुरौधमेव भवेत्। भवनत्रिकल्पस्रीणामसंयते नास्ति देवानुः॥ ३०५॥

अर्थ—नव अनुदिशादि १४ विमानोंमें एक असंयत गुणस्थान ही है। इसकारण देवोंके अविरत गुणस्थानकी तरह उदययोग्य ७० प्रकृतियां जानना। और भवनित्रक (भवनवासी १ व्यंतर २ ज्योतिषी ३) देव और देवी तथा करुपवासिनी स्त्रियोंके सामान्य देवोंकी तरह ७७ प्रकृतियों स्विवेद अथवा पुरुषवेद विना ७६ ही प्रकृतियां उदय योग्य हैं। परंतु असंयतगुणस्थानमें देवगत्यानुपूर्वीका उदय नहीं है। क्योंकि सम्यग्दृष्टि मरण कर भवनत्रयादिमें उत्पन्न नहीं होता। भावार्थ—भवनित्रक और करुपवासिनी देवियोंके चतुर्थ गुणस्थानमें तथा तीसरेमें भी उदययोग्य ६९ प्रकृतियांही हैं॥ ३०५॥

भागे इंद्रियमार्गणामें उदयादिको तीन गाथाओंसे दिखाते हैं;---

तिरियअपुण्णं वेगे परघादचउक्कपुण्णसाहरणं ।
एइंदियजसथीणतिथावरजुगरुं च मिलिदच्वं ॥ ३०६ ॥
रिणमंगोवंगतसं संहदिपंचक्खमेविमह वियले ।
अविणय थावरजुगरुं साहरणेयक्खमादावं ॥ ३०७ ॥
खिव तसदुग्गदिदुस्सरमंगोवंगं सजादिसेवट्टं ।
ओघं सयले साहरणिगिविगलादावथावरदुगूणं॥३०८॥विसेसंगं
तिर्थगपूर्णमिवेके परघातचतुष्कपूर्णसाधारणम् ।
एकेन्द्रिययशःस्त्यानित्रक्षावरयुगलं च मेलितव्यम् ॥ ३०६ ॥
ऋणमङ्गोपाङ्गत्रसं संहतिपञ्चाक्षमेविमह विकले ।
अपनीय स्थावरयुगलं साधारणैकाक्षमातापम् ॥ ३०७ ॥
क्षित्र्या त्रसदुर्गतिदुःस्वरमङ्गोपाङ्गं स्वजातिस्यपिटकम् ।
ओघः सकले साधारणैकविकलातापस्थावरिकोनम् ॥३०८॥ विशेषकम् ।

अर्थ—एकेन्द्रियमार्गणामं तिर्यंचलिधअपर्याप्तककी ७१ प्रकृतियोंमें परघातादि चार, पर्याप्त, साधारण, एकेन्द्री जाति, यशस्कीर्ति, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, स्थावर खीर स्र्म दो=ये सब १३ प्रकृतियां मिलाकर; और अंगोपांग, त्रस, स्पाटिका संहनन, पंचेन्द्री, इन चारको घटाके जो ८० प्रकृतियां रहती हैं उनका उदय जानना । इसीप्रकार विकलत्रयके एकेन्द्रियके समान ८० में स्थावरका युगल, साधारण, एकेंद्री, आतप इन ५ को घटाकर तथा त्रस, अपशस्त्रविद्योगिति, दुःसर, अंगोपांग, अपनी २ जाति, स्पाटिका संहनन, ये सह मिलानेसे उदय योग्य ८१ प्रकृतियां हैं । सकलेन्द्रीमें गुणस्थानकी तरह १२२ में से साधारण, एकेन्द्री, विकलत्रय, आतप, स्थावरका जोड़ा ये ८ प्रकृतियां कमकरनेपर शेष ११० प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥ ३०६ ॥ ३०० ॥ ३०८ ॥

आगे कायमार्गणामें उदयको कहते हैं:-

एयं वा पणकाये ण हि साहारणिमणं च आदावं । दुसु तहुगमुज्ञोवं कमेण चिरमिन्ह आदावं ॥ ३०९ ॥ एकं वा पश्चकाये न हि साधारणिनदं चातापम् । हयोस्तद्विकमुद्योतः क्रमेण चरमे आतपः ॥ ३०९ ॥

अर्थ—पृथिनीकायादि पांचकायों एकेन्द्रीकी तरह ८० प्रकृतियों मेंसे एक साधारण प्रकृतिके घटानेपर पृथिनीकायमें उदय योग्य ७९ स्रोर साधारण तथा स्रातप प्रकृतिके घटानेपर जलकायमें उदययोग्य ७८ प्रकृतियां जानना । स्रोर तेजःकायिक-वायुकायिक इन दोनों में साधारण-स्रातप ये दोनों स्रोर उद्योत, ऐसे तीन प्रकृतियां घटानेसे ७७ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। तथा संतके वनस्पति कायमें केवल स्रातप प्रकृति घटानेपर ७९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। ३०९॥

सव त्रसकायमें उदयको दिखाते हैं;—

ओयं तसे ण थावरदुगसाहरणेयतावमथ ओयं।
मणवयणसत्तमे ण हि ताविगिविगलं च थावराणुचओ ॥३१०॥
ओघस्रसे न स्वावरिद्वकसाधारणैकातापमथ सोधः।
मनोवचनसप्तके न हि आतापैकविकलं च स्वावरातुचतुष्कम् ॥ ३१० ह

अर्थ—त्रसकायवालोंके गुणस्थान सामान्यकी १२२ मेंसे स्थावरादि दो, केंद्र स्वरूप्त् एकेन्द्री, आताप, ये तीन कुल पांच प्रकृति नहीं होतीं अतः १२७ प्रकृतियां उत्तर होने योग्य हैं। इसके वाद मनोयोग १ वचनयोग २ निलकर सब सात योगोने क्षान्त होने विकलत्रय, स्थावर आदि १, आनुपूर्वी १, ये १२ प्रकृतियां नहीं होने क्षान्त प्रकृतियां उदय योग्य हैं॥ ३१०॥

जाने जनुभव वचनयोग ज्ञान ज्ञादारिक काययोगमें कहते हैं:—
अणुभववचि वियलजुदा जोघमुराले ण हार्रेह हैं:
वेगुन्वलक्षणरितिरियाणु अपज्ञचिणस्याक है हैं।
अनुभवचित विकल्युता जोघ जीराले कहरेहेहहुः
वैग्वेष्टूनरितिरियानुः जपर्याप्तिनिरयानुः ॥ हेर्हे ।

अर्थ—सनुभयनचन योगमें १०९ प्रकृतियों निक्का कि १०० प्रकृतियों निक्का कि १०० प्रकृतियों कि स्वार्थ के १०० प्रकृतियों कि सोगय हैं। बाँगितिक योगमें १२२ में तो बाहारक करिए कि कि कि स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के

अव औदारिक मिश्रयोगमें उदयादि दो गाथाओंसे कहते हैं;—
तिम्मस्से पुण्णजुदा ण मिस्सथीणितयसरिवहायदुगं ।
परघादचओ अयदे णादेज्ञदुदुन्भगं ण संदिन्छी ॥ ३१२ ॥
साणे तेसिं छेदो वामे चत्तारि चोहसा साणे ।
चउदारुं वोछेदो अयदे जोगिम्हि छत्तीसं ॥ ३१३ ॥ जुम्मं ।
तिमिश्रे पूर्णयुता न मिश्रस्तानत्रयस्वरिवहायोद्विकम् ।

तिन्मश्रे पूर्णेयुता न मिश्रस्यानत्रयस्वरिवहायोद्विकम् । परघातचत्वार्ययतेऽनादेयद्विदुर्भगं न पण्डस्ती ॥ ३१२ ॥ साने तेपां छेदो वामे चत्वारि चतुर्दश साने । चतुश्चत्वारिंशत् व्युच्छेद अयते योगिनि पट्त्रिंशत् ॥ ३१३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ— झौदारिक मिश्रकाय योगमें पूर्वकी १०९ में पर्याप्त मिलती है और मिश्रम् कृति, स्त्यानगृद्धि आदि ३, दो स्वर, विहायोगितका जोड़ा, परघातादि चार, ये १९ प्रकृतियां नहीं है; इसकारण ९८ उदय होनेके योग्य हैं। चौथे असंयतगुणस्थानमें अनी-देय दो, दुर्भग, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद इनका उदय नहीं है; इसकारण इन प्रकृतियोंकी खिल्डिं ति सासादनगुणस्थानमें ही जाननी। इसके मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्वात्व, सूक्ष्मत्रय ये चार खुच्छित्त होती हैं। सासादनमें अनंतानुवंधी आदि १४, असंयतमें अपत्यास्थानादि १४ तथा सयोग केवलीके ३६ प्रकृतियोंकी उदय द्युच्छिति जानना॥ ३१२॥ ३१३॥

आगे वैक्रियिक काययोगमें उदयादिको दिखाते हैं;--

देवोघं वेगुन्वे ण सुराणू पिक्खवेज णिरवाज । णिरवगदिइंडसंढं दुग्गदि दुन्भगचओ णीचं ॥ ३१४ ॥

देवीयः वेगूर्वे न सुरातुः प्रक्षिप्य निरयायुः । निरयगतिहुण्डपण्डं दुर्गतिः दुर्भगचत्वारि नीचम् ॥ ३१४॥

अर्थ-विकियिक काययोगमें देवगतिवत् ७७ में देवानुपूर्विक घटाने और नरकायु, नरकगति, हुण्डसंस्थान, नपुंसकवेद, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भगादि चार, नीच गोत्र ये १० मिटानेसे ८६ प्रकृतियां उदय योग्य हैं॥ ३१४॥

थाने वैक्रियिकमिश्र काययोगमें डेट गाथासे कहते हैं;-

वेगुवं वा मिस्से ण मिस्स परघादसरविहायदुगं । साणे ण हुंडसंढं दुव्भगणादेज अजसयं ॥ ३१५ ॥ णिरयगदिआउणीचं ते खित्तयदेऽवणिज थीवेदं । छद्वगुणं वाहारे ण थीणतियसंढथीवेदं ॥ ३१६ ॥ जुम्मं । वेगृर्व या मिधे न मिधं परघातस्वरिवहायोद्विकम् । साने न हुण्डपण्डं दुर्भगानादेयमयशस्कम् ॥ ३१५ ॥ निरयगतिआयुर्नीचं ताः क्षिपायतेऽपनीय स्त्रीवेदम् । पष्टगुणं वाऽहारे न स्त्रानत्रयपण्डस्रीवेदम् ॥ ३१६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—विकियिकिमिश्रयोगमें विकियिकिकी ८६ प्रकृतियोमेंसे मिश्रमोहनीय, परघात-खर-विहायोगित इनका जोड़ा, ये प्रकृतियां उदयरूप नहीं हैं; इसकारण ७९ उदय योग्य जानना । उनमें भी सासादन गुणस्थानमें हुण्डसंस्थान, नपुंसकवेद, दुर्भग अनादेय, अय-धास्कीर्ति, नरकगित, नरकायु, नीचगोत्र-इनका उदय नहीं है । क्योंकि सासादन गुणस्थान-धाला मरकर नरकको नहीं जाता । किंतु असंयतमें इन प्रकृतियोंका उदय रहताहै । सासाद-नमें सीवेद, और अनंतानुवंधी चार इन पांचकी व्युच्छिति है । असंयतमें अपत्यास्थान कषाय ४ विकियिक २ देवगित नरकगित देवायु नरकायु और दुर्भगिद ३ ऐसे १३ प्रकृ-योंकी व्युच्छिति होती है ॥

आहारक काययोगमें, छठे गुणस्यानकी ८१ प्रकृतियोंमेंसे स्त्यानगृद्धि आदि ३, नपुंस-कवेद, स्रीवेद, ॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥ औरः—

> दुग्गदिदुस्सरसंहदि ओरालदु चरिमपंचसंठाणं । ते तम्मिस्से सुस्सर परघाददुसत्थगदि हीणा ॥ ३१७ ॥ दुर्गतिदुःस्वरसंहतिः औरालद्वे चरमपञ्चसंस्थानम् । ताः तन्मिश्रे सुखरं परघातद्विशस्तगतिः हीनाः ॥ ३१७ ॥

अर्थ—अप्रशस्तिविहायोगिति, दुःस्तर, संस्थान ६, औदारिक शरीर दो, अंतके पांच संस्थान, इन २० प्रकृतियोंका उदय नहीं है। और आहारकिमश्र काययोगमें इन ६१ मेंसे सुस्तर, परघातादि दो, प्रशस्तिविहायोगिति, इन चारको घटानेसे उदय योग्य ५७ हैं ऐसा जानना ॥ ३१७॥

जागे कार्माणकाययोगमें उदयादिको दो गाथाओंसे कहते हैं;— ओघं कम्मे सरगदिपत्तेयाहारुरालदुग मिस्सं । उवघादपणविगुव्वदुशीणतिसंठाणसंहदी णित्थ ॥ ३१८॥ ओघः कर्मणि खरगतिप्रत्येकाहारौरालदिकं मिश्रम् । उपघातपञ्चवैगूर्वदिस्त्यानित्रसंस्थानसंहतिनीस्ति ॥ ३१८॥

अर्थ—कार्मणकाययोगमें सामान्यगुणस्थानकी १२२ प्रकृतियों में से स्वर-विहायोगित-प्रत्येक-आहारकशरीर-कोदारिकशरीर इन सबका युगल (जोड़ा), मिश्र मोहनीय, उपधा-तादि पांच, विक्रियिकका जोड़ा, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, संस्थान ६, संहनन ६ ये सब नहीं होनेसे उदय योग्य ८९ प्रकृतियां हैं ॥ ३१८॥ लव जीदारिक मिश्रयोगमें उदयादि दो गाथाओंसे कहते हैं;—

तिम्मस्से पुण्णजुदा ण मिस्सथीणितयसरिवहायदुगं ।
परघादचओ अयदे णादेज्ञदुद्वभगं ण संढिच्छी ॥ ३१२ ॥
साणे तेसिं छेदो वामे चत्तारि चोइसा साणे ।
चउदारुं वोछेदो अयदे जोगिम्हि छत्तीसं ॥ ३१३ ॥ जुम्मं ।
तिमिश्रे पूर्णयुता न मिश्रस्यानत्रयस्वरिवहायोद्विकम् ।
परघातचत्वार्ययतेऽनादेयद्विद्वर्भगं न पण्डस्ती ॥ ३१२ ॥

तिनमश्रं पूर्णयुता न मिश्रस्यानत्रयस्वरिवहायोद्धिकम् ।
परघातचत्वार्ययतेऽनादेयद्विदुर्भगं न पण्डस्ती ॥ ३१२ ॥
साने तेषां छेदो वागे चत्वारि चतुर्दश साने ।
चतुश्रस्तारिशत् व्युच्छेद अयते योगिनि पट्त्रिंशत् ॥ ३१३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ — जोदारिक मिश्रकाय योगमें पूर्वकी १०९ में पर्याप्त मिलती हैं और मिश्रम् कृति, स्तानमृद्धि आदि ३, दो खर, विहायोगतिका जोड़ा, परघातादि चार, ये १९ पक्तियां नहीं है; इसकारण ९८ उदय होनेके योग्य हैं। चौथे असंयतगुणसानमें अनि देय दो, दुर्भग, नपुंसकवेद, सीवेद इनका उदय नहीं है; इसकारण इन प्रकृतियोंकी व्युच्छि वासमदनगुणस्मानमें ही जाननी। इसके मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यात्व, सूक्ष्मत्रय ये चार व्युच्छित होती हैं। मासादनमें अनंतानुवंधी आदि १४, असंयतमें अपत्याख्यानादि ४४ वास स्थोग के विभिन्न ६६ प्रकृतियोंकी उदय व्युच्छित्त जानना॥ ३१२॥ ३१३॥

थांगे वैकिथिक काययोगमें उदयादिको दिखाते हैं।--

देवोषं वेगुव्ये ण सुराण् पक्षिखवेजा <mark>णिरया</mark>ज । णिरयगदिहंडसंढं दुग्गदि दुव्भगचओ णीचं ॥ ३१४ ॥

देवीयः वैग्नें न सुरानुः प्रशिष्य निरयायुः । निरयगनिदृण्डपण्डं दुर्गनिः दुर्भगचत्वारि नीचम् ॥ ३१४ ॥

अर्थ--विकितिक काययोगों देवगतिवत् ७७ में देवानुपूर्विके घटाने और गरकापु, सरकारि, तृष्टरस्यान, नपुंतकवेद, अप्रयान विद्यायोगिति, दुर्भगादि चार, नीम गोत्र वि १० विकारित ८६ अर्धात्यां उदय योग्य हैं॥ ३१४॥

कारी विविधिकतिक कार्यसमित देव गायाने कहते हैं।—

वेगुवं वा सिर्म्स ण मिस्स परघादमरविद्यायदुर्गः । साण ण इंडमंडं दृष्यगणांद्या अज्ञमयं ॥ ३१५ ॥ णिरयगदिशादणीचं ने सित्तयदेश्यणिज श्रीयदं । इडुगुणं वाडार ण श्रीणित्यमंडश्रीयदं ॥ ३१६ ॥ सुरमं । वेगूर्व वा मिश्रे न मिश्रं परघातस्वरिवहायोद्विकम् । साने न हुण्डवण्डं दुर्भगानादेयमयशस्कम् ॥ ३१५ ॥ निरयगतिआयुर्नीचं ताः क्षिपायतेऽपनीय स्त्रीवेदम् । पष्टगुणं वाऽहारे न स्त्यानत्रयपण्डस्नीवेदम् ॥ ३१६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—वैक्रियिकिमिश्रयोगमें वैक्रियिकिकी ८६ प्रकृतियोमेंसे मिश्रमोहनीय, परघात-सर-विहायोगित इनका जोड़ा, ये प्रकृतियां उदयरूप नहीं हैं; इसकारण ७९ उदय योग्य जानना । उनमें भी सासादन गुणस्थानमें हुण्डसंस्थान, नपुंसकवेद, दुर्भग अनादेय, अय-शस्कीर्ति, नरकगित, नरकायु, नीचगोत्र-इनका उदय नहीं है । क्योंकि सासादन गुणस्थान-षाला मरकर नरकको नहीं जाता । किंतु असंयतमें इन प्रकृतियोंका उदय रहताहै । सासाद-नमें स्रीवेद, और अनंतानुवंधी चार इन पांचकी च्युच्छिति है । असंयतमें अप्रत्याख्यान कषाय ४ वैक्रियिक २ देवगित नरकगित देवायु नरकायु और दुर्भगिद ३ ऐसे १३ प्रकृ-योंकी च्युच्छित्ति होती है ॥

आहारक काययोगमें, छठे गुणस्थानकी ८१ प्रकृतियोंमेंसे स्त्यानगृद्धि आदि २, नपुंस-कवेद, स्त्रीवेद, ॥ २१५ ॥ २१६ ॥ औरः—

> दुरगदिदुस्सरसंहदि ओरालदु चरिमपंचसंठाणं । ते तम्मिस्से सुस्सर परघाददुसत्थगदि हीणा ॥ ३१७ ॥ दुर्गतिदुःस्वरसंहतिः औरालद्वे चरमपञ्चसंस्थानम् । ताः तन्मिश्रे सुखरं परघातद्विशस्तगतिः हीनाः ॥ ३१७ ॥

अर्थ—अप्रशस्तविहायोगित, दुःस्तर, संस्थान ६, औदारिक शरीर दो, अंतके पांच संस्थान, इन २० प्रकृतियोंका उदय नहीं है। और आहारकिमश्र काययोगमें इन ६१ मेंसे सुस्तर, परघातादि दो, प्रशस्तविहायोगित, इन चारको घटानेसे उदय योग्य ५७ हैं ऐसा जानना ॥ ३१७॥

जागे कार्माणकाययोगमें उदयादिको दो गाथाओंसे कहते हैं;— ओघं कम्मे सरगदिपत्तेयाहारुरारुदुग मिस्सं । उवघादपणविगुन्वदुथीणतिसंठाणसंहदी णित्थ ॥ ३१८ ॥ ओघः कर्मणि स्वरगतिप्रसेकाहारौरारुद्विकं निश्रम् । उपघातपश्चवैगृर्वद्विस्सानत्रिसंस्थानसंहितर्गास्ति ॥ ३१८ ॥

अर्थ—कार्मणकाययोगमें सामान्यगुणस्थानकी १२२ प्रकृतियों में से स्वर-विहायोगित-प्रत्येक-आहारकशरीर-केंदारिकशरीर इन सबका युगल (जोड़ा), मिश्र मोहनीय, उपधा-तादि पांच, विक्रियिकका जोड़ा, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, संस्थान ६, संहनन ६ ये सब नहीं होनेसे उदय योग्य ८९ प्रकृतियां हैं ॥ ३१८॥

साणे भीते रिकिटी जिल्लाहिण्यातमं गा निपर्तपं । इगिवणणं पणवीसं भिन्छादिस चलुस् वेन्किटी ॥ ३१%॥ साने भीतेरिकतिः विकाहिनिष्णपुक्तं न विकासक्य । एक्प जासन् पालिनिः विकासिस चतुर्य व्यक्तिरः ॥ ३१९॥

अर्थ—उसमेंभी सासादन गुणसानमें की देकी व्यक्ति विता है। जोर नरक्षण स्मादि २, नरकाय इन तीनका उदय नहीं होता। तथा विष्णालादि (विष्णाल १ सामादन २ वसंगत ३ समोग केवली ४) चार गुणस्थानींमें कमसे तीन, दश, ५१, २५, इतनी मक्किमोंकी उदय न्यक्तित होती है। ३१९॥

जम वेदमार्गणामें उदयादिको कहते हैं;-

मूलोघं गुंबेदे थावरचंडिणरयज्ञगलतित्थयरं । इगिविगलं थीसंदं तावं णिरयाडमं णित्थ ॥ ३२० ॥ मूलीयः गुंबेरे सायरचतुर्निरयगुगलतीर्थकरम् । एकतिकलं सीवण्डमातपं निरयायुक्तं नास्ति ॥ ३२० ॥

अर्थ—पुरुषवेदमें मूलवत् १२२ मक्तित्रोंमेरी स्थावर आदि चार, नरकगतिद्धिक, तीर्थकर मक्ति, एकेन्द्रिम, विकल तीन, स्वीवेद, नपुंसक्तवेद, आतव मक्ति, नरकायु ये १५ नहीं हैं। इसकारण उदम योग्य १०० मक्तियां हुई ॥ ३२०॥

जागे सीवेद जीर नपुंसक वेदमें उदयादि दिसाते हैं;—

इत्यीवेदेवि तहा हारदुपुरिस्णिमित्थिसंजुत्तं । ओघं संढेण हि सुरहारदुथीपुंसुराजितत्थयरं ॥ ३२१ ॥ स्रीवेदेषि तथाऽऽहारद्विपुरुपोनं स्रीसंयुक्तम् । ओघः पण्डे न हि सुराहारद्विस्रीपुंसुरायुक्तीर्थकरम् ॥ ३२१ ॥

अर्थ — स्नीवेदमें भी उसीप्रकार १०७ प्रकृतियों में आहारक शरीर युगल, पुरुपवेद ये तीन कमकरके तथा स्नीवेद मिलाके १०५ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। नपुंसकवेदमें सामान्यवत् १२२ मेंसे देवगित युगल, आहारकिहक, स्नीवेद, पुरुपवेद, देवायु और तीर्थकर प्रकृति ये ८ सिवाय ११४ प्रकृतियां उदय योग्य हैं॥ ३२१॥

अब कपायमार्गणामें कहते हैं;—

तित्थयरमाणमायालोहचउक्णमोघिमह कोहे। अणरहिदे णिगिविगलं तावऽणकोहाणुथावरचउकं॥ ३२२॥

१. 'सान' शब्दसे सासादन लेना, क्योंकि अन अर्थात् अनन्तानुवंधी कपायके उदयके स-अर्थात् सायही रहे उसको सान कहते । उपशाम सम्यक्तिसे गिर जानेपर और मिध्यात्वमें न पहुंचनेतक जीव अनंतानुवंधीके उदयके साथही रहता है । जीवकांडमें इस शब्दका खुलासा कर नुके हैं ।

तीर्घकरमानमायालोभचतुष्कोनमोघ इह कोघे । अनरिहते नैकविकलमातापानकोधानुस्थावरचतुष्कम् ॥ ३२२ ॥

अर्ध—कोघ कषायमार्गणामें सामान्य १२२ मेंसे तीर्थंकर प्रकृति १, तथा चार तरहकें कोघको छोड़ वाकी मानमायालोभचतुष्क (तीन चौकड़ीं) संबंधी १२ कषाय—इन १३ के विना १०९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। तथा अनंतानुवंधी रहित कोधमें एकेन्द्री, विकल तीन, आतप, अनंतानुवंधी कोध, आनुपूर्वा ४, स्थावर आदि ४, इस प्रकार १०९ मेंसे १४ प्रकृतियोंके सिवाय तथा अनंतानुवंधी मानादि ३ और मिध्यात्व इन चारको और मिलाकर कुल १८ को छोड़कर उदय योग्य ९१ प्रकृतियां हैं॥ २२२॥

एवं माणादितिए मदिसुदअण्णाणगे दु सगुणोघं। वेभंगेवि ण ताविगिविगलिंदी थावराणुचऊ ॥ ३२३॥

एवं मानादित्रये मतिश्रुताज्ञानके तु खगुणौधः । वैभक्केपि नातापैकविकलेन्द्रियं स्थावरानुचत्वारि ॥ ३२३ ॥

अर्थ इसीमकार मानादि तीन कपायोंने भी अपनेसे अन्य १२ कपाय तथा तीर्थंकर प्रकृति, इन १३ के न होनेसे १०९ एकसौ नव सब जगह उदय योग्य समझना। तथा ज्ञान-मार्गणामेंसे कुमति और कुश्रुतज्ञानने सामान्य गुणस्थानवत् १२२ मेंसे आहारकादि ५ के सिवाय ११७ म्कृतियां उदय योग्य हें। विभंग ( कुअविष ) ज्ञानमें भी इन ११७ मेंसे आताप, एकेन्द्री, विकलेन्द्री ३, स्थावरादि चार, आनुपूर्वी ४ सब मिरुकर १३ प्रकृतियां उदय न होनेके कारण १०४ प्रकृतियां उदय होने योग्य हें॥ ३२३॥

सण्णाणपंचयादी दंसणमग्गणपदोत्ति सगुणोघं । मणपज्जवपरिहारे णवरि ण संहित्यि हारदुगं ॥ ३२४ ॥

सद्ज्ञानपञ्चकादि दर्शनमार्गणापद्निति खगुणीयः । मनःपर्ययपरिहारे नवरि न पण्डस्ती आहारद्वयम् ॥ ३२४ ॥

अर्थ — पांच सन्यन्ज्ञानसे लेकर दर्शन मार्गणास्थानपर्यंत अपने २ गुणस्थान सरीखी रचना समझना । लेकिन मनःपर्ययज्ञानको छोड़ देना । क्योंकि इसमें विशेषता यह है कि नपुंसकवेद, स्वीवेद खार आहारकका जोड़ा ये चार उदय योग्य नहीं है ॥ ३२४ ॥

लव दूसरी मार्गणाञाँमेंकी विशेषता दिखाते हैं;—

चक्खुम्मि ण साहारणताविगिवितिजाइ धावरं सुहुमं । किण्हहुगे सगुणोघं मिच्छे णिरवाणुवोच्छेदो ॥ २२५ ॥ पशुषि न साधारणातादेकद्वित्रिजातिः स्वावरं सूक्षम् । एष्पद्विके स्त्युणोघो तिथ्ये निरवातुन्युच्छेदः ॥ २२५ ॥ अर्थ—दर्शनमार्गणाके चक्षुर्दर्शनमें १२२ मेंसे साधारण, आतप, एकेन्द्री, दो इंद्री, तेइंद्री जाति, स्वावर, सूक्ष्म, तीर्थंकर प्रकृति, इन ८ का उदय न होनेके कारण ११८ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। और लेक्यामार्गणामें कृष्ण, नील इन दो लेक्याओंमें अपने २ गुणस्यानवत् तीर्थंकरादि तीन प्रकृतियों के सिवाय ११९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। लेकिन मिय्यादृष्टि गुणस्यानमें नरकगत्यानुपूर्वीकी भी न्युच्छित्ति समझना ॥ ३२५॥

साणे सुराउसुरगिददेवतिरिक्खाणुवोछिदी एवं । काओदे अयदगुणे णिरयितिरिक्खाणुवोछेदो ॥ ३२६ ॥ साने सुरायुःसुरगितदेवतिर्थगानुन्युच्छित्तरेवम् । कापोते अयतगुणे निरयितर्थगानुन्युच्छेदः ॥ ३२६ ॥

अर्थ—सासादन गुणसानमें देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचगत्यानुपूर्वी इन नारकी न्युच्छित्ति जाननी । इसीप्रकार ११९ प्रकृतियां कपोत लेक्यामें भी हैं, परंतु असंयतगुणसानमें नरकगतिआनुपूर्वी और तिर्यचगत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंकी रयुच्छिति है २२६॥

यागे तीन शुभलेखाओं में कहते हैं—

तेउतिये सगुणोषं णादाविगिविगलथावरचउकं । णिरयदुत्तदाउतिरियाणुगं णराणू ण मिच्छदुगे ॥ ३२७ ॥

नेजस्त्रये स्वगुणीयः नातापैकविकळशावरचतुष्कम् । निरयद्वितदायुस्तियेगानुकं नरानु न गिश्यद्विके ॥ ३२७ ॥

अर्थ-तेजोलेड्यादि तीन शुमलेड्याओंमं अपने २गुणसानवत् १२२ मेंसे आतणी ने. एकर्जा, विकलेन्द्री तीन, सावर आदि चार, नरकगत्यादि दो, नरकायु, तिर्यचगत्वा नुपूर्व इन १३ का उदय न होनेके कारण १०९ उदय योग्य हैं। उसमें मी मिथ्यादिक कर्तर के गुजन्यानीमें मनुष्यमन्यानुपूर्विका मी उदय नहीं है। ३२०॥

भव भव्यनार्वणा और सम्यवन्त्रमार्वणार्म कहते हैं;—

भविद्रविसम्बद्धस्य सगुणोधसुवसमे स्विये ।
ण हि सम्मसुवसमे पुण णादितियाण् य हारदुगं ॥ ३२८ ॥
मक्तिराधमवेदकक्षायिक सगुणोध उपदामे शायिक ।
न हि सम्बद्धार्यके एकः नादिवयानु सहारद्विकम् ॥ ३२८ ॥

त्र में — स्ट. प्रस्ता, उपवाससम्बद्ध, वेदक ( धायोगवासिक ) सम्यक्त और धार्य-सम्मद्धक मर्गवार्जने अने २ गुप्रमानक क्षत्रमधी तरह जानता, विद्रीप बात यह है कि इक्ट मुख्यक तथा क्षत्रिक सम्बद्धने सम्बद्धनमें इसी महति उद्योगि नहीं है । तथा डपराम सम्यक्त्वमें चादिकी नरकगत्यानुपृवीं यगेरः तीन अनुपृवीं प्रकृतियां और आहार-कका जोड़ा ये प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं ॥ २२८ ॥

किस तरहसे ! सो दो दोपक गाथाओंसे कहते हैं;—

मिस्साहारस्सयया खत्रगा चडमाणपढमपुन्ता य ।
पढमुत्रसमया तमतमगुणपडित्रणणा य ण मरंति ॥ १ ॥
अणसंजोगे मिन्छे मुहुत्तअंतोत्ति णित्थ मरणं तु ।
कदकरणिकं जाय दु सचपरहाण अहुपदा ॥ २ ॥ जुम्मं ।
सिश्राहाराश्रयकाः धपकाः चटमानप्रधमापूर्वाश्च ।
प्रथमोपश्चमकाः तमक्तमोगुणप्रतिपन्नाश्च न मरन्ति ॥ १ ॥
अनसंयोगे निथ्ये मुहूर्तान्तरिति नास्ति मरणं तु ।
इत्तकरणीयं यावत्तु सर्वपरस्थानानि अष्टपदानि ॥ २ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—निवृत्त्यपर्याप्तक अवस्थाका धारक १ आहारक मिश्रयोगका धारण करनेवाला २ सपक श्रेणीवाला २ उपशमश्रेणी चढनेमें अपूर्वकरण नामा आठवें गुणस्थानके पहले भाग-वाला ४ खोर तमस्त्रमक नामकी सातवीं नरकभूमिमें सम्यक्त्वगुणसिहत ५ प्रथमोपशम-सम्यक्त्ववाला ६ इन अवस्थाओंवाले जीव मरते नहीं हैं। खोर अनन्तानुवंधी कषायको विसंयोजन (जुदा) करके अन्य कषायरूप परिणमानेवाला जो द्वितीयोपशमसम्यादृष्टी ७ वह यदि मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त हुआ होतो उसका अंतर्भृहूर्ततक मरण नहीं होता। खोर दर्शनमोहके क्षय करनेवाले जीवके ८ जवतक कृतकृत्यवेदकसम्यादृष्टीपना है तवतक मरण नहीं होता है। इस प्रकार सब परस्थान आठ हुए। इनमें मरण नहीं है॥ १॥ २॥

स्वाइयसम्मो देसो णर एव जदो तिहें ण तिरियाज । उज्जोवं तिरियगदी तेसिं अयदिम्ह वोच्छेदो ॥ ३२९॥ क्षायिकसम्यग् देशो नर एव यवस्तस्मिन् न तिर्वेगायुः। इयोतः तिर्वेगाविस्तेपामयते व्युच्छेदः ॥ ३२९॥

अर्थ देशसंयत नामा पांचवें गुणस्थानमें रहनेवाला क्षायिक सन्यादृष्टी मनुष्य ही होता है, इसकारण उसके तिर्यच्छायु १ उद्योत २ और तिर्यचगित ३ इन तीनोंका उदय नहीं है। इसीलिये इन तीनोंकी उदयव्युच्छिति असंयत्गुणस्थानमें होजाती है। ३२९॥

सेसाणं सगुणोघं सण्णिस्सवि णत्थि तावसाहरणं। थावरसुहुमिगिविगरुं असण्णिणोवि य ण मणुदुचं॥ ३३०॥

१ ये दो गाधा क्षेपक हैं प्रकरण बस यहां रक्खे गये हैं।

नेमुबल पणसंदित्रंदाण सुगमण स्वण्यावितं। आहारे समुणोपं णपरि ण स्वाणुप्वितं ॥ २२१॥ जुमं। रोगणां समुणोपः संवित यति नाति जायवसायाणण्। स्वापस्त्रेकित्वसंवितोपि च न मनुदित्वण्॥ २२०॥ वैम्पिट्पस्तंतिरंगानं सुगमनं स्वणाप्त्यण्। आहारे समुणोपः नगरि न सर्वत्यूर्वः॥ २२१॥ गुगम्।

अर्थ—शेप मिश्याल १ सासादन २ मिणयम्पाल ३ इन तीनोंगे जाने २ गुणशान्ति तरह उदगादि जानना । जर्गात् मिश्यारुनिमें उदय योग्य १२७ प्रकृतियां हैं ह्यादि जानना चाहिये । जीर संजीमार्गणामें संजीके भी सामान्य १२२ मेंसे जातप, सापारण, स्पायर, रहम, एकेन्द्री, विकलेंद्री तीन, तथा पूर्वोक्त तीर्थिक प्रकृति इसपकार ९ प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं । असंजीके मनुष्यमित जादि दो, जंन गोत्र, धेकियिक शरीगदि छह, पहले पांच संहनन, जादिके पांच संशान, प्रशस्त निहायोगति, सुमगादि तीन, नरकादि आयु तीन—ये छल्यास प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं, इसकारण मिथ्याहिकी ११७ मेंसे २६ घटानेपर ९१ प्रकृतियां उदय योग्य हैं । और आहारमार्गणामें आहरक अवस्थामें सामान्य गुणस्थानवत् उदयादि समहाना, परंतु सब (चारों) आनुपूर्वी प्रकृतियों उदय योग्य ११८ प्रकृतियां हैं ॥ ३३० ॥ ३३१ ॥

जागे जनाहारअवस्थामें उदयादि कहते हुए उदयके प्रकारणको समाप्त करते हैं।—

कम्मे व अणाहारे पयडीणं उदयमेवमादेसे । कहिंयमिणं वलमाहवचंदचियणेमिचंदेण ॥ ३३२ ॥ कार्मे इवानाहारे प्रकृतीनामुदय एवमादेशे । कथितोऽयं वलमाधवचन्द्राचितनेमिचन्द्रेण ॥ ३३२ ॥

अर्थ — अनाहारक अवस्थामें कामीण काययोगकी तरह ८९ प्रकृतियां उदय योग्व हैं। इसप्रकार मार्गणादिस्थानोंमें ये प्रकृतियोंका उदय वलभद्र और नारायणकर पूजित ऐसे नेमिनाथतीर्थकर देवने, अथवा अपने भाई वलदेव और माधवचन्द्र त्रैविद्यदेवकर पूजित ऐसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने कहा है, ऐसा जानना ॥ ३३२ ॥ इति उदयप्रकरणम् ॥ आगे प्रकृतियोंके सत्त्वका निरूपण करते हुए पहले गुणस्थानोंमें सत्त्व कहते हैं,

तित्थाहारा जुगवं सचं तित्थं ण मिच्छगादितिए। तस्सत्तकम्मियाणं तग्गुणठाणं ण संभवदि ॥ ३३३॥

<sup>9.</sup> केवली तीर्थंकरके भावमन नहीं है इसकारण उनको संज्ञी नहीं कह सक्ते। शोर तिर्थंचोंके सिवाय वसरी जगह असंजीपना नहीं होता इससे असंज्ञीभी नहीं कहसकते हैं।

तीर्घोहारा युगपत् सर्वे तीर्थे न मिध्यकादित्रये । तत्सत्त्वकर्मकाणां तहुणस्थानं न संभवति ॥ ३३३ ॥

अर्थे—मिध्यादृष्टि, सासाद्द्वन, मिश्र इन तीनों गुणस्थानोंमेंसे क्रमसे पहलेमें तीर्थकर और आहारक द्वय एककालमें नहीं होते, तथा दूसरेमें सब (तीनों) ही किसी कालमें नहीं होते, और मिश्रमें तीर्थकर प्रकृति नहीं होती । अर्थात् मिध्यात्वमें नानाजीवोंकी अपेक्षा सब-१४८ प्रकृतियोंकी सत्ता है। सासाद्द्वमें तीनोंहीके किसी कालमें न होनेसे १४५ की सत्ता है। और मिश्रगुणस्थानमें एक तीर्थकर प्रकृतिके न होनेसे १४७ प्रकृतियोंकी सत्ता है। क्योंकि इन सत्त्वप्रकृतियोंवाले जीवोंके वे मिध्यात्वादि गुणस्थानही संभव नहीं है। मावार्थ—जिनके तीर्थकर और आहारकद्वयकी गुगपत् सत्ता है वे मिध्यादृष्टि नहीं हो सकते, और तीनोंमेंसे किसी मी प्रकृतिकी सत्ता रखनेवाला सासाद्द्वन गुणस्थानवाला नहीं हो सकता, तथा तीर्थकरकी सत्तावाला मिश्र गुणस्थानवर्ती नहीं हो सकता।। ३३३॥

चत्तारिवि खेत्ताई आउगवंघेण होइ सम्मत्तं। अणुवदमहबदाई ण रुहइ देवाउगं मोत्तुं ॥ ३३४ ॥ चतुर्णामपि क्षेत्राणामायुष्कवन्येन भवति सम्यक्त्वम्। अणुत्रतमहात्रतानि न रुभते देवायुष्कं मुक्त्वा ॥ ३३४ ॥

अर्थ—चारों ही गतियोंने किसी मी लायुके वंघ होनेपर सन्यक्त होता है, परंतु देवा-युके वंघके सिवाय लन्य तीन लायुके वन्धवाला लणुत्रत तथा महात्रत नहीं धारण कर सक्ता है, क्योंकि वहां त्रतके कारणमृत विशुद्ध परिणाम नहीं हैं ॥ ३३४ ॥

णिरयतिरिक्ससुराउगसत्ते ण हि देससयलवदस्वयगा । अयदचलकं तु अणं अणियद्दीकरणचिरमिन्हिं ॥ ३३५ ॥ जुगवं संजोगित्ता पुणोवि अणियद्दिकरणवहुभागं वोलिय कमसो मिच्छं मिस्सं सम्मं खवेदि कमे ॥३३६॥ जुम्मं। निरयतिर्यक्सरायुष्कसत्त्वे न हि देशसकल्प्रतक्षपकाः । अयवचतुष्कर अनमनिवृत्तिकरणचरमे ॥ ३३५ ॥ युगपन् विसंयोज्य पुनरिष अनिवृत्तिकरणवहुभागम्। व्यतीस क्रमशो निध्यं निभ्रं सम्यक् सपयित क्रमणे॥ ३३६ ॥ युगमम् ।

अर्थ—नरक, तिर्थंच तथा देवायुके सत्त्व होनेपर क्रमसे देशकत, सर्वक्रत (महाक्रत) कीर सपक श्रेणी नहीं होती। बीर असंयतादि चार गुणस्तानवाले अनंतानुवंधी आदि सात प्रकृतियोंका क्रमसे सपकर सायिक सम्यन्द्रष्टि होते हैं। उन सार्वेमिसे पहले अनंतानुवंधीचारका अनिवृद्धिकरणस्त्रप् परिणानोंकि अंतर्द्धहर्त कालके अंतसम्पर्ने एकही बार

विसंयोजन अर्थात् अनंतानुवंधीकी चौकड़ीको अप्रत्याख्यानादि वारह कवायरूप परिणमन करा देता है । तथा अनिवृत्तिकरणकारुके वहुमागको छोड़के होष संस्यातवें एक भागमें पहले समयसे लेकर कमसे मिध्यात्व, मिश्र तथा सम्यक्त प्रकृतिका क्षय करते हैं। इसप्रकार सात प्रकृतियोंके क्षयका कम है। यहांपर तीन गुणस्थानोंका प्रकृतिसत्त्व पूर्वीक ही समझना। तथा असंयतसे लेकर सातवें गुणस्थानतक उपराम सम्यग्हिए तथा क्षयोपशम सम्यग्हिए इन दोनोंके चौथे गुणस्थानमें अनंतानुवंधी आदिकी उपरामरूप सचा होनेसे १४८ प्रकृतियोंका सत्त्व है। पांचवें गुणस्थानमें नरकायु न होनेसे १४६ का, तथा अप्रमत्तमें मी १४६ ही का सत्त्व है। और क्षायिक सम्यग्हिं के अनंतानुवंधी चार तथा दर्शन मोहनीय ३ इन सात प्रकृतियोंके क्षय होनेसे सात सात कम समझना। और अपूर्वकरण गुणस्थानमें दो श्रेणी हैं। उनमेंसे क्षपकश्रेणीमें तो १३८ प्रकृतियोंका सत्त्व है। क्योंकि अनंतानुवंधी आदि ७ प्रकृतियोंका तो पहले ही क्षय कियाथा, और नरक, तिर्यच तथा देवायु इन तीनोंकी सचा ही नहीं है। इस प्रकार ७+३=१० प्रकृतियों कम होजाती हैं॥ ३३५॥ ३३६॥ अब अनिवृत्तिकरणनामक नवमें गुणस्थानादिकमें क्षययोग्य प्रकृतियोंका कम कहते हैं।

सोलहेकिगिछकं चदुसेकं वादरे अदो एकं। खीणे सोलसऽजोगे वायत्तरि तेरुवत्तंते ॥ ३३७ ॥ पोडशाष्टैकैकषटूं चतुर्व्वंकं वादरे अत एकम्। क्षीणे पोडशायोगे द्वासप्ततिस्रयोदश उपान्यान्ययोः॥ ३३७॥

अर्थ—बादर अर्थात् अनिवृत्तिकरणके ९ भागोंमेंसे पांच भागोंमें क्रमसे १६, ८, ६, १, ६, प्रकृतियां उपराम करती हैं,—अर्थात् क्षयं अथवा सत्तासे न्युच्छित्न होती हैं। त्वा चार भागोंमें एक एक ही की सत्तासे. न्युच्छित्ति है। इसके बाद सूक्ष्म सांपरायनामा दशवें गुणस्थानमें एकही की न्युच्छिति है। ग्यारहवेंमें योग्यताही नहीं। वारहवें क्षीणक पायगुणस्थानके अंतसमयमें १६ प्रकृतियोंकी सत्त्वसे न्युच्छित्ति होती है। सयोगीमें किसीमी प्रकृतिकी न्युच्छित्ति नहीं है। अयोगकेवली चौदहवें गुणस्थानके अंतके दो समयों मेंसे पहले समयमें ७२ की तथा दूसरे समयमें १३ प्रकृतियोंकी न्युच्छिति होती है।।३३०॥

आगें उन १६ आदि प्रकृतियोंके नाम गिनाते हैं, जिनकी कि गुणस्थानोंमें व्युच्छिति कही है:—

णिरयतिरिक्खदु वियलंथीणतिगुज्जोवतावएइंदी । साहरणसुहुमधावर सोलं मिन्झमकसायद्वं ॥ ३३८ ॥ संढित्थि छकसाया पुरिसो कोहो य माण मायं च । यूले सुदुमे लोहो उदयं वा होदि खीणिम्ह ॥ ३३९ ॥ अमं। निर्यतिर्विकि विकलस्यानिकसुद्योगातैपैकेन्द्रियम् । साधारणसृहमस्यावरं पोडश मध्यमकपायाष्टी ॥ ३३८ ॥ पण्डम्बी पद्कपायाः पुरुषः क्रोधश्च मानं माया च । स्यृते सृह्मे लोभ टर्यो वा भवति क्षीणे ॥ ३३९ ॥ युग्मम् ।

सर्ध— अनिष्ट्रिकरणके पहले भागकी नरकगित आदि २, तिर्यचगित आदि २, विकलेंद्री तीन, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, ल्योत, आतप, एकेन्द्री, साधारण, सूक्ष्म, स्यावर—ये १६ व्युच्छिक प्रकृतियां हैं । दूसरे भागकी अपत्यास्त्यान चार तथा प्रत्यान चार कपाय मिलकर आठ प्रकृतियां हैं । तीसरे भागकी नपुंसकवेद, चोधे भागकी सीवेद, पांचवेंकी हास्यादि ६ नोकपाय; और छठे, सातवें, आठवें, नवमें भागमें क्रमसे पुरुपवेद, संज्वलनकोध, मान, तथा माया है । इसप्रकार स्थूल अर्थात् वादरकपाय—नववें गुणस्थानमें २६ प्रकृतियां व्युच्छिक होती हैं । और सूक्ष्मकपायनामा दशवेंकी लोमसंज्वलन प्रकृति है । तथा क्षीणकपाय नामा वारहवेंकी उदयकी तरह ज्ञानावरण ५ दर्शनावरण १ अंतराय ५ और निद्रा १ प्रचल १ इसप्रकार १६ प्रकृतियां हैं ॥ ३३८ ॥ ३३९ ॥

अव अयोगीकी न्युच्छित्र प्रकृतियोंको कहते हैं;—

देहादीफस्संता थिरसुहसरसुरविहायदुग दुभगं । णिमिणाजसऽणादेज्ञं पत्तेयापुण्ण अगुरुचक ॥ ३४० ॥ अणुदयतदियं णीचमजोगिदुचरिमम्मि सत्तवोच्छिण्णा । उदयगवार णराण् तेरस चरिमम्हि वोच्छिण्णा ॥३४१॥ जुम्मं।

देहादित्पर्शान्ताः स्थिरशुभस्वरसुरिवहायोद्विकं दुर्भगम् । निर्माणायशञ्जनादेयं प्रत्येकापूर्णमगुरुचत्वारि ॥ ३४० ॥ अनुद्यत्तीयं नीचमयोगिद्विचरिमे सत्त्वन्युच्छित्राः । इद्यगद्वादश नरातुः त्रयोदश चरमे व्युच्छित्राः ॥ ३४१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—पांच शरीरसे लेकर आठ स्पर्शतक ५०, स्थिर—शुम—सर—देवगित—विहायोगित इनका जोड़ा, दुर्भग, निर्माण, अयशस्कीित, अनादेय, प्रत्येक, अपर्याप्त, अगुरुलशु-आदि १, तीसरे वेदनीयकर्मकी दोनोर्मेसे अनुद्यरूप १, नीचगोत्र—ये ७२ प्रकृतियां अयोगकेवलीके अंतके समीपके दूसरे—उपान्त्य समयमें सत्त्वसे स्युच्लित्न होती हैं। तथा जिनका उदय अयोगी गुणस्थानमें है ऐसी उदयगत १२ प्रकृतियां और एक मनुष्यगत्यानुपूर्वी इसप्रकार १२ प्रकृतियां अयोगीके अंतके समयमें अपनी सत्तासे छूटती हैं॥ २४०॥ २४१॥

अव सत्त्व और असत्त्व मक्तियोंकी संख्या गुणस्यानोंमें कमसे दिखाते हैं;

## णभतिगिणभइगि दोहो दस दससोल्रहगादिहीणेसु । सत्ता हवंति एवं असहायपरक्रमुद्दिहं ॥ ३४२ ॥

नभरुयेकनभएकं द्वे दे दश दशपोडशाष्ट्रकादिहीनेषु । सत्ता भवन्ति एवमसहायपराक्रमोदिष्टम् ॥ ३४२ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिआदि अपूर्वकरण गुणस्थानतक कमसे शून्य ३, १, शून्य १, २, २, १० इतनी प्रकृतियों ना असत्त्व जानना, अर्थात् ये प्रकृतियां नहीं रहतीं। और अनिचृत्तिकरणके पहले भागमें १०, दूसरेमें १६, तीसरे आदिभागमें ८ आदि प्रकृतियां
सात्त्व जाननी। और इन असत्त्वप्रकृयोंको सब सत्त्वप्रकृयोंमें घटानेसे अवशेष प्रकृतियां
सपने २ गुणसानोंमें सत्त्वप्रकृतियां हैं। ऐसा सहायतारहित पराक्रमके धारणकरनेवाले
धीनहावीरसामीने कहा है। ३४२॥

आगे उपशम श्रेणीवालेके चारित्रमोहनीयकी शेप २१ प्रकृतियोंके उपशम करनेका

रावणं वा उवसमणे णवरि य संजलणपुरिसमज्झिन्ह । मज्झिमदोहो कोहादीया कमसोवसंता हु ॥ ३४३ ॥

क्षापणामित्र उपज्ञमने नवरि च संज्वलनपुरुपमध्ये । मध्यमद्वी ही कोधारिको क्रमश उपज्ञान्तो हि ॥ ३४३ ॥

अर्थ—उपरामके विधानमें भी धापणा विधानकी तरह कम जानना । परंतु विशेष वात यह है कि संज्वलनकपाय और पुरुषवेदके मध्यमें बीचके जो अमत्याख्यान तथा प्रतार रायान कपाय संबंधी हो हो कोधादि हैं सो पहले उनको कमसे उपरामन करता है, वीते संज्ञालन कार्यादका उपराम करता है। मावार्थ—धापकश्रेणीकी तरह उपरामश्रेणीमें ९ वें मुणन्यानक २ हे भागमें मध्यम ८ कपायोंका उपराम नहीं होता, किंतु पुरुषवेदके वाद अपत्यान संज्ञालनके पहले होना है। और उसका कम एसा है कि पुरुषवेदके वाद अपत्यान स्वान और प्रत्याप्यान दोनिक कोधाका उपराम, पश्चान संज्ञ्यलनकोधका उपराम, इत्यादि। सादादिने को एसा ही कम जानना ॥ ३४३ ॥

णित्यादिस् पयिष्टिद्विष्ठणुमागपदेससेदिभिण्णस्सः । सत्तस्य य सामित्तं णद्यभिदो जहाजोग्गं ॥ ३४४ ॥ विस्यादिष् व्रकृतिन्यवनुभागप्रदेशभेदभिष्ठस्य । स्वयस्य स स्यातिन्यं नेतस्यविनो यथायोग्यम् ॥ ३४४ ॥

अर्थ — इसँड याद नरवादि आदि मानेणाश्रीने भी प्रकृति, लिति, अनुनाग, प्रदेश, इन चर नेदीको विके तुर्दो प्रकृतिकोका सम्बद्धे वट यथा योग्य समझता ॥ ६४४ ॥ सब गयादि सार्गणार्थितं सम्बक्ते दिलानेके नियं परिभाषा (नियम ) सूत्र बहते हैं।— निरिष् पा निस्थमक्तं णिर्यादिसु नियं चडकः चड तिण्णि । जाऊणि होनि सक्ता सेसं खोषादु जाणेज्ञो ॥ ३४५ ॥ तिरिध म सीर्थमन्यं निरणदिषु त्रीपि चतुष्कं चलारि त्रीपि । व्ययंपि सबन्ति सक्ताः केपसीयान् हातव्यम् ॥ ३४५ ॥

अर्थे—तिर्यवगितमें तीर्थकर प्रकृतिकी सक्त नहीं होती । जार नरक, तिर्यव, मनुत्र्य तथा देवगितमें क्रमसे भुज्यमान नरकायु—बध्यमान तिर्यव जार मनुत्र्यायु इन २ आयु- शोंकी, भुज्यमान तिर्यवायु—बध्यमान—नरक—तिर्यग्—मनुष्य—देवायु इन २ की, भुज्यमान मनुष्यायु—बध्यमान नरक—तिर्यय—मनुष्य—देव आयु इन चारों आयुकर्मोकी, भुज्यमान देवायु—बध्यमान तिर्यव जार मनुष्यायु—इन २ आयुकर्मोकी सक्त रहने योग्य है। जार शेष प्रकृतियोंकी सक्त गुणसानकी तरह समझना ॥ २४५ ॥

अब उनमें भी नरकादि गतिमें सत्ता दिखाते हैं;---

ओषं वा णेरइये ण सुराक तित्यमित्य तिदयोत्ति । छिट्टित्ति मणुस्साक तिरिए ओषं ण तित्ययरं ॥ ३४६ ॥ जोष इव नैरियके न सुरायुः वीर्यमित्त त्वीय इति । पट इति मनुष्यायुः तिरिश्च ओषो न वीर्यकरम् ॥ ३४६ ॥

अर्थ — नरकगितमें गुणसानवत् सत्ता जानना । परंतु देवायुका सत्त नहीं है; इसकारण १४७ प्रकृतियां सत्व योग्य हैं । कोर तीसरे नरक तक ही तीर्यकर प्रकृतिका सत्व है, तथा मनुष्यायुका सत्व छठी नरकप्रथिवीतक ही है। तिर्यवगितिमें मां गुणसानवत् जानना । लेकिन तीर्यकर प्रकृतिका सत्व नहीं है, इसकारण सत्व योग्य १४७ प्रकृतियां हैं ॥ ३४६ ॥

एवं पंचतिरिक्खे पुण्णिदरे णित्य णिरयदेवाऊ । ओषं मणुसतियेस्तिव अपुण्णिगे पुण अपुण्णेव ॥ ३४७ ॥ एवं पश्चितिरिश्च पूर्णेवरिस्तिव नास्ति निरयदेवायुः । ओषः मनुष्यत्रयेष्विप अपूर्णेके पुनरपूर्णे इव ॥ ३४७ ॥

अर्थ—इसीप्रकार पांच जातिक तिर्यचीमें भी सामान्यरीतिसे सस्य जानना । परंतु विशेष वात यह है कि लब्ब्यपर्याप्तक तिर्यची नरकायु और देवायु हन दोका सस्य नहीं है। और मनुष्यके तीन मेडीमें भी गुणस्यानवत् सस्य समझना। परंतु लब्ब्यपर्याप्रक मनुष्यमें लब्ब्यपर्याप्रक तिर्यचकी तरह नरकायु देवायु तीर्यकर इन तीन प्रकृतियों के निना १९५ प्रकृतियां सत्तायोग्य हैं॥ ३९७॥



सागे कौन २ जीव किस २ प्रकृतीकी उद्वेरुना करता है ? इसका उत्तर साचार्य महाराज देते हैं:—

चदुगिदिमिच्छे चउरो इगिविगले छिप्प तिणिण तेउदुगे। सिय अस्यि णस्यि सत्तं सपदे उप्पण्णठाणेवि॥ ३५१॥ चतुर्गतिमिध्ये चतसः एकविकले पहिप तिसः तेजोद्विके। स्यादित नास्ति सत्त्वं स्वपदे उत्पन्नस्थानेपि॥ ३५१॥

अर्थ—चारों गतिवाले मिस्यादृष्टि जीवोंके चार प्रकृतियां, एकेंद्री तथा दो इंद्री आदि विकल्प्रयमें ६ प्रकृतियां, तेजःकाय—वायुकाय इन दोनोंके तीन प्रकृतियां उद्देलनके योग्ये हैं। तथा अपने स्थानमें और उत्पन्न स्थानमें ये किसी तरह—कथंचित् सत्त्वरूप हैं, और कथंचित्—किसी तरह सत्त्वरूप नहीं मी हैं। अर्थात् जो उद्देलना न हुई हो तव तो सत्त्व, यदि उद्देलना हुई हो तो उन प्रकृतियोंकी असत्ता जानना ॥ ३५१॥

आगे योगमार्गणामें सत्त्व दिखाते हैं;—

पुण्णेकारसजोगे साहारयमिस्सगेवि सगुणोघं वेग्गुवियमिस्सेवि य णवरि ण माणुसतिरिक्खाऊ ॥ ३५२॥ पूर्णेकादशयोगे साहारकमिश्रकेषि स्वगुणौघः । वैगूर्विकमिश्रेषि च नवरि न मानुषविर्यगायुः ॥ ३५२॥

अर्थ मनोयोगादि ११ पूर्ण योगों में क्यार आहारकमिश्र योगमें अपने २ गुणस्यानों की तरह सत्त्व प्रकृतियां जानना । इसीप्रकार वैक्रियिक मिश्र योगमें मी गुणस्यानवत् ही सत्त्व जानना । परंतु विशेष बात यह है कि यहां पर मनुष्यायु क्यार तिर्यं चायु इनकी सत्ता नहीं है, इसकारण १४६ सत्त्व प्रकृतियां हें ॥ ३५२ ॥

अव औदारिकिमिश्रयोगमें और कार्मणकाययोगमें सत्त्व कहते हैं:—
ओरालिमिस्सजोगे ओघं सुरिणरयञाउगं णित्य ।
तिम्मिस्सवामगे णि हि तित्यं कम्मेवि सगुणोघं ॥ ३५३ ॥
औरालिमिश्रयोगे ओघः सुरिनरवायुष्कं नास्ति ।
तिम्मिश्रवामके न हि तीर्थं कार्मेवि स्तुणोघः ॥ ३५३ ॥

अर्थ—औदारिकनिश्रयोगमें सामान्य गुणसानवत् सत्त्व जानना । परंतु देवायु तथा नरकायु ये दो नहीं हैं, इस कारण १४६ का सत्त्व है । जीदारिकनिश्रनिष्पादृष्टिके तीर्थ- कर प्रकृति नहीं, इसिंग्ने पहले गुणसानमें १४५ का सत्त्व है । इसींग्रनार कार्मणकाय-योगमें मी गुणसानवद १४८ प्रकृतियों का सत्त्व समझना ॥ ३५३॥

जाने वेदमार्गणा आदिकमें सत्त्व कहते हैं;— 🛴 🤭 🤼

वेदादाहारोत्ति य सगुणोघं णवरि संढथीखवगे।
किण्हदुगसुहतिलेस्सियवामेवि ण तित्थयरसत्तं॥ ३५४॥
वेदादाहार इति च खगुणोघः नवरि पण्डस्रीक्षपके।
कृष्णदिकशुभित्रलेदियकवामेषि न तीर्थकरसत्त्वम्॥ ३५४॥

अर्थ—वेदमार्गणासे लेकर आहारमार्गणापर्यंत अपने २ गुणस्थानवत् सामान्य सत्त्व जानना। परंतु विशेषता यह है कि नपुंसकवेद और स्त्रीवेद क्षपकश्रेणीवालेके तीर्थंकर प्रकृतिकी सर्वा नहीं है। इसीप्रकार कृष्णलेक्या तथा नीललेक्या इन दो लेक्यावाले मिथ्यादृष्टिके, और पीतादि तीन ग्रुमलेक्यावाले मिथ्यादृष्टिके भी तीर्थंकर प्रकृतिका सत्त्व नहीं है॥ १९५%॥

अब अभव्यमार्गणामें विशेषता कहते हैं; —

अभवसिद्धे णित्य हु सत्तं तित्ययरसम्मिमस्साणं । आहारचउकस्सिव असिणिजीवे ण तित्थयरं ॥ ३५५ ॥ अभव्यसिद्धे नास्ति हि सत्त्वं तीर्थकरसम्यिमश्राणाम् । आहारचतुःकस्यापि असंद्विजीवे न तीर्थकरम् ॥ ३५५ ॥

अर्थ—अमन्यमार्गणामं अर्थात् अभन्यजीवके तीर्थंकरप्रकृति, सम्यक्त्वप्रकृति और नियमोहनीय इन तीनका, तथा आहारक चतुष्कका अर्थात् आहारक शारि १ आहारक शांभोपांग २ आहारक बंधन ३ आहारक संघात ४ इन चारका—इस प्रकार सात प्रकृतियोका मध्य नहीं है। और अरांग्री जीवके तीर्थंकरप्रकृतिका सत्त्व नहीं है। ३५५॥

्थाने अनाहार मार्गणामं सत्त्वकी विशेषता कहते हुए आचार्य महाराज सत्त्वाधिकारकी

पूर्व करने हैं;-

कम्मेवाणाहारे पयडीणं सत्तमेवमादेसे । किट्यमिणं वलमाहवचंदचियणेमिचंदेण ॥ ३५६ ॥ कार्मे इतानहारे ब्रह्मीनां सन्त्रमेवमादेशे । क्षित्रनिदं बलमाववचन्द्रार्थितनेमिचन्द्रेण ॥ ३५६ ॥

त्रयं—अताहार मार्गणांमं कार्माण काययोगयन गर्चयक्रतियोंकी रचना जानना । इंग-प्रदार मार्गणान्यानीमें यह ''प्रकृतियोंका गत्य'' बळदेय—बागुदेवकर पृतित श्रीनेमिगन्दं तं वैहर्गदेवने अववा अपने माद्दे बळदेय नथा मायवचन्द्र त्रैनियदेवकर पृतित नेमिगन्द्रं चिद्रान्तवश्वनीने इहा है ॥ ३५६ ॥

वद इस देव उदय सन्वधिकारको पूर्ण करते हुए अनिम मक्तयानाम करते हैं।—

सं में निहुवणमहियां सिद्धां बुद्धां गिरंजणां गियां। दिसद् वरणाजलाई बुद्धजनपरिष्टवणं परमयुक्तं॥ ३५७॥ स में त्रिभुवनमहितः सिद्धो बुद्धो निरक्तनो निलः। दिशतु वरज्ञानलामं बुधजनपरिप्रार्थनं परमशुद्धम् ॥ ३५७॥

अर्थ—साचार्य महाराज प्रार्थना करते हैं कि जो तीनलोककर पृजित, सिद्ध, बुद्ध, कर्मरूपी अंजनकर रहित, सीर नित्य अर्थात् जन्ममरण रहित ऐसे श्रीनेमिचन्द्र तीर्थकर, सुझको, ज्ञानीजनोंकर प्रार्थना करने योग्य, परमशुद्ध ऐसे उत्कृष्ट ज्ञानका लाभदो । अर्थात् सुझे उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हो ऐसी साचार्य प्रार्थना करते हैं ॥ ३५७॥

इति साचार्य श्रीनेमिचन्द्रविरचित गोम्मटसार दूसरा नाम पंचसंत्रहप्रंथमें कर्मकांडमें वंथोदयसस्वके कहनेवाला दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ॥२॥

आगे आचार्य महाराज मङ्गलाचरणपूर्वक प्रकृतियोंके भङ्गसहित सस्वस्थानको कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं:—

णिमकण वहमाणं कणयणिहं देवरायपरिपुक्तं । पयडीण सत्तठाणं ओघे भंगे समं वोच्छं ॥ ३५८ ॥

नत्वा चर्द्रमानं कनकनिभं देवराजपरिपूच्यम् । प्रकृतीनां सत्त्वस्थानमोधे भङ्गेन समं वक्ष्यामि ॥ ३५८ ॥

अर्थ—में प्रत्यकर्ता सुवर्णके समान वर्णवाले, इन्द्रकर पूजनीक ऐसे श्रीवर्धमान तीर्थ-कर देवको नमस्कार करके गुणस्तानींमं प्रकृतियोंके भक्षसिहत सस्वस्तानको कहता हूं ॥ ३५८॥ एक जीवके एक काल्में जितनी प्रकृतियोंको सत्ता पाई जाय उनके समृहका नाम स्थान है। जार उस स्थानकी एकसी—समान संख्यास्त्र प्रकृतियोंने जो संख्या समानही रहे परन्तु प्रकृतियों वदल जाय तो उसे भङ्ग कहते हैं। जैसे किसी जीवके १४६ की सत्ता जार किसीके १४५ प्रकृयोंकी सत्ता हो तो इस जगह पर स्थान दो हुए । परंतु उस एक स्थानकी संख्यामें जैसे कि १४५ के स्थानमें किसी जीवके तो मनुष्यायु तथा देवायु सहित १४५ की सत्ता है। जत एव यहांपर स्थान तो एक ही रहाः क्योंकि संख्या एक है, परंतु प्रकृतियोंके वदलनेसे भङ्ग दो हुए। इसीप्रकार सब जगह स्थान कीर मह समझलेना॥

**आगे गुणसानें**मिं सान और महके कहनेका विधान दिखाते हैं:—

93

बारुगवंधावंधणभेदमकारूण वण्णणं पटमं । भेदेण य भंगतमं परावणं होदि विदियम्हि ॥ ३५९ ॥ बायुष्यवन्पादनदम्भेदमहत्वा वर्णनं प्रदमम् । भेदेन प भहसमं प्रदुष्यं भवति हिनीयन्त्रित् ॥ ३५९ ॥

 द्विगुणनव चत्वारि अष्ट मिध्यत्रये अयतचतुर्षु चत्वारिंशत् । त्रीणि चपशामके शान्ते चतुर्विशतिः भवन्ति प्रत्येकम् ॥ ३६२ ॥ चतुःपट्कृतिः चतुरष्ट चतुःपट्टं च भवन्ति सत्त्वस्थानानि । आयुष्कवन्धावन्धे अयोग्यन्ते ततो भङ्गाः ॥ ३६३ ॥ युग्मम् ।

अर्घ—मिध्यादृष्टि चादि तीन गुणस्थानपर्यंत कमसे दोगुणित नौ अर्थात् १८, ४ और ८ सत्त्वसान हें । तथा व्यसंयतादि चार गुणस्थानोंमें चालीस चालीस स्थान हें । अपूर्व-करणादि तीन उपशमश्रेणीवाले गुणस्थानोंमें तथा उपशांतकपाय गुणस्थानमें प्रत्येक (हरएक) के चौवीस २ स्थान हें । और क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा अपूर्वकरणआदि अयोगीपर्यंत कमसे ४, छहका वर्ग वर्थात् ३६, ४, ८, ४, ६ सत्त्वस्थान हें । इसप्रकार आयुक्ते वंध वा अवंधकी अपेक्षासे अयोगीपर्यंत गुणस्थानोंमें सत्त्वस्थान हें ॥ इसके आगे जो स्थानोंके मक्त (भेद) हें सो आगेकी गाथामें कहते हें ॥ ३६२ ॥ ३६३ ॥

पण्णास वार छक्कदि वीससयं अद्वदाल दुसु दालं । अदवीसा वासद्वी अदवदवीसा य अद्व चड अद्व ॥ ३६४ ॥

पश्चाशत् द्वादश पर्कृतिः विंशशतं अष्टचत्वारिंशत् द्वयोः चत्वारिंशत् । अष्टाविंशतिः द्वापष्टिः अष्टचतुर्विंशतिः च अष्ट चत्वारि अष्ट ॥ ३६४॥

अर्थ—मिध्यादृष्टिकादि सात गुणस्यानोंने तथा उपशमादि दोनों मिली हुई श्रेणियोंनें तथा उपशांतकपायादि गुणस्थानोंने अठारहआदि स्थानोंके क्रमसे ५०, १२, ३६, १२०, ४८, ४०, ४०, २८, ६२, २८, २४, ८, ४०, ८, भंग जानना ॥ ३६४॥

जागे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके १८ स्थानोंमें प्रकृतियोंकी संस्याकी आयुके यंथ वा अवंघकी अपेक्षासे कहते हैं:—

दुतिङस्सत्तदृणवेक्तरसं सत्तरसमृणवीसमिगिवीसं । हीणा सबे सत्ता मिच्छे वद्याउगिदरमेगूणं ॥ ३६५ ॥

द्वित्रिपदसप्राष्टनवैकाद्य सप्तद्शोनविंशमेकविद्यम् । द्दीना सर्वा सत्ता निध्ये बढायुष्कनितरदेकोनम् ॥ ३६५ ॥

अर्थ-निथ्यादृष्टि बद्धानुदालेके सद सत्त्रप्रकृतियोंनेसे २, २, ६. ७. ८. ९, ११ १७, १९, २१, प्रकृतियां कमकरनेसे १० सान हुए । तथा अवद्यानुवालेके आठ सानतक इनमेंसे एक एक कमती करना, और दो स्थान पहलेकी ही नगृह समझना । इसप्रणार १० स्थान हुए । सद निलकर २० स्थान होते हैं । उनमेंसे नदमां बहादां स्थान दोनोंका ममान होनेसे २० मेंसे दो कम किये । इसतरह दाकी वचे १८ स्थान ही निथ्यादृष्टि गुप्तसानके कहे गये हैं ॥ १६५ ॥

वैगूर्वाष्टरित पश्चेन्द्रियतिर्यग्जातिपूपपन्ने । सुरपड्टम्ये तृतीयो नरेषु तद्ग्रन्यने तुरीयः ॥ ३६९ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—वद्धायुके सातवें स्थानकेवाद अवद्धायुका १२६ प्रकृतित्वप सातवां स्थान है। वहां जिसके देवगतियादि दो प्रकृतियोंकी उद्धेलना हुई है उसके चार मंग हैं। वे इस-तरहसे हें—अपने स्थानमें सर्थात् एकेन्द्री वा विकल्प्रय जीवके अपनी ही पर्यायमें १३६ प्रकृतित्वपस्थान होना पहलामंग हे। तथा वही जीव मरणकरके मनुप्य उत्पन्न हुआ उस जगह दूसरा मंग है। जिसके वैकियिक शरीरादि आठकी उद्देलना (अभाव) हुई ऐसा वही एकेन्द्री वा विकल्प्य जीव मरणकरके तिर्यंच पंचेन्द्री जातिमें उत्पन्न हुआ, और वहां देवगतियादि इह प्रकृतियोंका वंघ करनेपरमी आहारक चतुष्क आदि बारहके विना १३६ प्रकृतित्वप तीसरा मंग हुआ। वही जीव मरणकरके मनुष्य उत्पन्न हुआ। यहांपर देवगति-आदि इह प्रकृतियोंका वंघ करता है किंतु १२ के विना १३६ का ही वंघ करता है। अतः उस जगह चौथा मंग हुआ। इसप्रकार चार मंग जानना ॥ ३६८॥ ३६९॥ यहांपर प्रकृतियोंके वदलनेसे मंग तो जुदे २ हुए, परंतु संख्या एक होनेसे स्थान एक एक ही हुआ॥

अव आठवें अवद्धायुस्मानके दो भंग कहते हैं;—

णारकञ्जुन्वेहे आउगवंधुन्झिदे दुभंगा हु। इगिविगलेसिगिभंगो तिम्म णरे विदियमुप्पण्णे ॥ ३७०॥ नारकपट्टोडेस्ये आयुर्वन्थोन्सिते द्विभक्षो हि।

एकविकलेप्वेकभङ्गः तस्मिन्नरे द्वितीयमुत्पन्ने ॥ ३७० ॥

अर्थ—बाठवें अवद्वायुक्तानमें आयुवंधके वदलनेसे दो भंग होते हैं । उनमेंसे नरक-गतिबादि ६ प्रकृतियोंकी उद्देलना करनेवाले एकेन्द्री वा विकलेन्द्री जीवके अपनी ही पर्यायमें १३० प्रकृतिव्ययस्थान होना पहला भंग है। तथा वहीं जीव नरणकर मनुष्य उत्पन्त हुआ वहां आयुके वदलनेसे १३० व्ययस्थान होना दूसरा भंग है। ३७०॥

जाने जठारह सानोंके पुनरक्त जोर समर्भनके विना तो ५० भंग कहे हैं उनमेंसे किस किस सानमें कितने २ भंग होते हैं उनकी संख्या कहते हैं;—

विदिये तुरिये पणगे छट्ठे पंचेव सेसगे एकं। विगचटपण्डस्सत्तयठाणे चत्तारि अट्टगे दोण्णि ॥ ३७१ ॥ दिनीये पतुर्धे पथ्यमे पट्टे पथ्यैव रोतके एकः। दिक्षपट्टःपथ्यपट्सप्रमस्ताने पत्तारः अट्टने हो ॥ ३७१ ॥

अर्थ—पदाष्टके वृत्तरे, चौथे, पांचवें, हाठे, स्तानमें ५ पांच ही संग होते हैं । कार रोप पटले, तीलरे, सातवें, काठवें, नदमे, दहावें स्तानमें एक एक ही संग है। नया अवद्धायुके दूसरे, चौथे, पांचवं, छठे, सातवं स्थानमं चार २ भंग, और आठवं सार्ने २ भंग हैं। और रोप बचे पहले, तीसरे स्थानमें एक एक भंग है। इसप्रकार मिध्याद्यां अठारह सत्त्व स्थानोंके ५० भंग जानना ॥ ३०१ ॥

असे कहते हैं:—

सत्तिगं आसाणे मिस्से तिगसत्तसत्तएयारा । परिहीण सवसत्तं वद्धस्सियरस्य एगूणं ॥ ३७२ ॥ सप्तिकमासाने मिश्रे त्रिकसप्तसप्तैकादश । परिहीनं सर्वसत्त्वं बद्धस्रेतरस्रैकोनम ॥ ३७२ ॥

अर्ध—सासादन गुणस्थानमें सब प्रकृतियों के सत्त्वमें से सात कम अथवा तीन कम ऐते दो सत्त्वस्थान हैं । और मिश्रगुणस्थानमें सब सत्त्वप्रकृतियों में से तीन कम, सात कन, सात कम, ग्यारह कम ऐसे चार स्थान बद्धायुकी अपेक्षा जानना । और अबद्धायुकी अपेक्षा उनमें सेमी एक एक बध्यमानआयु कम स्थान जानने । इसप्रकार ४ सासादनके बीर ८ मिश्रके स्थान हुए ॥ ३७२ ॥

थागे सासादनकी हीन प्रकृतियोंको कहते हैं;—

तित्थाहारचलकं अण्णदरालगढुगं च सत्तेदे । हारचलकं विज्ञाय तिण्णि य केई समुद्दिहं ॥ ३७३ ॥ नीर्थाहारचलुष्कगन्यतरायुष्किक च सप्तेताः । आहारचलुष्कं वर्जियता तिस्रश्च केश्चित् समुद्दिष्टम् ॥ ३७३ ॥

अर्थ-तिर्धेकर प्रकृति, आहारक शरीरकी चौकड़ी, भुज्यमान-बध्यमान आहुके नियाय कोईनी दो आयु, ये सान प्रकृतियां हीन कहीं हैं । तथा इनमेंसे आहारक शरीर सिंद चार प्रकृतियोंको छोड़कर तीनही प्रकृतियां कम हैं ऐसा कोई आचार्य कहते हैं। इसिंदे १४१ तथा १४५ प्रकृतिरूप दो स्थान हुए ॥ २०२ ॥

अर्र निश्रमुणस्थानकी हीनश्कृतियोंकी कहते हैं;—

तित्थणणद्राउद्गं तिणिणियि अणसहिय तह य सत्तं च । हार्यउक्तं सहिया ते चय य होति एयारा ॥ ३७४ ॥ र्वार्यव्यवस्थिकं विस्त अपि अनमहिनाः नथा च सच्यं च । श्राह्मसन्देश सहितासाः चैय च भयन्ति एकाद्य ॥ ३७४ ॥

हार्य-निधेयर प्रहति, सृज्यसान आँग यथ्यमान आयुको छोड्कर कोईमी दो आयुक् इस ज्याप तीन प्रकृतियो; तथा वे तीनो और अनेनानुबंधी बार प्रकृतियो इससर साधि लथवा वे तीनों तथा आहारकादि चार-इसप्रकार सात, और ये सव मिलकर हुई ११ प्रकृतियां-इसतरहसे मिश्रगुणस्थानके चार स्थान हुए॥ २७४॥

जाने सासादन जार मिश्रके स्थानोंके भंग गिनाते हैं;—

साणे पण इगि भंगा वद्धस्सियरस्स चारि दो चेव । मिस्से पणपण भंगा वद्धस्सियरस्स चउ चऊ णेया ॥ ३७५ ॥ साने पश्च एको भङ्गा वद्धस्रेतरस्य चत्वारो हो चेव । मिश्रे पश्चपश्च भङ्गा वद्धस्रेतरस्य चत्वारश्चत्वारो होयाः ॥ ३७५ ॥

अर्थ—सासादन गुणस्थानमें बद्धायुस्थानोंके पांच और एकं, तथा अबद्धायुस्थानोंके १ सेंग हों। इसतरह चारस्थानोंके १२ भंग जानना । मिश्रगुणस्थानमें बद्धायु-स्थानके पांच पांच भंग सार अबद्धायु स्थानके चार चार भंग हें। इसप्रकार आठस्थानोंके ३६ भंग हुए ॥ ३७५॥

बागे बसंयत गुणस्थानमें ४० स्थानोंकी सिद्धि बार उनस्थानोंके १२० भंग छह गाथाबोंसे कहते हैं:—

दुग छक्क सत्त अट्ठं णवरिहयं तह य चउपिं किचा।
णभिमिगि चउ पण हीणं वद्धस्तियरस्त एगूणं ॥ ३७६॥
दिकं पट्टं सप्त सप्ट नवरिहतं तथा च चतुःपङ्कीः कृत्वा।
नभमेकं चतुष्कं पश्च हीनं वद्धस्तेवरस्तैकोनम् ॥ ३७६॥

अर्थ—दो, छह, सात, लाठ, नौ प्रक्वतियोंकर रहित स्थान वरावर लिखना, सार इनकी नीचे नीचे चार पङ्की करनी । उन चार पंक्तियोंमें (लाइनोंमें) क्रमसे शून्य, १, १, इन्तिर ५ हरएक कोठेमेंसे घटाना । इसप्रकार बद्धायुके २० सत्तास्थान हुए । और इन्हीं वीसस्थानोंमें एक एक स्थानकी प्रकृतियोंमें एक एक स्थार्भ कम करनेसे अबद्धायुके स्थानमें २० हुए । इसप्रकार लसंयत गुणस्थानमें २० सत्त्व स्थान हुए ॥ ३७६ ॥

आगे चारों पंक्तियोंने तीर्थंकरप्रकृति और आहारकशरीरप्रकृतिकी अपेक्षाही विशेषता है ऐसा कहते हैं:—

तित्याहारे सिहयं तित्यृणं अह य हारचउहीणं। तित्याहारचउक्केणृणं इति चउपिडहाणं॥ ३७७॥ वीर्याहारेण सिहवं वीर्योनमय चाहारचतुर्हीनम्। वीर्याहारचतुष्केनोनिनिते चतुःपङ्किस्यानम्॥ ३७७॥

अर्थ — बहायु कीर अबदायुकी पहली दो पङ्गियोंके पांच पांच स्तान तीर्थंकर कीर आहारक ग्रारीरचडुष्क सहित हैं, इसलिये सून्य कम किया। अर्थात् यहां जितनी प्रकृति-

अर्थ — पहलीपंक्तिके दशस्थानों के भंगों के समान तीसरी पंक्तिके दशस्थानों के भंग होते हैं। तथा दूसरी पंक्तिके दशस्थानों के भंगों के समान चौथी पंक्तिके दशस्थानों के भंग समझना । इसप्रकार सब मिलकर असंयत गुणस्थानमें ४० सत्त्वस्थानों के १२० भंग हुए ॥ ३८१ ॥

सव देशसंयतादि तीन गुणसानोंमें सान और भंग कहते हैं;—
देसतियेसुवि एवं भंगा एकेक देसगरस पुणी ।
पिडरासि विदियतुरियस्सादीविदियम्मि दो भंगा ॥ ३८२ ॥
देशत्रयेष्विष एवं भङ्गा एकैकं देशकस्य पुनः ।

प्रतिराशि द्वितीयचतुर्थसादिद्वितीयस्मिन् द्वौ भङ्गौ ॥ ३८२ ॥

अर्थ—इसीतरह—असंयतगुणस्थानके समान देशविरतादि तीन गुणसानोंमें मी चालीस र सत्त्वस्थान जानने, और सब स्थानोंने एक एक भंग है । परंतु देशसंयत गुणस्थानमें दूसरी दो पंक्ति तथा चौथी दो (बद्धायु—अबद्धायुद्धप) पंक्तियोंके पहले और दूसरे स्थानमें दो दो भंग जानना ॥ ३८२॥

साने उपरामश्रेणीके चार गुणस्थानोंमें स्थान और भंग कहनेकी इच्छासे आचार्य पहले सपूर्वकरणमें स्थान और भङ्गोंको कहते हैं:—

दुगछक्कतिण्णिवरगेण्णापुन्वस्स चउपिं किचा।
णभिगिचउपणहीणं वद्धित्तियरस्स एगूणं ॥ ३८३॥
दिकपटूत्रिवर्गेनोनानि अपूर्वस्य चतुःप्रतिं कृत्वा।
नभैकचतुःपश्चहीनं वद्धस्येवरस्यैकोनम्॥ ३८३॥

अर्थ—उपरामश्रेणीके अपूर्व करण गुणस्थानमें दो, छह, तीनकावर्ग अर्थात् नौ प्रकृति कम जो तीन स्थान हैं उनकी चार पंक्तियां करके पंक्तिके कमसे शून्य, एक, ४, पांच कम करे तो बद्धायुके स्थान होते हैं । बीर इतर अर्थात् बबद्धायुके स्थान उनमेंसे मी एक एक प्रकृति कम करनेपर होते हैं । इसतरह २४ स्थान हुए ॥ ३८३ ॥

जब कम कीहुई प्रकृतियों के नाम और भंग कहते हैं;--

णिरयतिरियाउ दोण्णिय पडमकसायाणि दंसणितयाणि । हीणा एदे णेया भंगे एकेक्सगा होति ॥ ३८८ ॥ निरयतिर्यगायुपी हे अपि प्रथमकपाया दर्शनत्रीनि । हीनानि एतानि होयानि भङ्गा एकेकका भवन्ति ॥ ३८४ ॥

अर्थ—नरकायु क्षार तिर्यवायु-ये दो, ये दोनों क्षार पहली ( क्षनंतानुवंदी ) चार कपाय इसतरह ६, तथा ६ ये क्षार तीन दर्धन मोहनीय ऐसे सब ९, इसपकार इन प्रद्य-तियोंसे दीन तीन सान जानने । क्षार इनके भंग एक एक ही होते हैं ॥ ३८१ ॥ आगे वाकीवचे दो उपशमक और एक उपशांत कषाय ऐसे तीन गुणस्थानोंमें और क्षपकन्नेणीके अपूर्वकरण गुणस्थानमें स्थान तथा भंग कहते हैं;—

> एवं तिसु उवसमगे सवगापुविम्म दसिंह परिहीणं। सन्वं चउपिंड किचा णभमेकं चारि पण हीणं॥ ३८५॥

एवं त्रिपु उपशमकेषु क्षपकापूर्वे दशिभः परिहीनम् । सर्वे चतुःप्रतिकं कृत्वा नभमेकं चत्वारि पश्च हीनम् ॥ ३८५ ॥

अर्थ — इस उपशमक अपूर्वकरणकी तरह उपशमक अनिवृत्तिकरणादि तीन गुणस्था-नोमं सत्त्वस्थान और भंग चौवीस चौवीस जानना। तथा क्षपक अपूर्व करणमें १० प्रकृतियों रहित एक स्थानकी चारपंक्तियां करके क्रमसे पहलेकी तरह शून्य, १, १, ५, प्रकृतियां कम करना चाहिये। इसतरह चार स्थान और चार ही भंग होते है ॥३८५॥

अब क्षपक अनिवृत्तिकरणमें स्थान और भंग कहते हैं;—

एदे सत्तद्वाणा अणियद्विस्सवि पुणोवि खविदेवि । सोलस अट्ठेकेकं छकेकं एकमेक तहा ॥ ३८६ ॥ एतानि सत्त्वस्थानानि अनिवृत्तेरि पुनरि क्षिपतिषि । षोडशाष्टेकेकं पट्टैकमेकमेकं तथा ॥ ३८६ ॥

अर्थ—ये जो क्षपक अपूर्वकरणमें चार स्थान कहे हैं वे क्षपक अनिवृत्तिकरणमें मी जानना । और इसीप्रकार १६, ८, १, १, ६, १, १, ५, पकृति कम करनेसे आठ स्थान अन्य मी होते हैं । इनकीमी चार पंक्तियां करके पूर्ववत् कमसे शून्यादि घटानेपर ३२ मेद होजाते हैं । इसप्रकार ४+३२ मिलकर अनिवृत्तिकरण क्षपकके स्थान ३६ हुए, ऐसी जानना ॥ ३८६ ॥

व्यव इन स्थानोंके भंग दोगाथाओंसे कहते हैं;--

भंगा एकेका पुण णउंसयक्खविदचउसु ठाणेसु । विदियतुरियेसु दो दो भंगा तित्थयरहीणेसु ॥ ३८७ ॥ भंगाः एकेकाः पुनः नपुंसकक्षपितचतुर्षु स्थानेषु । द्वितीयतुरीययोः द्वौ द्वौ भङ्गौ तीर्थकरहीनयोः ॥ ३८७ ॥

अर्थ—इन ३६ स्थानोंमें एक एक भंग है, परंतु जहांपर नपुंसक वेदका क्षय है ऐसे चारों स्थानोंमें तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ता रहित दूसरी और चौथी पंक्तिके दो स्थानोंमें दो दो मंग हैं॥ ३८७॥

यही कहते हैं;—

थीपुरिसोदयचिंददे पुन्नं संढं समेदि थी अत्थि। संढस्सुदये पुन्नं थीसविदं संढमत्थिति ॥ ३८८ ॥ स्तीपुरुपोद्यचिते पूर्वे पण्डं क्ष्पयित स्त्री अस्ति । पण्डस्योद्ये पूर्वे स्त्रीक्ष्पितं पण्डमस्तीति ॥ ३८८ ॥

अर्थ—जो जीव लीभाववेद अथवा पुरुषवेदके उदयसहित क्षपक श्रेणी चढते हैं वे पहले नपुंसकभाववेदका क्षय करते हैं, लीवेदकी तो सचा वहां पर मौजूद रहती है। जोर नपुंसकवेदके उदयसहित जो क्षपकश्रेणी चढते हैं वे पहले लीवेदका क्षय करते हैं, उनके पूर्व कहे दो स्थानोंमें नपुंसक वेदकी सचा रहती है। इसपकार दो स्थानोंके दो दो भंग हैं ऐसा होनेपर ३६ स्थानोंके ३८ भंग हुए ॥ ३८८ ॥

सारों क्षपक तूक्ष्मसांपराय सोर क्षीणकषाय गुणस्थानमें स्थान तथा भंगोंको कहते हैं:-

अणियद्विचरिमठाणा चत्तारिवि एकहीण सुहुमस्स । ते इगिदोणिणविहीणं सीणस्सवि होति ठाणाणि ॥ ३८९ ॥ अनिवृत्तिचरमस्यानानि चत्वार्येषि एकहीनं सूक्ष्मस्य । वानि एकद्विविहीनं क्षीणस्यापि भवन्ति स्थानानि ॥ ३८९ ॥

अर्थ—अनिवृत्तिकरण गुंणसानके अंतके जो चार स्थान कहे हैं उनमेंसे हरएकमें संज्वलन माया कषाय कमकरनेपर स्क्ष्मसांपरायगुणस्थानके चार स्थान होते हैं। और स्क्ष्मसांपरायके इन चारों स्थानोंमेंसे प्रत्येकमें एक संज्वलन लोग प्रकृति घटानेपर क्षीणकषाय गुणस्थानके उपान्स्य समयमें चार स्थान होते हैं। तथा इन्हीं चारों स्थानोंमें निद्रा-प्रचल, ये दो प्रकृतियां कमकरनेसे इसी गुणस्थानके अंतके समयमें चारस्थान होते हैं। इस प्रकृति आठ स्थान क्षीणकषायके जानना।। ३८९।।

नागे सयोगी और अयोगी गुणस्यानमें स्थानादि कहते हैं;—

ते चोहसपरिहीणा जोगिस्स अजोगिचरिमगेवि पुणो । वावत्तरिमहसिं दुसु दुसु हीणेसु दुगदुगा भंगा ॥ ३९० ॥ वानि चतुर्दशपरिहीनानि योगिन अयोगिचरमकेपि पुनः । दासमितिरप्रपष्टिः द्वयोद्देयोः हीनयोः द्विकद्विका सङ्गाः ॥ ३९० ॥

अर्थ — हीणकपायके अंतके चारसानों ने चौदह प्रकृतियां क्रम करनेसे ८५ आदिकके चारसान सयोग केवलीके होते हैं। और अयोग केवलीके अंतके दो समय होप रहें वनतक ने चारसान हैं। सयोग केवलीके चारसानों मेंसे पहले और दूसरे सानमें बहुतर प्रकृतियां कमकरने तथा तीसरे चौधे सानमें अडसीठे घटानेपर चार सान होते हैं। पहांपर पुनरुक्तपना होनेसे दो सानहीं समझना। और अंतके दो समयों दो दो सान हैं वहांपर दो दो मंग हैं। इसप्रकार ६ सान और उनके ८ मंग अयोगकेवलीके अंत-समयतक जानना॥ ३६०॥

आगे "दुगछकतिण्णिवग्गे" इत्यादि गाथाकेद्वारा पहले अनंतानुवंधी सहित आठ स्थान उपशम श्रेणीवालोंके कहे थे। वे अपनी (श्रीकनकनंदि आचार्यकी) पक्षमें नहीं हैं। इत्यादि विशेषको और उनकी भंग संख्याको चार गाथाओंसे कहते हैं;—

णितथ अणं उवसमगे खवगापुन्तं खिवत्त अद्वा य । पच्छा सोलादीणं खवणं इदि केई णिद्दिष्टं ॥ ३९१ ॥ नास्ति अनंमुपशमके क्षपकापूर्व क्षपयित्वा अष्टौ च । पश्चात् शोडशादीनां क्षपणमिति कैनिर्दिष्टम् ॥ ३९१ ॥

अर्थ — श्रीकनकनंदी आचार्यकी संप्रदाय (पक्ष ) में ऐसा कहा है कि उपशमश्रेणीवाले चार गुणस्थानों में अनंतानुवंधी चारका सत्त्व नहीं है । इसकारण २४ स्थानों में से बद्धायु और अबद्धायु दोनों के आठस्थान कम करनेपर १६ स्थानहीं हैं । और क्षपक अपूर्वकरण-वाले पहले मध्यकी आठ कपायों का क्षयकरके पीछे १६ आदिक प्रकृतियों का क्षय करते हैं ॥ ३९१ ॥

अणियद्विगुणद्वाणे मायारहिदं च ठाणिमञ्जेति । ठाणा भंगपमाणा केइ एवं परूवेति ॥ ३९२ ॥ अनिवृत्तिगुणस्थाने मायारहितं च स्थानिमञ्ज्ञित । स्थानानि भङ्गप्रमाणानि केचिदेवं प्ररूपयन्ति ॥ ३९२ ॥

अर्थ—कोई आचार्य, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमं माया कषाय रहित चार स्थान हैं, ऐसा मानते हैं। तथा कोई स्थानोंको भंगके प्रमाण अर्थात् दोनोंकी एकसी संख्या कहते हैं॥ ३९२॥

.ऐसा होनेपर स्थान और भंगोंकी संख्या कहते हैं;—

अद्वारह चउ अद्वं मिच्छतिये उगरि चाल चउठाणे । तिसु उगसमगे संते सोलस सोलस हवे ठाणा ॥ ३९३ ॥ अष्टादश चत्वारि अष्ट मिध्यत्रये उपरि चत्त्रारिशत चतुःस्थाने । त्रिपु उपशमके शान्ते धोडश धोडश भवंति स्थानानि ॥ ३९३ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें पूर्वोक्त प्रकार १८, ४, ८, स्थान हैं। कपरके असंयतादि चार गुणस्थानोंमें चालीस चालीस स्थान हैं। तथा उपशामश्रेणीवाले तीन गुणस्थान तथा उपशांतमोह—इन चारमें सोलह सोलह स्थान हैं॥ ३९३॥

अब इनस्थानोंके भंगोंकी संख्या कहते हैं,-

पण्णेकारं छक्कदि वीससयं अद्वदाल दुसु तालं । वीसडतिण्णं वीसं सोलट्ट य चारि अट्टेव ॥ ३९४॥ पञ्चाशदेकादश पद्कृतिः विश्वशतमप्टचत्वारिशत् द्वयोश्वत्वारिशत् । विशाष्ट्रविशत् विशं पोडशाष्ट्र च चत्वार अप्टैव ॥ ३९४॥ अर्ध—मिध्यादृष्टि लादि स्थानोंके क्रमसे पूर्वोक्त प्रकार ५०, ११, ३६, १२०, ४८, ४०, ४०, दोनों श्रेणियोंके मिल्कर २०, ३८, २०, १६, ८, ४, ८ मंग लानने । यहांपर गुरुलोंके संप्रदाय मेदसे लनेकप्रकारका कथन किया है, वह समी श्रद्धान करने योग्य है । क्योंकि इनकी लपेक्षाओंका प्रत्यक्षकेवली श्रुतकेवली विना निश्चय नहीं होसका ॥ ३९४ ॥

अव सत्त्वस्थानाधिकारको पूर्ण करनेके इच्छुक आचार्य इसके पढ़नेका फल दिखाते हैं;→ एवं सत्तद्वाणं सिवत्थरं विणिणयं मए सम्मं । जो पढड़ सुणइ भावइ सो पावइ णिव्हादिं सोक्खं ॥ ३९५ ॥

एवं सत्त्वस्थानं सविस्तरं वर्णितं मया सन्यक् ।

यः पठति शूणोति भावयति स प्राप्नोति निर्देतिं सौंख्यम् ॥ ३९५ ॥

अर्थ—इसप्रकार सत्त्वस्थानका वित्तारसे अच्छीतरह मेंने वर्णन किया है। जो इस कर्नीके सत्त्वस्थानको पढेगा, छुनैगा झार चिंतवन करेगा वह मोझ छुलको सवस्य प्राप्त होगा॥ ३९५॥

वरइंदणंदिगुरुणो पासे सोऊण सवस्तिद्धंनं । सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तद्वाणं समुद्दिद्धं ॥ ३९६ ॥ वरेन्द्रनन्दिगुरोः पार्थं श्रुत्वा सक्तस्तिद्वान्तम् । शीकनकनन्दिगुरुणा सन्दर्भानं समुद्दिष्टम् ॥ ३९६ ॥

अर्थ — आचार्योमें श्रेष्ट ऐसे श्रीदन्द्रनंदि गुरुक पान समस्य निद्धानको सुनकर श्री **कानकनंदि** सिद्धान्तचन्नवर्ता गुरुने इस सस्वस्थानको सम्बद्धनिर्दिक बहा है । १९६ ।।

अब आचार्य महाराज अपनेको चयपतिकी समानता दिगाते तुम् इम मरदरगानगण-नके अधिकारको समाप्त करते हैं:—

जह चक्केण य चक्की छवसंदं साहियं अविस्थेत । तह महचकेण मया छवसंदं साहियं सम्मं ॥ ३९७॥ यथा चक्केण व विकास पर्यक्षं साहियं सम्मं ॥ ३९७॥ स्था महिककेण स्था पर्यक्षं साहित स्मार् १३९७॥

अर्थ—वैसे प्रश्निति भारतीयो सर् सरोही अपने प्रश्नित हिंदी हुईक हाई अर्थात् अपने प्राप्ते निये हैं। उसी अनार केने से दुर्दियन प्रत्ने डोड्साक है हुइडा है पंपसानी है वैदनालंग है परियाद से लीव सर्वाय है से केन्द्रे हुव्योद्धान विद्याल-सार अस्तीयाह साथे अर्थान् काने हैं। इस्ट :

हित गीरमण्यार होथ्ये हार्यहारणमें सामाण्योदिनी भारतील सहित्र सरदर्भागरेस प्रमुखनामा हो समा छातिसार समाप हुला । ३ । अव त्रिचूलिका अधिकार कहनेकी प्रतिज्ञा करते हुए नमस्कारात्मक मंगल करते हैं;—
असहायजिणवरिंदे असहायपरक्कमे महावीरे ।
पणिमय सिरसा वोच्छं तिचूलियं सुणह एयमणा ॥ ३९८॥
असहायजिनवरेन्द्रानसहायपराक्रमान् महावीरान् ।
प्रणम्य शिरसा वक्ष्यामि त्रिचूलिकं श्रुणुतैकमनसः ॥ ३९८॥

अर्थ—इन्द्रियादिकोंकी सहायता रहित है ज्ञानादि शक्तिरूप पराक्रम जिनका ऐसे श्रीमहावीरगुरु और शेष वृपमादितीर्थंकर जिनेन्द्रदेवोंको मस्तक नवाके (नमस्कार करके) में नेमिचन्द्राचार्य त्रिचूलिका नाम अधिकारको कहूंगा। सो हे मन्यजीवो! तुम एकामचित होकर सुनो ॥ ३९८॥ जो कहे हुए अथवा न कहे हुए वा विशेषतासे न कहेहुए अर्थका चिंतवन करना उसे चूलिका कहते हैं। यहांपर नव प्रश्न १ पंचमागहार २ और दशकरण ३ इन तीन विषयोंका चिंतवन किया जायगा; इसीलिये इस अधिकारक नाम त्रिचूलिका है।

अब उन तीन चूलिकाओंमेंसे पहले नवप्रश्न चूलिकाको कहते हैं;— कि वंधो उदयादो पुष्ठं पच्छा समं विणस्सदि सो। सपरोभयोदयो वा णिरंतरो सांतरो उभयो॥ ३९९॥

> को वन्ध उदयात्पूर्व पश्चात् समं विनक्ष्यति सः। स्वपरोभयोदयो वा निरन्तरः सान्तर उभयः॥ ३९९॥

अर्थ—१ पहले जो प्रकृतियां कहीं हैं उनमें उदय न्युच्छित्ति पहले बंघकी न्युच्छिति किन २ प्रकृतियोंकी होती है १ २ उदयन्युच्छित्ति पीछे बंघकी न्युच्छित्ति किन २ प्रकृतियोंकी होती है १ और ३ उदयन्युच्छित्ति साथ २ बंघन्युच्छित्ति कौन २ प्रकृतियीं होती है १ तथा ४ जिनका अपना उदय होनेपर बंघ हो ऐसीं प्रकृतियां कौन २ हैं १ जिनका अन्य प्रकृतिके उदय होनेपर बंघ हो ऐसीं प्रकृति कौन २ हैं १ और ६ जिनका दोनोंके—अपने व अन्यप्रकृतियोंके उदय होनेपर बंघ हो ऐसीं प्रकृतियां कौन २ हैं १ इसीतरह ७ जिनका निरंतर बंघ हो ऐसीं प्रकृतियां कौन २ हैं १ ८ जिनका सांतर बंघ अर्थात् कमी हो कमी न हो ऐसीं प्रकृतियां कौन २ हैं १ तथा ९ जिनका निरंतर व सांतर दोनों प्रकारका बंघ हो वे प्रकृतियां कोन २ हैं १ तथा ९ जिनका निरंतर व सांतर दोनों प्रकारका बंघ हो वे प्रकृतियां कोन २ हैं १ इसप्रकार ये नो प्रश्न हैं जिनका कि इस अधिकारमें विचार किया जायगा ॥ ३९९॥

आगे इन नौ प्रश्नोंमेंसे पहले तीन प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये प्रकृतियोंको गिनाते हैं:-

देवचडकाहारदुगजसदेवाडगाण सो पच्छा । मिच्छत्तादावाणं णराणुथावरचडकाणं ॥ ४०० ॥ पण्णरकसायभयदुगहस्सदुचडजाइपुरिसवेदाणं । सममेकत्तीसाणं सेसिगिसीदाण पुवं तु ॥ ४०१ ॥ जुम्मं । देवचतुष्काहारद्विकायशोदेवायुष्कानां स पश्चात् । मिथ्यात्वातापानां नरानुस्थावरचतुष्कानाम् ॥ ४०० ॥ पश्चदशकपायभयद्विकहास्यद्विचतुर्जातिपुरुपवेदानाम् । सममेकत्रिंशतां शेपैकाशीतेः पूर्व तु ॥ ४०१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—देवगति बादिकी चौकड़ी, बाहारक शरीर युगल, अयशस्कीर्ति और देवायु इन ८ प्रकृतियोंकी वंघ व्युच्छित्त उदयकी व्युच्छित्ति (अभाव होने) के पीछे होती है। स्रोर मिध्यात्व, बाताप, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थावर बादि चार, संज्वलनलोभके विना १५ क्षाय, भय-जुगुप्ता, हास्य-रित २, एकेन्द्री आदि चार जाति, और पुरुषवेद-इन ३१ प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति और वंघव्युच्छित्ति एक कालमें होती है। तथा इनसे शेष शानावरणादि ८१ प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति पहले वंघव्युच्छित्ति होती है। १००॥ १०१॥

ञागे दूसरे तीन प्रश्नोंका समाधान दो गाथाओंसे करते हैं;-

सुरिणरयाक तित्यं वेगुवियङकहारिमिदि जेसिं। परउदयेण य वंधो मिन्छं सुहुमस्स घादीओ ॥ ४०२ ॥ तेजदुगं वण्णचक धिरसुहजुगलगुरुणिमिणधुवउदया। सोदयवंधा सेसा वासीदा उभयवंधाओ ॥ ४०३ ॥ जुम्मं।

सुरिनरवायुपी तीर्थ वैगूर्विकपट्टाहारिनिति वासाम् । परोद्येन च वन्धो निध्यं सूक्ष्मस्य घातिन्यः ॥ ४०२ ॥ तेजोद्विकं वर्णचत्वारि स्थिरञ्जभयुगलागुरुनिर्माणध्रवोदयाः । स्बोद्यवन्धाः शेषाः द्वाशीतिरुभयवन्धाः ॥ ४०३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—देवायु, नरकायु, तीर्थकरमकृति, वैक्तियिकका पटू, लाहरकशरीरका जोड़ा, इन ११ प्रकृतियोंका परके उदयसे वंघ है। लोर मिध्यात्व, सूक्त्मसांपरायगुणस्थानमें स्युच्छित्र होनेवाली घातिया कर्मोकी १४ प्रकृतियां, तैजसका युगल, वर्णादिक चार, स्विर लोर शुभका जोड़ा, लगुरुल्घु, निर्माण ये धुव (नित्य) उदयवाली १२ प्रकृतियां-सव मिलकर २७ प्रकृतियोंका लपने उदय होनेपर ही वंघ होता है। तथा शेपरहीं पांच निद्रादि ८२ प्रकृतियां उभयवंघी हैं। लथीत् इनका उदय होनेपर लथवा न होनेपरमी वंघ होता है। ४०२॥ ४०३॥

जन तीसरे तीन प्रश्नोंकी उत्तरस्य प्रकृतियां चार गाथालोंसे कहते हें;— सचेताल धुवावि य तित्थाहाराज्या णिरंतरगा। णिरयदुजाइचडकं संहदिसंठाणपणपणगं॥ १०१॥ हुग्गमणादाबहुगं यावरद्सगं असाद्मंहित्य । अरदीसोगं चेदे सांतरगा होति चोत्तीसा ॥ ४०५ ॥ जुम्मं । सप्रचत्यारिशत् भुवा अपि च नीर्याहारामुका निरन्तरकाः । निरमिहजातिचतुरकं संह्तिसंस्थानपद्माद्यक्तम् ॥ ४०४ ॥ हुर्यमनातापहिकं स्थायरदशकमसातपण्डस्थ । अरतिः शोकं चेताः सान्तरका भवन्ति चनुन्धिशत् ॥ ४०५ ॥ गुग्मम् ।

अर्थ—ज्ञानावरणादि पूर्वोक्त ४७ ध्रुव प्रकृतियां, तीर्थंकर, ञाहारका गुगल, आयु ४-ये ५४ प्रकृतियां निरंतर वेधवाली हैं। जोर नरकगितका बोग्न, एकेन्द्री आदि चार जाति, आदिके संहनन जोर संसान विना ५ संहनन जोर ५ संसान, अप्रशस्तिवहायोगिति, आताप—उद्योत, सावर आदि १०, असातावेदनीय, नपुंसकवेद, सीवेद, अरित, शोक, ये ३४ प्रकृतियां सांतरवंधी हैं। अर्थात् किसीसमय किसी प्रकृतिका, किसीसमय कोई प्रकृतिका वंध होता है।। ४०४॥ ४०५॥

सुरणरितिरियोरालियवेगुन्तियदुगपसत्थगदिवज्ञं।
परघाददुसमचउरं पंचिदिंय तसदसं सादं॥ ४०६॥
हस्सरिदपुरिसगोददु सप्पडियक्खिम्म सांतरा होति।
णट्टे पुण पडियक्खे णिरंतरा होति वत्तीसा॥ ४०७॥ जुम्मं।
सुरनरितर्यगौरालिकवैग्र्विकद्विकप्रशस्तगितवस्रम्।
परघातद्विसमचतुरसं पश्चेन्द्रियं त्रसदश सातम्॥ ४०६॥
हास्यरितपुरुपगोत्रद्विकं सप्रतिपक्षे सान्तरा भवन्ति।
नष्टे पुनः प्रतिपक्षे निरन्तरा भवन्ति द्वात्रिंशत् ॥ ४०७॥ युग्मम्।

अर्थ—देवगति-मनुप्यगति-तिर्थमगति-औदारिकशरीर वैक्रियिकशरीर—इन पांचोका जोड़ा, प्रशस्तविहायोगति, वज्रपंभनारा मसंहनन, परधात युगल, समचतुरस्रसंस्थान, पंचे- निद्रयजाति, त्रस आदि १०, सातावेदनीय, हास्य, रति, पुरुषवेद, गोत्र दो-ये ३२ प्रकृः तियां प्रतिपक्षी (विरोधी) के रहते हुए सांतर वंधवाली हैं। और विरोधीप्रकृतियोंके नाश्च होनेपर निरंतर वंधवाली हैं; अर्थात् उभयवंधी हें॥ ४०६॥ ४०७॥ इसप्रकार नवप्रश्न नामकी प्रथमचूलिका कही।

अब पंचभागहार नामकी द्वितीयचूलिकाको कहते हुए मंगलाचरण करते हैं;—
जत्य वरणेमिचंदो महणेण विणा सुणिम्मलो जादो ।
सो अभयणंदिणिम्मलसुओवही हरस पात्रमलं ॥ ४०८ ॥
यत्र वरनेमिचन्द्रो मथनेन विना सुनिर्मलो जातः ।
स अभयनन्दिनिर्मलश्चतोदिहिहरतु पापमलम् ॥ ४०८ ॥

अर्थ—जिसमें मधनके विना ही अत्यंत निर्मल उत्क्रप्टनेसिचन्द्र उत्तव हुआ ऐसा श्रीअभयनंदि आचार्यका उपदेशित निर्मल शास्त्रह्मी समुद्र मन्यजीवोंके पापमलको दूर करो ॥ ४०८ ॥

अन पांच भागहारोंको कहते हैं;-

उच्चेलणविज्झादो अधापवत्तो गुणो य सन्दो य । संकमदि जेहिं कम्मं परिणामवसेण जीवाणं ॥ ४०९ ॥ चहेलनविष्यात अधः प्रवृत्तः गुणश्च सर्वश्च । संकामति चैः कर्म परिणामवदोन जीवानाम् ॥ ४०९ ॥

अर्थ—संसारी जीवोंके अपने जिन परिणामोंके निमित्तते शुमकर्म केरि अशुमकर्म संक्रमण करें—अर्थात् अन्य प्रकृतिरूप परिणमे उसको भागहार कहते हैं। उसके उद्देलन, विध्यात, अधःप्रदृत, गुणसंक्रम केरि सर्वसंक्रमणके मेदसे पांच प्रकार हैं॥ ४०९॥

जब संक्रमणका खरूप कहते हैं:-

वंधे संकामिज्जिदि णोवंधे णित्धि मूहपयडीणं। दंसणचिरत्तमोहे आउचउक्ते ण संक्रमणं ॥ ४१०॥ वन्धे संक्रामित नोवन्धे नास्ति मूहप्रकृतीनाम्। दर्शनचरित्रमोहे आयुश्चतुष्के न संक्रमणम्॥ ४१०॥

अर्थ — अन्य प्रकृतिरूप परिणमनको संक्रमण कहते हैं। सो जिस प्रकृतिका दंघ होता है उसी प्रकृतिका संक्रमण भी होता है। यह सामान्य विधान है कि जिसका दंघ नहीं होता उसका संक्रमण भी नहीं होता। इस कथनका ज्ञापनिसद्ध प्रयोजन यह है कि दर्गननोहनी के विमा शोप सब प्रकृतियां दंध होनेपर संक्रमण करती हैं, ऐसा नियम ज्ञानना। तथा मूल-प्रकृतियों ना संक्रमण अर्थात् अन्यका अन्यस्य परस्परमें परिणमन नहीं होता। इन परनाति प्रकृति कभी दर्शनावरणरूप नहीं होती। इससे सारांश यह निकृता कि उत्तरहर्तियों ही संक्रमण होता है। परंतु दर्शनमोहनीय कोर चारित्रमोहनीयका, तथा चारो क्षानुनों सा परस्परमें संक्रमण नहीं होता॥ ११०॥

सम्मं मिच्छं निरुतं सगुणहाणिम्न थेव संक्रमदि। सासणिमस्ते णियमा पंसणितयसंक्रमो णित्य॥ ४११॥ सम्यं निथ्यं निधं स्वगुणस्थाने वैद संवासित । सामनिष्यं नियमादर्शनदिवसंक्षमो नामि ॥ ४१६॥

अर्थे—सम्यम्पत्रमेहनीयः निश्यावगोहनीयः निश्मोहनीयः अन्ते र अवस्ति हान-सानीने सभा निश्यात श्रमकानमे तीर निश्मों संशम्य गरी बर्ग्स । जीर सामाद्र तथा मिश्रगुणसानमं नियमसे दर्शनगोहनीयके विकका संकमण नहीं होता । असंयतादि नार्में होता है ॥ ४११ ॥

> मिन्छे सम्मिस्साणं अधापवत्तो मुहुत्तअंतोत्ति । उन्वेठणं तु तत्तो दुचरिगकंडोत्ति णियमेण ॥ ४१२ ॥

्मिथ्ये सम्यग्मिश्रयोरधः प्रवृत्तः सुतूर्त्तीन्तरिति । - उद्वेलनं तु ततो द्विचरमकाण्ड इति नियमेन ॥ ४१२ ॥

अर्थ—मिध्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होनेपर सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीयका अंत-र्भ्यहर्ततक अधःप्रवृत्तसंक्रमण होता है। और उद्वेलनामा संक्रमण अंतके समीपके—उपान्य कांडकपर्यंत नियमसे प्रवर्तता है। वहांपर अधःप्रवृत्तसंक्रमण फालिख्रप रहता है॥ ४१२॥ एक समयमें संक्रमण होनेको फालि कहते हैं। समयसमूहमें संक्रमण होना कांडक कहा जाता है॥

उन्त्रेलणपयड़ीणं गुणं तु चरिमिन्ह कंडये णियमा । चरिमे फालिम्मि पुणो सन्त्रं च य होदि संक्रमणं ॥ ४१३॥ उद्देलनप्रकृतीनां गुणं तु चरमे काण्डके नियमात् । चरमे फाली पुनः सर्व च च भवति संक्रमणम् ॥ ४१३॥

अर्थ—उद्वेरुन प्रकृतियोंका अंतके कांडकमें नियमसे गुणसंक्रमण होता है। और अंतकी फालिमें सर्वसंक्रमण होता है ऐसा जानना ॥ ४१३ ॥

यहांपर प्रसंगवश पांची संक्रमणोंका सरूप कहते हैं। अधःप्रवृत्त आदि तीन करणकी परिणामोंके विना ही कर्मप्रकृतियोंके परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप परिणमन होना वह उदं रुन्तिंक्रमण है। मंद विशुद्धतावाले जीवकी, स्थिति अनुभागके घटानेरूप, भूतकालीन स्थितिकाण्डक और अनुभाग कांडक तथा गुणश्रेणीआदि परिणामोंमें प्रवृत्ति होना विध्याव संक्रमण है। वंधरूप हुई प्रकृतियोंका अपने वंधमें संभवती प्रकृतियोंमें परमाणुओंका जो प्रदेश संक्रम होना वह अधःप्रवृत्तसंक्रमण है। जहांपर प्रतिसमय असंस्थातगुण श्रेणीके कमसे परमाणु—प्रदेश अन्य प्रकृतिरूप परिणमें सो गुणसंक्रमण है। और जो अंतके कांडककी अंतकी फालिके सर्व प्रदेशोंमेंसे जो अन्य प्रकृतिरूप नहीं हुए हैं उन परमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप होना वह सर्वसंक्रमण है। इसप्रकार पांचोंका स्वरूप कहा है॥

आगे सर्व संक्रमण प्रकृतियोंमें तिर्यगेकादश—जिनका उदय तिर्यगतिमें ही पाया जाता है उन ११ प्रकृतियोंके नाम गिनाते हैं,—

तिरियदुजाइचउकं आदावुज्जोवथावरं सुहुमं । साहारणं च एदे तिरियेयारं सुणेयन्त्रा ॥ ४१४ ॥ तिर्यिग्द्विजातिचतुष्कमातापोद्योतस्यावरं सुक्षमम् । साधारणं चैताः तिर्यगेकादश मन्तव्याः ॥ ४१४ ॥

अर्ध—तिर्यंचगति चादि दो, एकेन्द्रियादि जाति ४, जाताप, उद्योत, सावर, सहम भीर साधारण—ये तिर्यक् ११ प्रकृतियां हैं। अर्थात् इनका उदय तिर्यंचोंमेंही होता है। इसीसे इनका ''तिर्यनेकादश'' ऐसा नाम है॥ ४१४॥

सय उद्देलन प्रकृतियोंको कहते हैं;—

आहारदुगं सम्मं मिरसं देवदुगणारयचउकं । उचं मणुदुगमेदे तेरस उवेछणा पयडी ॥ ४१५ ॥ आहारिद्वकं सम्यं तिश्रं देवद्विकनारकचतुष्कम् । उचं मनुद्विकमेताः त्रयोदश उद्वेलना प्रकृतयः ॥ ४१५ ॥

अर्थ—साहारकयुगल, सन्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, देवगतिका जोड़ा, नरकंगतिका चतुष्क, उच्चगोत्र, सोर मनुष्यगतिका युगल—ये १२ उद्देलन प्रकृतियां हैं ॥ ४१५॥

> वंधे अधापवत्ती विज्झादं सत्तमोत्ति हु अवंधे । एत्तो गुणो अवंधे पयडीणं अप्पसत्याणं ॥ ४१६ ॥

वन्ये अधःप्रवृत्तो विध्यातः सप्तम इति हि अवन्ये । इतो गुणः अवन्ये प्रकृतीनामप्रशस्तानाम् ॥ ४१६ ॥

अर्थ — प्रकृतियों के वंध होनेपर लपनी २ वंधन्युच्छि तिपर्यंत लाधः प्रवृत्तसंक्रमण होता है। परंतु मिथ्यात्वप्रकृतिका नहीं होता। क्यों कि "सम्मं मिच्छं मिस्सं" — इत्यादि गायाके द्वारा इसका निषेध पहलेही वता चुके हैं। बोर वंधकी व्युच्छित्ति होनेपर असंयतसे लेकर लप्रमत्तपर्यंत विध्यातनामा संक्रमण होता है। तथा लप्रमत्तते आगे उपदांत कपाय पर्यंत वंधरहित लप्रसन्त मक्कतियों का गुणसंक्रमण होता है। इसीत्रह प्रथमोपदाम सन्यक्त आदि जन्य जगह मी गुणसंक्रमण होता है ऐसा जानना। तथा मिश्र बोर सन्यक्त प्रकृतिके पूरण कालमें बार मिथ्यात्वके क्षय करनेमें लप्यूर्वकरण परिणामोंके द्वारा मिथ्यात्वके स्रातम काण्डककी ल्यान्त्य फालिपर्यन्त गुणसंक्रमण लोर अंतिम फालिमें सर्व संक्रमण होता है। ४१६॥

लव उन सर्वसंक्रमणस्य प्रकृतियोंको कहते हैं;—

तिरियेयारुबेह्णपयडी संजल्णलोहसम्ममिस्सूणा । मोहा थीणतिगं च य वायण्णे सन्त्रसंक्रमणं ॥ ४१७ ॥ तिर्यगेकाद्योद्देलनप्रकृतयः संन्यल्नलोनसन्यन्मियोनाः । मोहाः स्वानत्रिकं च च द्वापश्चारात् सर्वसंक्रमणम् ॥ ४१७ ॥ अर्थ—पूर्वकथित तिर्गगेकादश (११), उद्देलन ही १२, गंजायन कोभ-सम्पक्तभे-हनीय-मिश्रमोहनीय इन तीनके बिना मोहनीय ही २५, जोर स्तानमृद्धि आदि ३ म्ह-तियां—इन सब ५२ प्रकृतियोंमें सर्वसंक्रमण होता है ॥ ११०॥

आगे प्रकृतियोंके रांकगणका नियम कहते हैं;—

उगुदालतीससत्तयवीसे एकेकवारतिचडके । इगिचदुदुगतिगतिगचदुपणदुगदुगतिण्णि संकमणा ॥ ४१८॥ एकोनचत्वारिशत्विक्षत्सप्तकविशे एकेकद्वाद्यविचतुक्ते । एकचतुद्विकविकविकचतुःपभदिकद्विकवयः संकमणाः ॥ ४१८॥

अर्थ—३९ प्रकृतियों में, ३० में, ७ में, २० में, १ में, १२ में, १ में, १२ में, १ में, १२ में, १ में, १२ में, ११ में, ११

सुहुमस्स वंधघादी सादं संजलणलोहपंचिंदी । तेजदुसमवण्णचऊ अगुरुगपरघादउस्सासं ॥ ४१९ ॥ सत्थगदी तसदसयं णिमिणुगुदाले अधापवत्तो दु । थीणतिवारकसाया संढित्थी अरइ सोगो य ॥ ४२० ॥ तिरियेयारं तीसे उन्येलणहीणचारि संकमणा । णिद्दा पयला असुहं वण्णचलकं च लवघादे ॥ ४२१ ॥ सत्तर्हं गुणसंकममधापवत्तो य दुक्खमसुहगदी। संहदि संठाणदसं णीचापुण्णथिरछकं च ॥ ४२२ ॥ वीसण्हं विज्झादं अधापवत्तो गुणो य मिन्छत्ते । विज्झादगुणे सन्वं सम्मे विज्झादपरिहीणा ॥ ४२३ ॥ कुठ्यं। सूक्ष्मस्य वंधघातिन्यः सातं संब्वलनलोभपञ्चेन्द्रियम् । तेजोद्विसमवर्णचतुरगुरुकपरघातोच्छ्वासम् ॥ ४१९ ॥ शस्तगतिः त्रसदशकं निर्माणमेकोनचत्वारिंशत्स अधःप्रवृत्तस्त । स्यानित्रद्वादशकपायाः षण्डस्त्री अरतिः शोकश्च ॥ ४२० ॥ तिर्यगेकादश त्रिंशत्सु उद्देलनहीनचत्वारः संक्रमणाः । निद्राप्रचला अशुभं वर्णचतुष्कं च उपघातम् ॥ ४२१ ॥ सप्तानां गुणसंक्रमोऽधःप्रवृत्तश्च दुःखमञ्जभगतिः। संहतिसंस्थानदश नीचापूर्णमस्थिरषट्टं च ॥ ४२२ ॥ विंशानां विष्यातः अधःप्रवृत्तो गुणश्च मिध्यात्वे । ं विध्यातगुणौ सर्वः संस्यि विध्यातपरिद्दीनाः ॥ ४२३ ॥ कुलकम् ।

अर्थ—स्क्मसंपरायमें वंधन्युच्छित्र होनेवालीं घातियाकर्मीकी १८ प्रकृतियां, साता-वेदनीय, संज्वलनलोभ, पंचेन्द्रीजाति, तैजसका युगल, समचतुरस, वर्णादि ४, अगुरुल्घु, परघात, उच्छुास, शस्त्रविहायोगति, त्रस आदि १० लोर निर्माण—इन ३९ प्रकृतियोंमें, १ लघःप्रवृत्त संक्रमण है। स्त्यानगृद्धि आदि ३,१२ कषाय, नपुंसकवेद, सीवेद, अरित, शोक लोर तिर्यक्षकादशकी ११—इन तीस प्रकृतियोंमें उद्देलनसंक्रमणके विना चार संक्रमण होते हैं। निद्रा, प्रचला, अगुभवणीदि ४ लोर उपवात—इन सात प्रकृतियोंके गुणसंक्रमण लोर सम्प्रवृत्तसंक्रमण-येदो पाये जाते हैं। असातावेदनीय, अप्रशस्त्रविहायोगित, पहलेके विना पांच सहनन लोर पांच संस्थान—ये १०, नीचगोत्र, अपर्याप्त लोर अस्थिरादि ६, इसप्रकार २० प्रकृतियोंके विभ्यातसंक्रमण—सम्प्रवृत्तकंक्रमण लोर गुणसंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते हैं। मिथ्यात्वप्रकृतिमें विध्यात—गुण लोर सर्वसंक्रमण ये तीन हैं। तथा सन्यक्त्वमोहनीयमें विध्यातसंक्रमणके विना चार संक्रमण पाये जाते हैं। ४१९।४२०।४२१।४२२।४२३।।

> सम्मविहीणुबेहे पंचेव य तत्थ होति संकमणा । संजलणितये पुरिसे अधापवत्तो य सक्वो य ॥ ४२४ ॥ सम्यग्विहीनोद्देस्ये पञ्चेव च तत्र भवन्ति संक्रमणाः । संव्वलनत्रये पुरुषे अधःप्रकृत्थ सर्वश्च ॥ ४२४ ॥

अर्थ—सन्यक्त्वमोहनीयके विना १२ उद्वेलन प्रकृतियोंने पांचोही संक्रमण होते हैं। बार संज्वलनकोषादि तीन तथा पुरुपवेद—इन चारोंने अधःप्रदृत बार सर्वसंक्रमण ये दो ही संक्रमण पाये जाते हैं॥ १२१॥

> जोरालतुगे वज्ञे तित्ये विज्ञादधापवत्तो य । हस्सरदिभयजुगुच्छे अधापवत्तो गुणो सन्दो ॥ ४२५॥ औरालद्विके वज्ञे तीर्थे विध्यातोऽधः प्रष्टत्तश्च । हास्सरितभयजुगुष्तायामधः प्रदृत्तो गुणः सर्वः ॥ ४२५॥

अर्थे—वादारिकदरीरका द्विक, वज्जर्यमनाराचनंहनन, तीर्थंकर प्रकृति—इन चारोंने विच्या-हर्मक्रमन कार क्षयः प्रदृत्त ये दो मंक्रमण हैं। तथा हास्त, रति. भय कार जुगुप्सा—इन चार प्रकृतियोंने अवः प्रदृत्त, गुण कार सर्वसंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते हैं। १२९॥

**जागे विध्यात**संक्रमणकी प्रकृतियोंको दिखाते हैं:—

सम्मन् णुष्येरणधीयितितीसं च दुक्खवीसं च । वच्चोरारद्वितत्यं निष्यं विज्झादसत्तर्द्धा ॥ ४२६ ॥ सम्यव्यवेतेहेरूनस्यानित्रिविषय दुःस्वविषय । वक्षारार्वितीयं निष्यं विष्यावसम्बद्धिः ॥ ४२६ ॥ अर्ध—सम्यक्तमोहनीयके विना उद्देलन्षकृतियां १२, स्त्यानगृद्धि तीन बादिक ३०, असातावेदनीयादिक २०, वज्रापभनाराचराँहनन, जोदारिक गुगल, तीर्वकर पकृति, मिध्यात्व—ये ६७ पकृतियां विच्यातरांकमणवाली हैं॥ ४२६॥

अब अधः प्रवृत्तसंक्रमण जीर गुणसंक्रमणकी प्रकृतियोंको कहते हैं;—

मिन्छ्णिगिवीसरायं अधापवत्तरस होति पयडीओ ।
सहमस्स वंधघादिष्पहृदी उगुदालुरालदुगतित्यं ॥ ४२७ ॥
वजं पुंसंजलणित कणा गुणसंकमस्स पयडीओ ।
पणहत्तरिसंखाओ पयडीणियमं विजाणाहि ॥ ४२८ ॥ जुम्मं ।
मिथ्योनैकधिंशशतमधः प्रतृत्तस भवन्ति प्रकृतयः ।
स्क्ष्मस्य वंधघातिप्रभृतयः एकोनचल्लारिंशदीरालद्विकतीर्थम् ॥ ४२७ ॥
वजं पुंसंज्वलनिक्रम्ना गुणसंकमस्य प्रकृतयः ।
पश्चसप्ततिसंख्याः प्रकृतिनियमं विजानीहि ॥ ४२८ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मिध्यात्वप्रकृतिके विना १२१ प्रकृतियां अधःप्रवृत्तसंक्रमणकी होती हैं। बीर सूक्ष्मसांपरायमें वंध होनेवाली घातियाकर्मोंकी चौदह प्रकृतिओंको आदि लेकर ३९ प्रकृतियां, बोदारिककी दो, तीर्थंकर, वज्जर्षभनाराच, पुरुपवेद, संज्वलनकोधादि तीन—इन ४७ प्रकृतियोंको कमकरके शेप वर्चा ७५ प्रकृतियां गुणसंक्रमणकी हैं। इसप्रकार प्रकृति योमें संक्रमणका नियम जानना ॥ ४२०।४२८॥

आगे स्थिति और अनुभाग वंधके, तथा प्रदेशवंधके संकमणके गुणस्थानोंकी संस्यां कहते हैं:

> ठिदिअणुभागाणं पुण वंधो सुहुमोत्ति होदि णियमेण । वंधपदेसाणं पुण संकमणं सुहुमरागोत्ति ॥ ४२९ ॥ श्चित्रतुभागयोः पुनः वन्धः सूक्ष्म इति भवति नियमेन । वन्धप्रदेशानां पुनः संक्रमणं सूक्ष्मराग इति ॥ ४२९ ॥

अर्थ—स्थिति और अनुभागका वंध नियमसे सूक्ष्मसांपरायगुणस्थान पर्यंत ही है। क्योंकि उक्त वंधका कारण कषाय वहींतक है। और वन्धरूप प्रदेशों (कर्मपरमाणुओं) का संक्रमण भी सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान तक ही है। क्योंकि "वंधे अधापवत्तो" इस गाथासूत्रके अभिपायसे स्थितिवंध पर्यंत ही संक्रमण होना संभव है। ४२९॥

भागे पांच भागहारोंका अल्पबहुपना ६ गाथाओंसे कहते हैं;— सन्वस्सेकं रूवं असंखभागो दु पछछेदाणं । गुणसंकमो दु हारो ओकडुकदृणं तत्तो ॥ ४३०॥ हारं अधापवतं तत्तो जोगम्हि जो दु गुणगारो । णाणागुणहाणिसला असंखगुणिदक्तमा होति ॥ ४३१ ॥ तत्तो पहलसायच्छेदहिया पहछेदणा होति। पलस्स पडममूलं गुणहाणीवि य असंखगुणिदकमा ॥ ४३२ ॥ अण्णोण्णन्भत्यं पुण पह्नमसंखेजरूवगुणिदकमा । संखेजरूवगुणिदं कम्मुकस्सिद्विदी होदि ॥ ४३३ ॥ अंगुरुअसंखभागं विज्ञादुबेहरणं असंखगुणं। अणुभागस्स य णाणागुणहाणिससा अर्णताओ ॥ ४३४ ॥ गुणहाणिअणंतगुणं तस्स दिवहं णिसेयहारो य । अहियकमाणण्णोणणन्भत्यो रासी अणंतगुणो ॥४३५॥ कुलयं । सर्वस्येकं रूपमसंख्यभागस्तु परवच्छेदानाम् । गुणसंक्रमस्तु हार अपकर्षणोत्कर्षणं ततः ॥ ४३० ॥ हारः अधःप्रवृत्तत्ततो योगे यस्तु गुणकारः । नानागुणहानिशला असंख्यगुणितक्रमा भवन्ति ॥ ४३१ ॥ वतः परयश्रहाकच्छेदाधिकाः परयच्छेद्ना भवन्ति । पत्यस प्रथममूळं गुणहानिरिप च वसंख्यगुणितक्रमा ॥ ४३२ ॥ अन्योन्याभ्यस्तं पुनः परयमसंख्येयरूपगुणितक्रमम् । संख्येयरूपगुणिता कर्मोत्कृष्टिखितिभेवति ॥ ४३३॥ अङ्गुलासंख्यभागं विष्यावोद्देलनमसंख्यगुणम् । अनुभागस्य च नानागुगहानिशस्य अनन्ताः ॥ ४३४ ॥ गुणहानिरनन्तगुणा तस्या द्यर्ध निषेकहारश्च । अधिकक्रमाणामन्योन्याभ्यस्तो राशिरनन्तराुणः ॥ ४३५ ॥ ङ्डक्म् ।

अर्थ—'सर्वतंक्रमण' नामा भागहार सबसे थोड़ा है। उसका प्रमाण १ हम कलाना किया गया है। इससे असंख्यातगुणा—पल्यके अर्थच्छेड़ोंके असंस्थातमें माग प्रमाण 'गुणसंक्रमण' भागहार है। इससे असंख्यातगुणे अर्थकर्षण और उक्तर्यन मागहार हैं, तोमी ये दोनों जुदे २ पल्यके अर्थच्छेड़ोंके असंख्यातमें भाग प्रमाण ही हैं। क्योंकि असंख्यातके छोटे बड़ेकी अपेक्षा बहुत नेद हैं। इससे 'अधःप्रहृतसंक्रमन' मागहार असंख्यातगुणा है। इससे अनंख्यातगुणा योगोंक कथनमें जो गुनकार कहा है वह जानना। इससे कर्मोकी सितिकी नानागुणहानिद्यादाका प्रमाण असंख्यातगुणा है। वह पत्यकी

१ रन अपकर्षणारिकोंके अल्बबहुलका कपन प्रसंग्यस पहाँचर कहारया है।

वर्गशलाकाके अर्धच्छेदोंको परयके अर्धच्छेदोंमं घटाकर जो प्रमाण रहे उतना है। इससे परयके अर्धच्छेदोंका प्रमाण अधिक है। यह अधिकता परयकी वर्गशलाकाके अर्धच्छेदोंके प्रमाण है। इससे पल्यका प्रथम वर्गमूल असंख्यात गुणा है। इससे कर्मीकी स्थितिकी जे एक गुणहानि उसके समयोंका प्रमाण असंख्यात गुणा है। इससे असंख्यातगुणा कर्मोंकी स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण हे । इससे असंख्यातगुणा पल्यका प्रमाण है। क्योंकि उस अन्योन्याभ्यस्तराशिके प्रमाणको पल्यकी वर्गशलाकासे गुणाकार करनेप पल्य होता है। इससे कर्मों की उत्क्रप्टस्थितिका प्रमाण संख्यातगुणा है। इससे 'विध्यात संक्रमण' नामा भागहार असंख्यातगुणा है, वह सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। तथा इससे असंख्यातगुणा 'उद्देलन संक्रमण' भागहार है । इससे कर्मों के अनुभागकी नानागुणहानि शलाकाका प्रमाण अनंतगुणा है। इससे उस अनुभागकी एक गुणहानिके आयामका प्रमाण अनंतगुणा है । इससे उसीकी डेढ़गुणहानिका प्रमाण उसके आपे प्रमाणकर अधिक है। इससे दोगुणहानिका प्रमाण आधा गुणहानिके प्रमाणकर अधिक है। इसीको निपेकहार कहते हैं। इससे उस अनुभागकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्र<sup>माप</sup> अनंतगुणा जानना ॥ ४३०।४३१।४३२।४३३।४३४।४३५ ॥ इसप्रकार पंचभागही रोंके अरुपबहुत्वका तथा प्रसंगसे अन्यके अरुपबहुत्वकामी कथन किया। इसतरह पंचमा गहारचलिका समाप्त हुई।

अव दशक्रणचूलिकाको १४ गाथाओंसे कहते हुए पहले अपने श्रुतगुरुको नमस्कार करते हैं;—

> जस्स य पायपसायेणणंतसंसारजलहिसुत्तिण्णो । वीरिंदणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगुरुं ॥ ४३६ ॥

यस्य च पाद्प्रसादेनानन्तसंसारजलिधमुत्तीर्णः । वीरेन्द्रनन्द्वित्सो नमामि तमभयनन्दिगुरुम् ॥ ४३६ ॥

अर्थ —वीरेन्द्रनिन्द् नामा आचार्यका शिष्य ऐसा जो मैं अन्थकर्ता नेमिचंद्र हूं सो जिस शास्त्रशिक्षादायक गुरुके चरणोंके प्रसादसे अनंत संसारसमुद्रके पारको प्राप्त हुआ उस श्रुतगुरु अभयनिन्द आचार्यको नमस्कार करता हूं ॥ ४३६ ॥

अव उन दश करणोंके नाम कहते हैं;—

वंधुकट्टण करणं संकममोकट्ट्दीरणा सत्तं । उदयुवसामणिधत्ती णिकाचणा होदि पिडपयडी ॥ ४३७ ॥ वंधोत्कर्पणकरणं संक्रममपकर्पणोदीरणा सत्त्वम् । उद्योपशान्तनिधत्तिः निःकाचना भवति प्रतिप्रकृति ॥ ४३७ ॥ अर्थ—वंघ १ एकर्पण २ संक्रमण ३ लपकर्पण ४ उदीरणा ५ सत्त्व ६ उदय ७ उपराम ८ निघत्ति ९ निकाचना १० ये दश करण ( अवस्या ) हरएक प्रकृतिके होते हैं ॥ १३७॥

सागे इन करणोंका खरूप तीन गाधानोंसे कहते हैं:—

कम्माणं संवंधो वंधो उक्कट्टणं हवे वही ।

संकमणमणत्थगदी हाणी ओकट्टणं णाम ॥ ४३८ ॥

कर्मणां संवन्धो चन्य उत्कर्षणं वृद्धिर्भवेन् ।

संकमणमन्यक्रगतिः हानिरपक्षणं नाम ॥ ४३८ ॥

अर्थ—कर्मोका आलासे संबंध होना, अर्थात् मिथ्यात्वादि परिणामोसे को पुद्रसद्रश्यका हानावरणादित्वप होकर परिणमन करना जोकि ज्ञानादिका आवरण करता है, वह बंध है। को कर्मोकी स्थिति तथा अनुमागका बढ़ना वह उस्कर्पण है। जो वंबक्य महतिका दूसरी महतिक्य परिणमजाना वह संक्रमण है। जो स्थिति तथा अनुमागका कम होजाना वह अपकर्पण है। ११८।

अण्णत्थिटियस्तुद्ये संश्रुहणसुदीरणा हु अस्थितं । सत्तं सकालपत्तं उदओ होदित्ति णिहिट्टा ॥ ४३९ ॥ अन्यत्र स्थितस्त्रोदये संस्थापनसुदीरणा हि सन्तित्वम् । सन्तं सकालप्राप्तसुद्यो भवतीति निर्दिष्टः ॥ ४३९ ॥

अर्थ—उदयकारके बाहिर खित, अर्थात् जिसके उद्यक्त सर्ग समय मही स्माण है ऐसा जो कर्मद्रव्य उसको अपकर्षणके बहते उद्यक्ति कामी प्राप्त काम कामा (माना) उसको उदीरणा कहते हैं। जो पुद्रव्या कर्मरूप गृहा का सक्त है। तो पुद्रव्या कर्मरूप गृहा का सक्त है। तो को पुद्रव्या कर्मरूप मान होजारा का उद्य है। ते हैं हो सीजिनेन्द्रदेवने कहा है। १६९९॥

उदये संवासमुद्ये चडमुदि वाहुं क्षेत्र को नहां। उपसंतं च णिधत्तिं लिकाचित्रं होति हां क्षमां ८ ५८०॥ उदये संवासित्यकोः चलुईवि कार्य विकास को स्वापन इसप्रकार दश करणोंका खरूप कहकर अब प्रकृतियों तथा गुणस्थानोंमें इन करणोंके संभव प्रकारोंको दो गाथासूत्रोंसे दिखाते हैं;—

संकमणाकरणूणा णवकरणा होति सवआऊणं। संसाणं दसकरणाअपुवकरणोत्ति दसकरणा ॥ ४४१॥ संक्रमणाकरणोनानि नवकरणानि भवन्ति सर्वायुपाम्। श्रेषाणां दशकरणान्यपूर्वकरण इति दशकरणानि ॥ ४४१॥

अर्थ—नरकादि चारों आयुकर्मों के संक्रमणकरणके विना ९ करण होते हैं । और शेषवचीं सब प्रकृतियों के १० करण होते हैं । तथा मिध्यादृष्टिसे लेकर आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानपर्यंत १० करण होते हैं ॥ १४१॥

आदिमसत्तेव तदो सुहुमकसाओत्ति संकमेण विणा । छच सजोगित्ति तदो सत्तं उदयं अजोगित्ति ॥ ४४२ ॥ आदिमसत्तेव ततः सुक्ष्मकपाय इति संक्रमेण विना । षद् च सयोगीति ततः सत्त्वसुद्य अयोगीति ॥ ४४२ ॥

अर्थ—उस अपूर्वकरणगुणस्थानके ऊपर १० वें सूक्ष्मकषायगुणस्थानपर्यंत आदिकें ७ ही करण होते हैं । उससे आगे सयोगकेवली तक संक्रमणकरणके विना ६ ही करण होते हैं । उसके वाद अयोगकेवलीके सत्व और उदय-ये दो ही करण पायें जाते हैं ॥ ४४२ ॥

अब ११ वें उपशांतकषायमें कुछ विशेषता है उसको कहते हैं;—

णवरि विसेसं जाणे संकममिव होदि संतमोहम्मि ।

मिच्छस्स य मिस्सस्स य सेसाणं णित्थ संकमणं ॥ ४४३ ॥

नवरि विशेषं जानीहि संक्रममपि भवति शान्तमोहे।

मिध्यस्य च मिश्रस्य च शेषाणां नास्ति संक्रमणम् ॥ ४४३ ॥ अर्थ — विशेष वात यह है कि उपशांतकषायगुणस्थानमें मिध्यात्व और मिश्रमोहनी- यका संक्रमणकरण भी होता है; अर्थात् इन दोनोंके कर्मपरमाणू सम्यक्त्वमोहनीयरूप परिणम जाते हैं। किंतु शेष प्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता, ६ ही करण होते हैं॥ ४४३॥

वंधुकट्टणकरणं सगसगवंधोत्ति होदि णियमेण । संकमणं करणं पुण सगसगजादीण वंधोत्ति ॥ ४४४ ॥ वन्धोत्कर्पणकरणं स्वकस्यकवन्ध इति भवति नियमेन । संक्रमणं करणं पुनः स्वकस्वकजातीनां वन्ध इति ॥ ४४४ ॥

अर्थ — बंधकरण और उत्कर्पणकरण ये दोनों, अपनी २ प्रकृतियोंकी बन्धन्युच्छिति पर्यंत होते हैं। और प्रकृतियोंकी अपनी २ जातिकी (जैसे कि ज्ञानावरणकी पांचोंही प्रकृत

तियां परस्परमें स्वजाति हैं ) जहां वंघसे न्युन्छिति है वहांतक संक्रमण करण होता है ॥ ४४४ ॥

ओकट्टणकरणं पुण अजोगिसत्ताण जोगिचरिमोत्ति । खीणं सुहुमंताणं खयदेसं सावलीयसमयोत्ति ॥ ४४५ ॥ अपकर्षणकरणं पुनरयोगिसत्त्वानां योगिचरम इति । क्षीणं सूक्ष्मान्तानां क्षयदेशं सावलिकसमय इति ॥ ४४५ ॥

अर्थ—सयोगीकी ८५ सत्त्वप्रकृतियोंका सयोगीके अंतसमयतक अपकर्षण करण होता है। तथा क्षीणकषायगुणस्थानमें सत्त्वसे न्युच्छित्र हुई १६ तथा स्क्ष्मसांप्रायमें सत्त्वसे न्युच्छित्तरूप हुजा जो स्क्ष्मलोभ—इसप्रकार १७ प्रकृतियोंका क्षयदेशपर्यंत अपकर्षण करण जानना। उस क्षयदेशका काल यहांपर एक समय अधिक आविलेमात्र है। क्योंकि ये १७ प्रकृतियाँ लमुलोदयी हैं। सारांश यह है कि प्रकृतियां दो प्रकारकी हैं—एक लमुलोदयी दूसरी परमुलोदयी। उनमेंसे जो अपने ही रूप उदयफल देकर नष्ट हो जांय वे समुखोदयी हैं। उनका काल एकसमय अधिक आविले प्रमाण है; वही क्षयदेश (क्षय होनेका ठिकाना) है। जो प्रकृति अन्यप्रकृतिरूप उदयफल देकर विनष्ट होजाती हैं वे परमुखोदयी हैं, उनका अंतकांडककी अंतफालि क्षयदेश है ऐसा जानना।। १४५।।

उवसंतोत्ति सुराऊ मिच्छत्तिय खवगसोलसाणं च । खयदेसोत्ति य खवगे अट्ठकसायादिवीसाणं ॥ ४४६ ॥ बपशान्त इति सुरायुः निध्यत्रयं क्षपकपोडशानां च । क्षयदेश इति च क्षपके अष्टकपायदिविंशानाम् ॥ ४४६ ॥

अर्थ—देवायुका अपकर्षणकरण उपशांतकषाय पर्यंत है। निथ्यात्वादि तीन और "िगर यितिरेक्ते" इत्यादि त्वते कथित अनिवृत्तिकरणमें अय हुई १६ प्रकृतियां इनका अयदेश पर्यंत अर्थात् अन्तकांडकके अंतफालिपर्यंत अपकर्षण करण है। और अरक अवसामें अनिवृत्तिकरणमें अय हुई जो आठकपायको लेकर २० प्रकृतियां हैं उनका मी अपने २ अयदेश पर्यंत अपकर्षण करण है। जिससानमें अय हुआ हो उसको अयदेश कहते हैं ॥१४६॥

मिच्छतियसोलसाणं उनसमसेडिम्मि संतमोहोति । अहकसायादीणं उनसमियहाणगोत्ति हवे ॥ ४४७ ॥ मिध्यात्रयपोडशानाह्यशमधेण्यां शान्तमोह इति । अष्टक्यायादीनाह्यशमिकस्थानक इति भवेन् ॥ ४४० ॥

अर्थ—उपरामध्रेपीने मिध्यालादि तीन दर्शनमोहनीय जीर नरकदिकादिक १६ इन प्रकृतियोंका उपराम्तकपायगुणसान पर्यंत अपकर्षण करण है। तथा जाट कपायादिकोंका अपने २ उपरामकरनेके दिकाने तक अध्वर्षण करण है॥ १९७॥ पढमकसायाणं च विसंजोजकं वोत्ति अयददेसोति । णिरयतिरियाजगाणमुदीरणसत्तोदया सिद्धा ॥ ४४८ ॥ प्रथमकपायाणां च विसंयोजकं वा इति अयतदेश इति । निरयतिर्थमायुगोष्ट्रीरणसत्त्वोदयाः सिद्धाः ॥ ४४८ ॥

अर्थ—अनंतानुवंधी चारकपायका जयंगतादि चार गुणस्मानोंमं यथासंभव जहां विसं-योजन (अन्यरूप परिणमन) हो वहांतक ही अपकर्पणकरण है। तथा नरकायुक्ते असंयत-गुणस्मानतक और तिर्यचायुके देशसंयतगुणस्मानतक उदीरणा, सत्व, उदयकरण-ये तीन करण प्रसिद्ध ही हैं; वयोंकि पूर्वमें इनका कथन होत्तका है। ४४८॥

> मिन्छस्स य मिन्छोत्ति य उदीरणा उवसमाहिमुहियस्स । समयाहियावित्ति य सुहुमे सुहुमस्स लोहस्स ॥ ४४९ ॥ मिभ्यस्य न मिभ्येति च उदीरणा उपशमाभिमुखस्य । समयाधिकावलीति च सूक्ष्मे सूक्ष्मस्य लोभस्य ॥ ४४९ ॥

अर्थ—उपशमसम्यक्तके सन्मुख हुए जीवके मिथ्यात्वगुणस्वानके अंतमें एक समय अधिक आविल कालतक मिथ्यात्वपकृतिका उदीरणाकरण होता है। क्योंकि उसका उदय उतने ही कालतक है। ओर सूक्ष्मलोभका स्कष्मसांपरायगुणस्थानमें ही उदीरणा करण हैं। क्योंकि इससे आगे अथवा अन्यत्र उसका उदय ही नहीं है। ४४९॥

उदये संकममुदये चउसुवि दाढुं कमेण णो सकं। उवसंतं च णिधत्तिं णिकाचिदं तं अपुद्योत्ति ॥ ४५० ॥ उद्ये संकमोदययोः चतुर्धिप दाढुं क्रमेण नो शक्यम्।

उपशान्तं च निधत्तिः निकाचितं तत् अपूर्वे इति ॥ ४५० ॥

अर्थ—जो कर्म उदयावलीमें प्राप्त नहीं कियाजासके अर्थात् जिसकी उदीरणा न होसके ऐसा उपशांतकरण, जो उदीरणारूप भी न होसके और संक्रमणरूपभी न होसके ऐसा निधित्तकरण, तथा जो उदयावलीमें भी न आसके—जिसका संक्रमण भी न होसके—उत्कर्पण और अपकर्षण भी न होसकें, अर्थात् जिसकी ये चारों किया नहीं होसक्ती हों—ऐसा निकाचितकरण, ये तीन करण अपूर्वकरणगुणस्थानतक ही होते हैं भावार्थ—इसके अपर यथासंभव उदयावली आदिमें प्राप्त होनेकी सामर्थ्यवाले ही कर्मपरमाणू पाये जाते हैं ॥४५०॥

इति श्रीनेसिचन्द्राचार्यविरचितपंचसंग्रहद्वितीयनामवाले गोम्मटसार प्रंथकें कर्मकाण्डमें त्रिचूलिका नामका चौथा अधिकार समाप्त हुआ॥ ४॥

आगे श्रीनेमिचन्द्राचार्य सिद्धान्तचकवर्ती अपने इष्ट देवको नमस्कार करते हुए स्थान-समुत्कीर्तन नामक अधिकारके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं:— णिमजण णिमिणाहं सचजिहिद्दिरणमंसियंघिजुगं । षंधुद्यसत्तज्ञतं टाणसमुक्तित्तणं योन्छं ॥ ४५१ ॥ नत्वा नेमिनायं सत्यगुधिष्टिरनमस्कृताङ्गियुगम् । बन्धोद्यसन्त्रयुक्तं स्थानसमुक्तीर्तनं वह्ये ॥ ४५१ ॥

अर्थ—प्रत्यक्ष वंदनाकरनेवाला जो सत्यरूप 'युधिष्ठिर' नामा पांडव उसकरके जिनके चरणकमलको नमस्कार कियागया है ऐसे श्री नेमिनाध्र तीर्थकरको नमस्कार करके में नेमिचन्द्राचार्य प्रकृतियोंके स्रानसमुत्कीर्तनको कहुंगा ॥ १५१॥ एकजीवके एककालमें जितनी प्रकृतियोंका संभव होसके उन प्रकृतियोंके समृहका नाम स्थान है । इसीका व्याख्यान इस अधिकारमें किया जायगा ॥

अब पहले मूलपृक्तियोंके बंध-उदय-उदीरणा-सत्त्वके भेदको लियेहुए स्थानोंके कथनको गुणस्थानोंमें छह गाथाओंसे कहते हैं;---

छसु सगविहमद्वविहं कम्मं वंधंति तिसु य सत्तविहं। छिबहमेकद्वाणे तिसु एकमवंधगो एको ॥ ४५२॥ पद्सु सप्तविषमप्रविधं कर्म वप्नन्ति त्रिपु च सप्तविषम्। पह्निषमेकस्थाने त्रिपु एकमवन्धकमेकम्॥ ४५२॥

अर्थ — मिश्रगुणस्थानके विना अप्रमत्त पर्यंत ६ गुणस्थानों ने आयुक्ते विना सात-प्रकारके अथवा आयुसिहत आठपकारके कर्मको बांधते हैं। मिश्र, अपूर्वकरण और अनिचृत्तिकरण—इन तीनगुणस्थानों में आयुविना सातप्रकारके ही कर्म बंधरूप होते हैं। एक
सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमें आयु—मोहके विना ६ प्रकारके ही कर्मोंका बंध होता है। उपशांतकपायादि तीन गुणस्थानों एक वेदनीयकर्मका ही बंध है। और अयोगीगुणस्थान बंधरिहत है, अर्थात् उसमें किसी प्रकृतिका मी बंध नहीं होता॥ ४५२॥

चत्तारि तिण्णि तिय चउ पयिष्टिशणाणि मूलपयदीणं । भुजगारप्पदराणि य अयद्विदाणिवि कमे होति ॥ ४५३ ॥ चत्वारि त्रीणि त्रीणि चत्वारि प्रकृतिस्थानानि मूलप्रकृतीनाम् । भुजाकाराल्पतराणि च अवस्थितान्यपि क्रमेण भवन्ति ॥ ४५३ ॥

अर्ध—इस पूर्वोक्तरीतिसे मूलप्रकृतियों के वंघस्तान चार हैं । इन स्थानों के भुजाकार वंघ, अरुपतर वंघ ओर अवस्थित वंघ ये तीन प्रकारके वंघ होते हैं। तथा 'च' शब्द से चौथा अवक्तव्यवंघ मी समझना चाहिये । किंतु यह चौथा वंघ मूलप्रकृतियों में नहीं होता। इन चारों का त्वस्प आगे १६९ वीं गाथामें कहें गे। इनमें से उपशमश्रेणीं से उत्तरने वाले के ३ प्रकारका अजाकार वंघ, चढनेवाले के ३ प्रकारका अल्यतर वंघ झीर अपने २ स्थानमें वंघ होनेपर चार प्रकारका अवस्थित वंघ होता है॥ १५३॥

अहुदओ सुहुमोत्ति य मोहेण विणा हु संतस्वीणेसु । घादिदराण चउकस्सुदओ केवलिदुगे णियमा ॥ ४५४ ॥ अष्टोदयः सूक्ष्म इति च मोहेन विना हि शान्तश्रीणयोः । घातीतराणां चतुष्कस्योदयः केवलिदिके नियमात् ॥ ४५४ ॥

अर्थ — सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानतक आठ मूलप्रकृतियोंका उदय है, उपशांतकपाय अ क्षीणकपाय इन दो गुणस्थानोंमें मोहनीयके विना सात का उदय है, तथा सयोगी अं अयोगी इन दोनोंके चार अधातिया कर्मोंका उदय नियमसे जानना ॥ ४५४ ॥

घादीणं छदुमद्वा उदीरगा रागिणो हि मोहस्स । तदियाऊण पमत्ता जोगंता होति दोण्हंपि ॥ ४५५ ॥ घातिनां छद्मधा उदीरका रागिणो हि मोहस्य ।

धातना छद्मस्या उदारका सागणा हि माहस्य । तृतीयायुपोः प्रमत्ता योग्यन्ता भवन्ति द्वयोरपि ॥ ४५५ ॥

अर्थ—चार घातिया कर्मोंकी उदीरणा क्षीणकपायगुणस्थानतक छन्नस्य ज्ञानी करते हैं मोहनीयकर्मकी उदीरणा करनेवाले सरागी सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानतक कहेगये हैं, वेदनी और आयुकर्मकी उदीरणा करनेवाले प्रमत्तगुणस्थानतक प्रमादी जीव होते हैं, तथा ना और गोत्र इन दोनोंकी उदीरणा सयोगीपर्यंत जीव करते हैं ॥ ४५५॥

मिस्सूणपमत्तंते आउस्सद्धा हु सुहुमखीणाणं । आवित्रिसिद्धे कमसो सग पण दो चेबुदीरणा होति ॥४५६॥ मिश्रोनप्रमत्तान्ते आयुप अद्धा हि सूक्ष्मश्लीणयोः ।

आविहिशिष्टे क्रमशः सप्त पश्च द्वौ चैवोदीरणा भवन्ति ॥ ४५६ ॥

अर्थ—मिश्रगुणस्थानके विना प्रमत्तगुणस्थानतक पांच गुणस्थानोंमें आयुकी स्थितिमें आवित्मात्र काल शेष रहनेपर आयु विना सात कर्मोंकी उदीरणा होती है, सूक्ष्मसांपरा-यमें उतना ही काल बाकी रहनेपर आयु—मोहनीय—वेदनीय इन तीनके विना पांच कर्मोंकी उदीरणा होती है। तथा क्षीणकषाय गुणस्थानमें उतना ही काल कम रहनेपर नाम और गोत्र इन दो कर्मोंकी उदीरणा होती है। ४५६॥

संतोत्ति अद्व सत्ता खीणे सत्तेव होंति सत्ताणि । जोगिम्मि अजोगिम्मि य चत्तारि हवंति सत्ताणि ॥ ४५७ ॥ शान्त इति अष्ट सत्ताः क्षीणे सप्तैव भवन्ति सत्त्वानि ।

योगिनि अयोगिनि च चत्वारि भवन्ति सत्त्वानि ॥ ४५७ ॥

अर्थ—उपशान्तकषाय गुणस्थानपर्यंत आठों प्रकृतियोंकी सत्ता है । क्षीणकषाय गुण-स्थानमें मोहनीयके विना सात कर्मोंकी ही सत्ता है, और सयोगकेवली तथा अयोगकेवली इन दोनोंमें चार अघातिया कर्मोंहीकी सत्ता है ॥ ४५७॥ आगे उत्तरप्रकृतियोंके खानोंका भलेपकार कथन करते हैं;—
तिणिण दस अट्ठ ठाणाणि दंसणावरणमोहणामाणं।
एत्येव य भुजगारा सेसेसेयं हवे ठाणं॥ ४५८॥
जीणि दश अट खानानि दर्शनावरणमोहनाम्राम्।
अत्रैव च भुजाकाराः शेषेष्वेकं भवेत् खानम्॥ ४५८॥

अर्थ—दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्मके कमसे २, १० और ८ सान हैं, तथा भुजाकार वंघ मी इन्हींमें होते हैं । और शेष ज्ञानावरणादिकोंमें एक २ ही स्थान है। उन शेषमेंसे ज्ञानावरण और अंतरायका तो पांच प्रकृतिका वंघरूप स्थान एक ही है। और गोत्र आयु वेदनीयका एकात्मक और एक २ ही वंघ स्थान है ॥ ४५८॥—

णव छक्क चढुकं च य विदियावरणस्स वंधठाणाणि । भुजगारप्पदराणि य अवद्विदाणिवि य जाणाहि ॥ ४५९ ॥ नव पट्टं चतुष्कं च च द्वितीयावरणस्य वन्धस्थानानि । भुजाकारात्यतराणि च अवस्थितान्यपि च जानीहि ॥ ४५९ ॥

अर्थ—दूसरे दर्शनावरणके ९ प्रकृतिरूप, स्त्यानादि तीनके विना ६ प्रकृतिरूप, कोर निद्रा-प्रचलकेमी विना ४ प्रकृतिरूप—इसतरह ३ वंधस्थान हैं; तथा उनके भुजाकार सत्यतर और अवस्थित वंध—ये तीन वंध होते हैं । 'अपि' शब्दसे अवक्तव्यवंधभी होता है ॥ ४५९ ॥

इसी वातको प्रगट करते हैं;-

णव सासणोत्ति वंघो छचेव अपुव्यपडमभागोत्ति । चत्तारि होंति तत्तो सुहुमकसायस्स चरिमोत्ति ॥ ४६० ॥

नव सासन इति वन्यः षट्वैव अपूर्वप्रयमभाग इति । ंचतस्रो भवन्ति ततः सूक्ष्मकषायस्य चरम इति ॥ ४६०॥

अर्थ—दर्शनावरणका ९ प्रकृतिरूपवंघ सासादनगुणस्थानपर्यंत होता है । इसके ऊपर अपूर्वकरण गुणस्थानके पहले भागतक दर्शनावरणकी ६ प्रकृतियोंकाही वंघ होता है। इसके बाद स्क्ष्मसांपरायगुणस्थानके अंतसमयतक उसीकी १ प्रकृतियोंका वंघ होता है ॥ १६०॥

खीणोत्ति चारि उदया पंचसु णिद्दासु दोसु णिद्दासु ।
एके उदयं पत्ते खीणदुचरिमोत्ति पंचुदया ॥ ४६१ ॥
धीण इति चतस उदयाः पश्चसु निद्रासु द्वयोनिंद्रयोः ।
एकसासुद्यं प्राप्तायां कीणदिचरम इति पश्चोदयाः ॥ ४६१ ॥

अर्थ—दर्शनावरणकी चहुर्दर्शनावरणादि चार प्रकृतियोंका उदयहर स्यान जागृताव-स्यावाले जीवके क्षीणकषायगुणस्यानपर्यंत है, सार निद्रावान जीवके प्रमन्तगस्थानपर्यंत पांच निरामीभी एकका वार्य होतेषा पांचपक्तित्व मान्यतात वीलक्यापोह चीती समीपके सम्पत्तक निरामीर पचन्य इन से निरामीमिते एकका १८० टानेपर र्निन नर्मिने पांच पक्तित्य जनपर्मान मानना ॥ ४९१ ॥

> मिन्लारुपसंतोति य अणिपदीणवपपटमभागोति । णवसत्ता सीणस्य द्वरिमोति य छमद्वरिमे ॥ ४६२ ॥ मिल्लात्वादुपपाल इति च अनित्तिषाक्रपणमभाग इति । भवमना भीणस्य दिवस्य इति च पद्वत्रपतिने ॥ ४५२ ॥

अर्थ — मिण्यालगणगणनसे उपमांतकपाय गुणम्यानतक और रापक वेणीमं भनिवितिकरणके पहले भागतक दर्शनावरणका ९ प्रकृतिरूप सस्तरणान है। इनके अप शीणकपाय गुणशानके अंतके पहले समयतक दर्शनावरणकी ६ प्रकृतिरूप, तथा उसके बाद अंकि समयमे ४ प्रकृतिरूप रागन है। ४६२॥

लागे मोह्नीयके वंचादिकी लगेशा स्वान कहते हैं; ....

बाबीसमेकवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंत । चतुतियदुगं न एकं बंबहाणाणि मोहस्स ॥ ४६३ ॥ हाविशतिरकविशतिः गगदस त्रवोदशैव नव पञ्च । चविकादिकं नेकं बन्धलानानि मोहस्य ॥ ४६३ ॥

अर्थ-मोहनीयकर्गके वंधस्थान २२, २१, १७, १३, ९, ५, ४, १, ३, २ और १ मक्टतिरूप जानना चाहिये॥ ४६२॥

अब उन्हीं स्थानीको गुणस्थानीकी अपेक्षा दिसाते हैं;—

बावीसमेकवीसं सत्तर सत्तार तेर तिमु णवयं।
थूले पणचदुतियदुगमेकं मोहस्स टाणाणि।। ४६४॥
द्वाविशतिरेकविशतिः समदश समदश वयोदश विषु नवकम्।
स्थूले पश्चचतुष्कविकदिकमेकं मोहस्य स्थानानि।। ४६४॥

अर्थ— उक्त मोहनीयके बंधस्थानोंमें मिथ्यादृष्टि आदि देशसंयतगुणस्थानतक क्रमसे २२, २१, १७, १७, १३ बंधस्थान हैं। प्रमत्तआदि तीन गुणस्थानोंमें प्रत्येकमें नो नोकें स्थान हैं। स्थूल अर्थात् नवमे गुणस्थानमें ५, ४, ३, २, १ प्रकृतिरूप ५ स्थान हैं॥ ४६॥

न है। स्थूल अथात् नवम गुणस्थानम ५, ४, २, २, १ प्रकृतिरूप ५ स्थान है। अव उन स्थानेमिं ध्रुव वंधी ( जिनका निरंतर वंध हो ) प्रकृतियोंको कहते हैं;—

उगुवीसं अद्वारस चोह्स चोह्स य दस य तिसु छकं। शृले चदुतिदुगेकं मोहस्स य होंति धुववंधा ॥ ४६५ ॥ एकोनविंशतिरष्टादश चतुर्दश चतुर्दश च दश च त्रिषु पट्टम्। स्थूले चतुस्त्रिद्धिकैकं मोहस्य च भवन्ति धुववन्धाः॥ ४६५॥ अर्थ-- निश्यादृष्टि आदि अनिवृत्तिकर्ण नामक गुणस्तानके उक्त भागीतक कमसे १९, १८. १४, १४, १०, प्रमनादि तीनमें ६-६-६, नयमेने ४-३-२-१, इसप्रकार मोहनीयकी धुववंषी प्रकृतियां हैं॥ ४६५॥

> सगसंभवध्यवंधे वेदेके दोजुगाणमेके य । ठाणो वेदजुगाणं भंगहदे होति तन्भंगा ॥ ४६६ ॥ स्वक्तंभवध्यवन्धे वेदे एका हियुगयोरेका च । स्वानं वेदयुगानां भक्तहते भवन्ति तद्भक्षाः ॥ ४६६ ॥

अर्थ—प्रोक्त ध्रवपकृतियोंनं यथासंभव तीन वेदोंमंसे एक वेद, तथा हास्यका युगल स्रोर रतिका जोड़ा—इन दो जोड़ाओंमंसे एक एक मिलानेसे स्थान होते हैं। तथा वेदके प्रमाणको युगलके प्रमाणके साथ गुणाकार करनेसे स्थानोंके भंग होते हैं।। ४६६॥

भागे उन भंगोंकी संख्या कहते हैं;-

छन्नावीसे चहु इगिवीसे दो हो हवंति छठोति। एकेकमदो भंगो वंधडाणेसु मोहस्स ॥ ४६७॥ पट् द्वाविशतो चत्वार एकविंशतों द्वौ द्वौ भवन्ति पष्ट इति। एकेकोतो भक्नो वन्धस्थानेषु मोहस्य॥ ४६७॥

अर्थ—मोहनीयके वन्धस्थानोंमेंसे २२ के ६ भंग, २१ प्रकृतिरूपके ४, और इसके जगर प्रमत्तगुणस्थानतक दो दो, इसके आगे सब स्थानोंमें एक एक—इसपकार स्थानोंके भक्त हैं ऐसा जानना ॥ ४६७ ॥

अव उक्त १० वंधसानोंके भुजाकार वंधादिकी संस्या दिसाते हैं;—
दस वीसं एकारस तेत्तीसं मोहवंधठाणाणि ।
भुजगारप्पदराणि य अवद्विदाणिवि य सामण्णे ॥ ४६८ ॥
दशसु विंशतिरेकादश त्रयस्थितत् मोहवन्धसानानि ।
भुजाकारास्पतराणि च अवस्थितान्यपि च सामान्ये ॥ ४६८ ॥

अर्थ-पहले कहे हुए मोहनीयके १० वंधस्थानोंमें सामान्यरीतिसे भुजाकारवंध २० हैं, अल्पतर वंध ११ हैं, और अवस्थित वंध ३३ हैं॥ १६८॥

भागे इन भुजाकारादिवंधोंका रुभण कहते हैं;—

अर्प वंधंतो वहुवंधे वहुगादु अप्पवंधिवि । उभयत्य समे वंधे भुजगारादी कमे होति ॥ ४६९ ॥ ः अर्प वध्नतो बहुवन्धे वहुकाद्रस्पवन्धिप । उभयत्र समे वन्धे भुजाकारादयः क्रमण भवन्ति ॥ ४६९ ॥ अर्थ—पहले थोडी प्रकृतियोंका वंध किया हो पीछे बहुत प्रकृतियोंके वांधनेपर भुजाकार, पहले बहुतका वंध किया था पीछे थोडी प्रकृतियोंके वंध करने पर अल्पतर, जीर पहले पीछे दोनों समयोंमें समान (एकसा) वंध होनेपर अवस्थित वंध होता है। तथा 'अपि' शब्दसे इन स्थानोंमें अवक्तव्यवंध मी होता है, ऐसा आचार्थ महाराजने प्रकृट किया है।। ४६९।।

आगे सामान्य अवक्तव्यमंगोंकी संख्या कहते हैं-

सामण्णअवत्तन्त्रो ओदरमाणिम्म एकयं मरणे। एकं च होदि एत्थिव दो चेव अवद्विदा भंगा॥ ४७०॥ सामान्यावक्तन्य अवतरमाने एको मरणे।

एकश्च भवति अत्रापि हो चैव अवस्थिती भङ्गी ॥ ४७० ॥

अर्थ सामान्यपनेसे (मंगोंकी विवक्षाके विना) अवक्तव्यवंघ उपशमश्रेणीसे उतरनेमें १ है, और वहां पर मरण होनेसे एक होता है, इसतरह दो वंघ हें। और दूसरे समय आदिमें उसीप्रकार वंघ होनेपर अवस्थित वंघ मी यहां पर दो ही हैं॥ ४७०॥

अब विशेषपनेसे भुजाकारादिवंघोंकी संख्या कहते हैं—

सत्तावीसहियसयं पणदारुं पंचहत्तरिहियसयं । भुजगारप्पदराणि य अविदृदाणिवि विसेसेण ॥ ४७१ ॥ सप्तविंशाधिकशतं पश्चमत्वारिंशत् पश्चसप्तत्यधिकशतम् । भुजाकारास्पतराणि च अवस्थितान्यपि विशेषेण ॥ ४७१ ॥

अर्थ—विशेषपनेसे अर्थात् मंगोंकी अपेक्षा १२७ मुजाकार वंध हैं, अल्पतर वंध १५ हैं, स्रोरं अवक्तव्यवंध १७५ हैं ॥ ४७१ ॥

अब उन १२७ को दिखाते हैं;—

णभ चउवीसं वारस वीसं चउरद्ववीस दो दो य । शूळे पणगादीणं तियतिय मिच्छादिभुजगारा ॥ ४७२ ॥

नभश्रतुर्विशं द्वादश विशं चतुरष्टविशं द्वौ द्वौ च । स्थुले पश्चकादीनां त्रयस्त्रयो मिध्यादिभुजाकाराः ॥ ४७२ ॥

अर्थ—भंगोंकी विवक्षासे मिथ्यादृष्टि आदि गुणसानोंमें भुजाकार वंध क्रमसे रास्य, २४, १२, २०, २४, २८, २, और अनिवृत्ति करणमें पांच आदिके तीन तीन। इसप्रकार कुरु मुजाकार वंधोंकी संख्या १२७ होती है॥ ४७२॥

अब ४५ अल्पतरबंधोंको कहते हैं;-

अप्पदरा पुण तीसं णभ णभ छद्दोिण दोिण णभ एकं। थूळे पणगादीणं एकेकं अंतिमे सुण्णं ॥ ४७३ ॥

अल्पतराः पुनः त्रिंशन् नभो नभः षट् ह्यौ ह्यौ नभ एकः । स्यूले पञ्चकादीनामेकैकः अन्तिमे शून्यम् ॥ ४७३ ॥

अर्थ — सल्पतर वंध निध्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें ३०, शून्य, शून्य, ६, २, २, शून्य, १ प्रकृतिरूप कमसे अपूर्वकरणतक होता है। स्थूल कपायवाले नवमे गुणस्थानमें पांच आदि प्रकृतिरूपका एक एक ही अलगतर वंध होता है; किंतु अंतके पांचवें भागमें शून्य अर्थात् अलगतर वंध नहीं होता ॥ ४७३ ॥ इसप्रकार १२७ भुजाकार, और ४५ अलगतर तथा ३ अवक्तव्य वंध जिनका कि स्रह्म आगे कहेंगे — इसतरह सब मिलकर १७५ वंधोंके भेद हैं। इसके सिवाय इन समीमें यदि जितनी २ प्रकृतियोंका पहले समयमें वंध हो उतनीही प्रकृतियोंका द्वितीयादि समयमें भी वंध हो तो वहांपर "अवस्थितवंध" जानना चाहिये। अत्रुप्त अवस्थितवंधके भी भेद १७५ ही समझने चाहिये।

भेदेण अवत्तवा ओदरमाणम्मि एक्यं मरणे । दो चेव होति एत्यवि तिण्णेव अवद्विदा भंगा ॥ ४७४ ॥

भेदेन अवक्तव्या अवतरित एकको मरणे । द्वौ चैव भवत अत्रापि त्रय एव अवस्थिता भङ्गाः ॥ ४७४ ॥

अर्थ—मंगकी विवक्षकि विशेषसे अवक्तव्यवंघ, स्क्ष्मसांपरायसे उतरनेमें एक होता है। अर्थात् १० वेंसे उतरके जब नवमें में आता है तब संज्ञवन लोमका वंघ करता है। तथा उसी १० वेंमें मरणकर देव असंयत हुआ तब दो अवक्तव्य वंघ होते हैं। क्योंकि देव होकर १७ प्रकृतियोंको दोप्रकारसे बांधता है। इसतरह ३ अवक्तव्य वंघ हुए। अतएव अवस्थितवंघके मंग यहांभी तीन ही समझने चाहिये। क्योंकि द्वितीयादि समयमें समान प्रकृतियोंका जहां वंघ होता है, वहां अवस्थित वंघ कहा जाता है।। १७२ ।। इसपकार मोहनीयकर्मके सामान्य विशेष रूपसे भुजाकारादि वंघ कहे हैं।

**अव मोहनीयके उदयसान कहते हैं**;—

दस णव अह य सत्त य रुप्पण चत्तारि दोणिण एकं च। उदयहाणा मोहे णव चैव य होति णियमेण ॥ ४७५॥

द्श नवाष्ट च सप्त च पट् पश्च चत्वारि है एकं च । इदयस्थानानि मोहे नव चैव च भवन्ति नियमेन ॥ ४७५ ॥

अर्थ-मोहनीयके उदयसान १०, ९, ८, ७, ६, ५, १, २, १ प्रकृतिस्तर ९ हें ऐसा नियमसे जानना ॥ ४७५ ॥

> मिच्छं मिस्सं सगुणे वेदगसम्मेव होदि सम्मत्तं । एका कसायजादी वेददुजुगलाणमेकं च ॥ ४७६ ॥

मिध्यं मिश्रं खगुणे वेदकसम्ये एव भवति सम्यक्त्वम् । एका कपायजातिः वेदद्वियुगलयोरेकं च ॥ ४७६ ॥

अर्थ मोहनीयकी उदय प्रकृतियोंमंसे मिध्यात्व और मिश्रमोहनीयका उदय अपने २ – पहले और तीसरे गुणस्थानमें हैं। तथा सम्यक्त्वमोहनीयका उदय वेदकसम्यक्त्वी जीवके नोधेसे लेकर चार गुणस्थानतक है। इसपकार गुणस्थानोंमें उदयका नियम दिखाकर उदयके क्टोंको कहते हैं। अनंतानुबंधी आदि चार कपायोंकी कोध मान माया लोभ रूप चार जाति उसमेंसे एक कपायजाति, तीन वेदोंमेंसे एक वेदका उदय, हास्य — शोकका युगरु और रति — अरतिका जोड़ा इन दो युगलोंमेंसे एक २ प्रकृतिका उदय पाया जाता है।। १०६॥

भयसिं च जुगुन्छासिं दोहिंवि जुदं च ठाणाणि। मिन्छादिअपुर्वते चत्तारि हवंति णियमेण ॥ ४७७॥ भयसिं च जुगुप्सासिं द्वाभ्यामिष युतं च स्थानानि। मिश्यायपूर्वान्ते चत्वारि भवन्ति नियमेन ॥ ४०७॥

अर्थ—एककारुमें एक जीवके भयसहित ही प्रकृतियोंका उदय होनेसे, अथवा केवल जुगुप्सासहित ही उदय होनेसे, अथवा भय—जुगुप्सा दोनोंसहितही उदय होनेसे अथवा 'च' शब्दसे दोनोंही करके रहित उदय होनेसे कृटके आकार चार २ मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वेकरण गुणस्थानपर्यंत निश्चयकर होते हैं। इसीकारण यहांपर चार २ कृट कहेगे हैं। ४७० ॥ इनकी विशेष रचना बड़ी टीकामें विस्तारसे कही है सो वहांसे जानना।

आगे भिश्यादृष्टिमं वा असंयतादि चार गुणस्थानोंमं विशेष बात कहते हैं:— अणसंजोजिदसम्मे मिच्छं पत्ते ण आविष्ठित्ति अणं । उत्रसमसद्देये सम्मं ण हि तत्थिवि चारि ठाणाणि ॥ ४७८॥ अनसंयोजितसम्ये मिथ्यं प्राप्ते न आवळीति अनम् ।

उपदानकायिक सम्यं न हि तत्रापि चत्नारि स्थानानि ॥ ४७८ ॥
अर्थ — अनंतानुनंशिकपायके विगयोजन (अन्यपकृतिरूप) करनेवाले धायोपश्वमसम्यग्रहिके निष्णालकमेंदियसे निष्णात्वगुणसानमें प्राप्त होनेपर आविलगात्रकालतक अनंतानुबंदीकपायका उदय नहीं होता, वर्षोकि विगयोजन करनेक पीले प्रथम गुणसानमें प्राप्त
होनेपर पहले समयमें ही बंधी हुई अनंतानुवंशीको आविलप्रमाणकालतक अपकर्षणहाग उद्यावदीने लानेकी सामस्य नहीं है। इस अपेक्षा पिष्ठयाहिए गुणसानमें अनंतानुवंशीकित चप कुछ शिरनी जानेकी। तथा उपधमसम्यक्ष्यमें और धायिकसम्यक्ष्यमें सम्यक्ष्यमेहिती उदय नहीं है से बदायकी उपधम और धायिककी अपेक्षा अमंपनादि चार गुणसानीने चप कर कुछ दुसरे होते हैं। असंयक्षादिक चार गुणस्थानेने पहले जो चार कुछ मन्यत्वत्व भेदिरीयसहित दलांदे हैं सी बेदक्षमस्यक्ष्यकी अपेक्षामें हैं॥ ४७८॥ पुन्ति हो मिलिदे अड चउ चतारि चढुसु अट्टेव । चतारि दोणिण एकं ठाणा मिन्छादिसुहुमंते ॥ ४७९ ॥ पूर्वेव्विष निलितेषु अष्ट चत्वारि चतारि चतुर्षु अष्टैव । चतारि हे एकं सानानि मिध्यादिसुक्ष्मान्ते ॥ ४७९ ॥

अर्थ—इन क्रूटोंमें पहले कहे हुए क्र्ट मिलानेसे मिथ्यादृष्टिको आदि लेकर सूक्ष्म-सांपरायगुणस्थानपर्यंत कमसे ८, ४, ४, असंयतादि चारमें आठ आठ, और आगे ४, २, १ क्रूट जानना चाहिये॥ ४७९॥

आगे इनमें अपुनरुक्तस्थानोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं;—

दसणवणवादि चउतियतिद्वाण णयद्वसगसगादि चऊ।
ठाणा छादि तियं च य चढुवीसगदा अपुचोत्ति ॥ ४८० ॥
दश्चनवनवादि चतुव्विकत्रिस्थानं नवाष्ट्रसप्तसप्तादि चतुव्कम् ।
स्थानानि पडादि त्रिकं च च चतुर्विश्चगता अपूर्व इति ॥ ४८० ॥

अर्थ — मिथ्यादृष्टि चादि तीन गुणस्थानों ने कमसे दश्यादिके चार उदय स्थान, नव आदिके तीन उदयस्थान, कार तिसरों भी नव आदिके ही तीन उदयस्थान हैं। असंयतादि चार गुणस्थानों कमसे नव आदिके चार, आठ आदिके चार, सात आदिके चार, सात आदिके चार, सात आदिके चार उदयस्थान हैं। तथा अपूर्वकरण गुणस्थानमें छह आदिके तीन स्थान हैं। वे ६, ५, ४ प्रकृतिरूप हैं। इसप्रकार अपूर्वकरणपर्यंत सब स्थान प्रत्येक चौवीस चौवीस भक्षो (भेदों) कर सिहत हैं॥ ४८०॥ यहांपर किसी २ स्थानकी संस्था एकसी होने-परभी प्रकृतियोंके बदछनेसे अपुनरुक्तपनाही है।

एक य छक्केयारं एयारेयारसेव णव तिण्णि । एदे चडवीसगदा चढुवीसेयार दुगठाणे ॥ ४८१ ॥ एकं च पट्टमेकादश एकादशैकादशैव नव शीणि । एतानि चढुविंशतिगतानि चढुविंशैकादश द्विकक्षाने ॥ ४८१ ॥

अर्थ — मिथ्यादृष्टि आदि गुणसानोंमें मिलकर दस प्रकृतिरूप १ सीन है, नव प्रकृतिरूप ६ सान हैं, ८ प्रकृतिरूप ७ प्रकृतिरूप तथा ६ प्रकृतिरूप ग्यारह २ सान हैं, पांच प्रकृतिरूप ९ सान हैं, चार प्रकृतिरूप २ सान हैं। ये सब स्तान चीवीस चीवीस भक्षोंकर सिंहत हैं। तथा दो प्रकृतिरूप १ सानके २४ मंग कीर एक प्रकृतिरूप एक सानके ११ मंग हैं॥ ४८१॥

लागे इन दो लार एक प्रकृतिकार दो स्थानोंके भंगोंका विधान कहते हैं:-

१ यह स्थान निध्याद्याचे ही होता है।

उदयद्वाणं दोण्हं पणतंधे होदि दोण्हमेकस्स । चदुविहतंधद्वाणे सेसेसेयं हवे ठाणं ॥ ४८२ ॥ उदयसानं ह्योः पञ्चनने भवति ह्योरेकस्य । चतुर्विधवन्धसाने शेपेप्वेकं भवेत् स्थानम् ॥ ४८२ ॥

अर्थ—अनिष्टतिकरण गुणसानमं पांच प्रकृतिके बंगसरूप तथा चार प्रकृतिके बंगसरूप—इसप्रकार दो भागोंमं तीन बेद बंगर चार रांज्यलनकपायोंका उदय होता है। अतप्र यहांपर चार चार कपाय एकएक बेदके साथ उदयहूप होनेसे एक भागके १२ मंग होते हैं ब्रोर दोनोंके मिलकर २४ मंग होते हैं। किंतु कनकनिद आचार्यकी पक्षमं जिस जगह ४ प्रकृतियोंका बंध पायाजाता है उसके अंतसमयमं बेदोंके उदयका अभाव ही है, अतप्र यहांपर, और तीन दो एक प्रकृतिके बंध स्थानोंमं तथा अबंध स्थानमं कमसे ४, ३, २, १, १ संज्यलन कपायोंमंसे एक एकका ही उदय रहता है। अतप्र वहांपर कमसे ४, ३, २, १, १, भंग होते हैं। इसप्रकार एकप्रकृतिहरूप बंधस्थानमें ११ ही मंग सिद्ध हुए ॥ ४८२ ॥

अव इसी अर्थके प्रगट करनेकेलिये चार गाथासूत्र कहते हैं;--

अणियद्विकरणपढमा संढित्थीणं च सरिस उदयद्वा । तत्तो मुहुत्तअंते कमसो पुरिसादिउदयद्वा ॥ ४८३ ॥ अनिष्टृत्तिकरणप्रथमात् पण्डिक्तयोः च सहश उदयाद्वा । ततो मुहुर्तान्तः कमश पुरुपायुदयाद्वा ॥ ४८३ ॥

अर्थ—अनिवृत्तिकरणगुणस्थानके प्रथमभागके पहले समयसे लेकर नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका काल समान है, परंतु थोड़ा है। इससे पुरुषवेद और संज्वलनकोघादि चारका उदय काल यथासंभव अंतर्भुहूर्त २ कमसे अधिक अधिक जानना ॥ ४८३॥

पुरिसोदएण चिडदे वंधुदयाणं च जुगवदुन्छित्ती । सेसोदयेण चिडदे उदयदुचरिमम्हि पुरिसवंधिछदी ॥ ४८४ ॥

पुरुषोदयेन चटिते बन्धोदययोश्च युगपदुच्छित्तिः । शेषोदयेन चटिते उदयद्विचरमे पुरुषवन्धच्छित्तिः ॥ ४८४ ॥

अर्थ — पुरुषवेदके उदय सहित जीवके श्रेणी चढनेपर पुरुषवेदकी वंघन्युच्छिति और ्रिन एक कालमें होती हैं। अथवा 'च' शब्दसे वंघकी न्युच्छिति उदयके द्विच रमसमयमें होती है। और शेष स्त्रीवेद तथा नपुंसकवेदके उदयसहित श्रेणी चढनेवाले जीवके पुरुषवेदकी बंघन्युच्छिति उदयके द्विचरमसमयमें अर्थात् अंतसमयके समीपके सम- यमें होती है॥ ४८४॥

पणतंधगिम्स वारस भंगा दो चेव उदयपयडीओ । दोउदये चढुवंधे वारेव हवंति भंगा हु ॥ ४८५ ॥ पश्चवन्धके द्वादश भङ्गा दे चैव उदयप्रकृती । खूदये चढुवंन्धे द्वादशैव भवन्ति भङ्गा हि ॥ ४८५ ॥

अर्ध—जहांपर पांच प्रकृतियोंका वंध है ऐसे अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें कषाय और वेद इन दो प्रकृतियोंका ही उदय है, इसकारण चार कषाय और ३ वेदको गुणाकार करनेसे १२ भंग होते हैं। इसीप्रकार जहां चार प्रकृतियोंका वंध होता है वहांपरभी दोके उदयह्म स्थानमें १२ ही भंग होते हैं। १८५॥

कोहस्स य माणस्स य मायालोहाणियहिभागिह । चहुतिहुगेकंभंगा सुहुमे एको हवे भंगो ॥ ४८६ ॥

क्रोघस्य च मानस्य च मायालोभानिवृत्तिभागे । चतुन्तिवृत्तिकेकभङ्गाः सूक्ष्मे एको भवेत् भङ्गः ॥ ४८६ ॥

अर्थ—कोध मान माया और लोभके उदयहर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके जिन चार भागोंमें ४, ३, २, १ के वंध हैं उनमें कमसे कपाय बदलनेकी अपेक्षाही ४, ३, २, १ भंग हैं। और सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमें सूक्ष्म लोभके उदयह्मप्थानमें १ ही भंग है। इस-प्रकार ११ भंग होते हैं॥ ४८६॥

आगे सब उदयस्थानोंकी तथा उनकी प्रकृतियोंकी संस्था कहते हैं:-

वारससयतेसीदीठाणवियप्पेहिं मोहिदा जीवा । पणसीदिसदसगेहिं पयडिवियप्पेहिं ओघम्मि ॥ ४८७ ॥

द्वादशशतत्र्यशीतिस्थानविकस्पैमोहिता जीवाः । पश्चाशीतिशतसप्तमिः प्रकृतिविकस्पेरोधे ॥ ४८७ ॥

अर्ध--- गुणसानों में मोहनीयकर्मके सब १२८३ उदयसानों ने तथा ८५०७ प्रकृति-भेदों में जगतके चराचर जीव मोहित होरहे हैं ॥ ४८७ ॥

अय अपुनरुक्तसानोंकी तथा उनकी प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैं;--

एक य छक्षेयारं दससगचहुरेक्ष्यं अपुणरुत्ता । एदे चहुवीसगदा बार हुगे पंच एक्सिम ॥ ४८८ ॥ एकं च पट्टेबादरा दशसप्तचहुरेक्सपुनरुक्तानि । एतानि चहुर्विश्वातानि हाद्श हिके पञ्च एकस्मिन् ॥ ४८८ ॥

अर्थ - दराप्रकृतिरूप १ स्तान, नदादि प्रकृतिरूप कृतसे ६, ११, १०, ७, १,

अर्थ—इसप्रकार गुणाकार करनेसे उपयोगकी अपेक्षासे मोहनीयके उदय स्थानोंके मेद ७७९९ जानने चाहिये ॥ ४९२ ॥

अव उपयोगकी अपेक्षासे प्रज्ञतिसंख्या कहते हैं;—

एकावण्णसहस्सं तेसीदिसमण्णियं वियाणाहि पयडीणं परिमाणं उवजोगे मोहणीयस्स ॥ ४९३ ॥ एकपश्चाशत्सहस्रं ज्यशीतिसमन्वितं विजानीहि । प्रकृतीनां परिमाणं उत्योगे मोहनीयस्य ॥ ४९३ ॥

अर्थ—उपयोगके साध्रयसे मोहनीयकी प्रकृतियोंका प्रमाण ५१०८३ जानना चाहिये॥ ४९३॥

लागे योगके साम्रय (सपेक्षा) से संख्या कहते हैं;—

तिर्सुं तेरं दस मिस्से णय सत्तसु छट्टयम्मि एकारा । जोगिम्मि सत्त जोगा अजोगिठाणं हवे सुण्णं ॥ ४९४ ॥ त्रिपु त्रचोदश दश मिश्रे नव सप्तसु पष्टे एकादश । चोगिनि सप्त योगा अचोगिस्थानं भवेन् शुन्यम् ॥ ४९४ ॥

अर्थ—निथ्यादृष्टि—सासादन—असंयत इन तीन गुणस्थानों १३ योग हें, मिश्रगुण स्थानमें १०, देशसंयत व अप्रमचादि—कुल सात गुणस्थानों १ योग हें, छठे प्रमचगुण-स्थानमें ११ योग हें, स्योगकेवलीके ७ योग हें, और अयोगी गुणस्थानमें शून्य है अर्थात् कोई योग नहीं है।। ४९४॥

अब मिश्रयोगसहित तथा केवल पर्याप्तयोगयुक्त गुणस्थानों निशेषपना दिखाते हैं;—

मिच्छे सासण अबदे पमत्तिरदे अपुण्णजोगगदं।

पुण्णगदं च य सेसे पुण्णगदे मेलिदं होदि ॥ ४९५॥

मिथ्ये सासने अयते प्रमत्तिरते अपूर्णयोगगतम्।

पूर्णगतं च च शेरे पूर्णगते मिलितं भवति ॥ ४९५॥

अर्थ—मिध्याल—सासादन—असंयत और प्रमचित्रत इन चार गुगस्थानों अपर्याप्तयो-गको प्राप्त तथा पर्याप्तयोगको प्राप्त इन दोनोंको मिलाकर स्थानप्रमाण और प्रकृतियोंका प्रमाण होता है। तथा शेष गुणस्थानोंमें केवल पर्याप्तयोगहीको प्राप्त स्थानप्रमाण और प्रकृतिप्रमाण होता है। १९५॥

नागे जुदे सापन किये योगोंमें विशेषता दो गाधाओंसे कहते हैं;— सासणअयदपमत्ते येगुव्वियमिस्स तं च कम्मिययं। ओरालिमस्स हारे अडसोलडवग्ग अट्टवीससयं॥ ४९६॥

१ यह गया जीवलंडमें भी कारते हैं।

सासनायतप्रमत्ते वैगृर्विकमिश्रं तच कार्मणम् । औरालमिश्रमाहारे अष्टपोडशाप्टवर्ग अष्टविशशतम् ॥ ४९६ ॥

अर्थ—सासादनगुणस्थानके वैकियिकमिश्रयोगमें आठका वर्ग अर्थात् ६४ स्थान हैं। असंयतगुणस्थानके वैकियिकमिश्रयोग और कार्याणयोगमें सोलहके वर्गप्रमाण अर्थात् २५६ स्थान हैं। तथा असंयतके औदारिकमिश्रयोगमें ६४ स्थान हैं। और प्रमत्तगुणसाके आहारक—आहारकमिश्रयोगमें १२८ स्थान हैं॥ ४९६॥

आगे उक्त स्थानोंके प्रकृतिप्रमाणमें कम कियेहुए वेदोंका प्रथकर्ता आपही निषेष

करते हैं;—

णितथ णउंसयवेदो इत्थीवेदो णउंसइत्थिदुगे । पुन्वुत्तपुण्णजोगगचदुसुद्वाणेसु जाणेज्ञो ॥ ४९७ ॥ अस्य नास्ति नपुंसकवेदः स्रीवेदो नपुंसकस्त्रीद्विकम् । पूर्वोक्तापूर्णयोगगचतुर्षु स्थानेषु ज्ञातन्यम् ॥ ४९७ ॥

अर्थ—पहले कहे हुए अपर्याप्तयोगको प्राप्त चार स्थानोंमें क्रमसे नपुंसकवेद नहीं, सीवेद नहीं, और रोप दोमें नपुंसकवेद तथा स्त्रीवेद ये दोनों ही नहीं हैं, ऐसा जानना चाहिये॥ ४९७॥

अब योगकी अपेक्षा सब स्थानोंका जोड़ कहते हैं-

तेवण्णणवसयाहियवारसहस्सप्पमाणमुदयस्स । टाणवियप्पे जाणसु जोगं पिंड मोहणीयस्स ॥ ४९८ ॥

त्रिपञ्चाशत्रवशताधिकद्वादशसहस्त्रप्रमाणमुद्यस्य । स्थानविकल्पान् जानीहि योगं प्रति मोहनीयस्य ॥ ४९८ ॥

अर्थ—इसप्रकार मोहनीयकर्मके उदयस्थानोंके भेद योगकी अपेक्षासे १२९५३ जाननी चाहिये॥ ४९८॥

आगे प्रकृतियंकि भेदांकी गंख्या कहते हैं;—

विदियं विगिषणगयदे खहुणवएकं खअहचउरो य । छहु चउसुण्णस्गं पयिडिवियण्या अपुण्णिम्ह ॥ ४९९ ॥ दिनीयं द्वांकपश्चकमयने सदिनवैकं साष्ट्रचत्यास्थ । पदे चतुःश्चन्यस्य प्रकृतिधिकन्या अपूर्णे ॥ ४९९ ॥

अर्थ — रामादनगुप्रस्थानक विक्रियिकमिश्रयोगमें दो एक पांच अर्थात् ५१२, अर्गयनके देशियिकसिश्र और कार्नाणने शन्य दो नव एक अर्थात् १९२०, 'च' शब्दमें अर्गयर्गके केंद्रिकिसिश्रयोगमें शन्य आठ चार अर्थात् ४८० और छंठ अमनगुणसानके आठाम युंगलमें चार शून्य सात ७०४ अंकरूप प्रकृतियोंके मेद अपर्याप्त अवस्यामें होते हैं। इन मेदोंको पहले मेदोंमें ही जोड़कर मिलाना चाहिये॥ ४९९॥

अब सब मेदोंकी मिलकर जो संस्या हुई उसे बताते हैं;---

पणदालक्रस्सयाहियअद्वासीदीसहरुसमुदयस्स । पयडीणं परिसंखा जोगं पिंड मोहणीयस्स ॥ ५०० ॥ पश्चवत्वारिंशत्पद्शताधिकाष्टाशीतिसहस्रमुद्यस्य । प्रकृतीनां परिसंख्या योगं प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०० ॥

अर्थ—इसतरह सब भेदोंको मिलानेसे मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंकी संख्या योगकी सपेक्षा ८८६४५ होती है, ऐसा जानना ॥ ५००॥

जाने संयमके साम्रयसे सानादि कहते हैं:--

तेरससयाणि सत्तरिसत्तेव य मेलिदे हवंतिति । ठाणवियप्पे जाणसु संजमलंबेण मोहस्स ॥ ५०१ ॥ त्रयोदशशतानि सप्ततिसप्तैव च मिलिते भवन्तीति । स्थानविकल्पा जानीहि संयमालम्बेन मोहस्य ॥ ५०१ ॥

अर्थ—संयमकी अपेक्षासे मोहनीयके स्थानभेद १३७७ होते हैं ऐसा जानना चाहिये॥ ५०१॥

अव उदयपकृतिमेदोंको कहते हैं:--

तेवण्णतिसदसिं सत्तसहस्सप्पमाणमुदयस्स । पयिडिवियप्पे जाणसु संजमरुंवेण मोहस्स ॥ ५०२ ॥ विपश्चाशन्विशतसिंतं सप्तसहस्तप्रमाणसुदयस्य । प्रकृतिविकल्पान् जानीहि संयमालम्बेन मोहस्य ॥ ५०२ ॥

अर्थ—संयमहीकी अपेक्षासे मोहनीयके उदय प्रकृति मेद ७२५३ मात्र होते हैं ऐसा जानना चाहिये॥ ५०२॥

साने गुणसानोंने संभवती ठेडवाओंको कहते हैं;—

मिन्छचउके छकं देसतिये तिण्णि होति सुहलेस्सा । जोगित्ति सुक्कलेस्सा अजोगिठाणं अलेस्सं तु ॥ ५०३ ॥ मिध्यचतुष्के पट्टं देशत्रये तिस्रो भवन्ति शुभलेश्याः । योगीति शुष्टलेश्या अयोगिस्थानमलेश्यं तु ॥ ५०३ ॥

अर्थ—मिध्याद्यष्टि आदिक चार गुणस्तानों में ६ लेक्या हैं, देशसंयतादि तीन गुणस्ता-नोंमें ३ शुमलेक्या हैं, उसके बाद सयोगकेदलीपर्यत एक गुल्लेक्या ही हैं, बार अयोगकेदली गुणसान लेक्यारित हैं ॥ ५०३॥ ाय कड़ी हुई इन टेड्यापोंक जापाय मेहाँक मान वेंद्र प्रमानियां में प्रमान है। प्रमान के प्रम के प्रमान के प्रम के प्रमान के प्र

पंचसहरसा वेययमवाणाउदी हतीन उद्यस्य । ठाणवियम्पे जाणयु छर्सं पडि मोहणीयस्य ॥ ५०४ ॥ पद्मसह्माणि विभवस्यनातिः भवनि वस्यस्य । स्मानविकस्य जानीहि लेडगां पनि मोहभीयस्य ॥ ५०४ ॥

अर्थ—लेश्याके संवंधसे मोह्नीयके उदयके खानों के मेर ५२९७ होते हैं <sup>ऐसा है</sup> शिष्य तु समझ ॥ ५०४॥

> अद्वतीससहरसा बेण्णिसया होति सत्ततीसा य । पयडीणं परिमाणं लेख्सं पिट मोहणीयस्य ॥ ५०५ ॥ अष्टविशसहसाणि विश्वानि भवन्ति सम्वविश्व । प्रकृतीनां परिमाणं लेख्यां प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०५ ॥

अर्थ — लेक्यादीकी अपेक्षा मोर्नीयकी प्रकृतियोंका परिमाण ३८२३७ होता है ऐसा जानना चाहिये ॥ ५०५॥

आगे सम्यक्तके आश्रयसे सानादिककी गंद्या कहते हैं;

अद्वत्तरीहिं सहिया तेरसयसया हवंति उदयस्स । टाणिवयप्ये जाणसु सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥ ५०६ ॥ अष्टसप्ततिभिः सहितानि त्रयोदशकशतानि भवन्ति उदयस्य । स्थानविकत्या जानीहि सम्यक्त्वगुणेन मोहस्य ॥ ५०६ ॥

अर्थ—सम्यक्त्वगुणकर सहित मोहनीयके उदयसानोंके भेद १३७८ होते हैं ऐसा द्वम जानो ॥ ५०६ ॥

अद्वेय सहस्साई छवीसा तह य होति णादन्या । पयडीणं परिमाणं सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥ ५०७ ॥ अष्टैव सहस्राणि पिंड्डेशतिस्तथा च भवन्ति ज्ञातन्याः । प्रकृतीनां परिमाणं सम्यक्त्वगुणेन मोहस्य ॥ ५०७ ॥

अर्थ—तथां सम्यक्त्वगुणसहित मोहनीयकी प्रकृतियोंका प्रमाण ८०२६ जानने योग्य है ॥ ५०७ ॥

आगे मोहनीयके सत्त्वप्रकरणको ११ गाथासूत्रोंसे कहते हैं:— अञ्च य सत्त य छक्क य चहुतिदुगेगाधिगाणि चीसाणि । तेरस वारेयारं पणादि एगूणयं सत्तं ॥ ५०८ ॥ अष्ट च सप्त च पटूं च चतुस्त्रिद्धिकैकमधिकानि विंशतिः । त्रयोद्शद्धाद्शेकादश पश्चादि एकोनकं सत्त्वम् ॥ ५०८ ॥

अर्थ मोहनीयकर्मके सत्त्वस्थान आठ सिषक वीस आदि सर्थात् २८,२७,२६, २४, २३,२२,२१, तथा १३,१२,११,५, और इससेमी एक एक कम सर्थात् ४,३,२,१ संस्था रूप कुछ १५ हैं॥ ५०८॥

आगे इन १५ खानोंके गुणखानोंनें संभव होनेका प्रकार दिखाते हैं;-

तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से चदुसु पण णियद्वीए । तिण्णि य थूलेयारं सुहुमे चत्तारि तिण्णि उवसंते ॥ ५०९ ॥ त्रीण्येकस्मिन्नेकं द्वे मिन्ने चतुर्षु पश्च निष्टतौ । त्रीणि च स्थूले एकादश सूक्ष्मे चत्वारि त्रीण्युपशान्ते ॥ ५०९ ॥

अर्थ—पहले मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें १५ मेंसे तीन स्थान हैं, सासादनमें १, मिश्रगुणस्थानमें दो, असंयतादि चार गुणस्थानों पांच पांच, निवृत्ति अर्थात् अपूर्वकरणगुण-स्थानमें ३, स्थूलकपाय अर्थात् नववें गुणस्थानमें ११, सूक्ष्मसांपरायमें ४, उपद्यांतकषायनामा ११ वें गुणस्थानमें ३ सत्त्वस्थान हैं ॥ ५०९ ॥

. अव उन्हींको कहते हैं;—

पटमतियं च य पटमं पटमं चडवीसयं च मिस्सिम्ह । पटमं चडवीसचऊ अविरददेसे पमत्तिदरे ॥ ५१० ॥ प्रथमत्रयं च च प्रथमं प्रथमं चतुर्विद्यकं च निश्चे । प्रथमं चतुर्विद्यचतुष्कं अविरतदेशे प्रमत्तेतरे ॥ ५१० ॥

अर्थ—उक्त १५ खानोमेंसे आदिके तीन सान निध्यादृष्टि गुणसानमें हैं। गानादृतमें पहला २८ प्रकृतिस्म ही सत्वसान है। निश्रगुणसानमें पहला चीर २४ प्रकृतिस्म ही सत्वसान है। निश्रगुणसानमें पहला चीर २४ प्रकृतिस्म हो। अविरत—देशिवरत बीर प्रमच—अप्रमच इन चार गुणस्मानोमें पहला नमा २४ प्रकृतिस्माक्षादि चार सान इस तरह पांच पांच सत्त्वसान है।। ५१०।।

अडचडरेकावीसं उपसमसेटिम्ह खदगसेटिम्ह । एकावीनं सत्ता अहकसायाणियहित्ति ॥ ५११ ॥ अष्टचतुरेकविरातिः उपसमित्यां ध्यक्तेर्यस्य । एकविरातिः सत्ता अञ्चलायानिटिकिरिति ॥ ५१९ ॥

खर्थ—एक्सम्भेर्णाने अपूर्वस्ताति चारहणसारीते २८, २३, २१ प्रकृतिस्त तीत् सीन साम है। तथा ध्यवभेर्णाने आठरे गीत् अनिकृतिकरावे अहक्सावनोते आपने २१ प्रकृतिस्य एक एक साम है। ५६६ ॥

सब पूर्वोक्त सर्धको कहके सनिवृत्तिकरणमें सत्त्वसानीकी विशेषता कहते हैं;—

इदि चढुवंधक्खवये तेरस वारस एगार चडसत्ता ।

तिदुइगिवंधे तिदुइगि णवगुच्छिहाणमविवक्खा ॥ ५१५ ॥

इति चढुवंन्धक्षपके त्रयोदश हादशैकादश चढुःसत्ता ।

त्रिहिकंकवन्धे त्रिहिकेकं नवकोच्छिष्टयोरविवशा ॥ ५१५ ॥

अर्थ—इस पूर्वोक्त प्रकारसे क्षपकश्रेणी चढनेवालेके चार प्रकृतियोंके वंधवाले अनिवृत्ति-करणके भागमें १३, १२, ११, और ४ प्रकृतिरूप सत्त्व है। तथा ३, २, १ प्रकृतिके वंध होनेवाले भागोंमें ३, २, १ प्रकृतिरूप सत्त्व स्थान पायाजाता है। यहां नृतनसमय-प्रयद्ध और उच्छिष्टावलि (उदयसे वचे हुए प्रथम स्थितीके निषेक) की विवक्षा प्रहण नहीं कीहै॥ ५१५॥

थागे मोहनीयके वंधस्थानों में सत्त्वस्थानों की संख्या जो पाई जाती है उसे दो गाधा-भोंसे कहते हैं;—

तिण्णेय दु वावीसे इगिवीसे अद्वरीस कम्मंसा ।
सत्तरतेणवर्षधमेसु पंचेय ठाणाणि ॥ ५१६ ॥
पंचियचदुविधेसु य छ सत्त सेसेसु जाण चतारि ।
उच्छिद्वाविष्णवकं अविवेक्सिय सत्तठाणाणि॥५१७॥जुम्मम्।
त्रय एव तु द्वाविश्वौ एकविश्वौ अप्वविश्वतिः कर्माशाः ।
सप्तर्शत्रयोदशनववन्यकेषु पश्चैव स्थानानि ॥ ५१६ ॥
पश्चिवयचतुर्विधेषु च षद् सप्त शेषेषु जानीहि चत्वारि ।
इच्छिप्टाविहनवकमविवद्य सत्त्वस्थानानि ॥ ५१७ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मोहनीयके २२ प्रकृतिरूप वंघस्थानमें कर्मांश वर्धात् सत्त्वस्थान २८-२७-२६ प्रकृतिरूप ३ हैं। २१ प्रकृतिरूप वंघस्थानमें २८ प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान है। १७-१३-९ के वंघस्थानोंमें २८ प्रकृतिरूप व्यादि पांच पांच सत्त्वस्थान हैं। पांचके वंघस्थानमें आदिके ६ सत्तस्थान हें, चारके वंघस्थानमें ७ सत्त्वस्थान हें, तथा शेष तीन-दो-एकके वंघस्थानमें चार चार सत्त्वस्थान हैं। ये सत्त्वस्थान उच्छिष्टावली और नृत्तनवंघरूप समयप्रवद्धकी अपेक्षा नहीं करके ही कहेगये हैं। इसप्रकार वंघस्थानके होनेपर सत्त्वस्थान पाये जाते हैं। ५१६॥ ५१७॥

दसणवपण्णरसाई वंधोदयसत्तपयिषठाणाणि । भणिदाणि मोहणिजे एत्तो णामं परं वोच्छं ॥ ५१८ ॥ दशनवपश्चदश वन्धोदयसत्त्वप्रकृतिस्थानानि । भणितानि मोहनीये इतो नाम परं वस्त्यामि ॥ ५१८ ॥ अर्थ—इसप्रकार मोहनीयके १० वन्यरान, ९ उदयसान जार १५ सत्तमान से। इससे आगे अब नामकर्मके बंधादिके सान कहेंगे॥ ५१८॥

उसमें पहले नामकर्मके सानोंकि आधारभूत ४१ जीवादी हो दो गाथाओंसे कहते हैं-

णिरया पुण्णा पण्हं बाद्रसुहुमा तहेव पत्तेया।
वियलाऽसण्णी सण्णी मणुवा पुण्णा अगुण्णा य ॥ ५१९ ॥
सामण्णितत्थकेवलि उह्यसमुग्वाद्गा य आहारा।
देवावि य पज्जता इदि जीवपदा हु इगिदाला ॥५२०॥ जुम्मम्
निरयाः पूर्णाः पश्च बादरसूक्ष्माः तथैव व्रलेकाः।
विकला असंशिनः संशिनो मनुष्याः पूर्णा अपूर्णाव्य ॥ ५१९ ॥
सामान्यतीर्थकेवलिन उभयसमुद्रातगाव्य आहाराः।
देवा अप च पर्याता इति जीवपदा हि एकनतारिंशन् ॥ ५२०॥ अमम्

अर्थ — नारकी सब पर्याप्त हैं इस कारण उनका १ मेद, और प्रथिवीकाय १ जलकाय २ तेजकाय २ वायुकाय ४ साधारणवनस्पतीकाय ५ ये पांच वादर और सूक्ष्म हैं इससे १० मेद हुए, इसीतरह प्रशेकवनस्पतिकाय, दो इंदी आदि ३ विकलत्रय, असंजी पंचेंन्द्री, संजी

पंचेंद्री, और मनुष्य ये १७ पर्याप्त तथा अपर्याप्त हैं इसप्रकार कुछ ३४ भेद हुए। तथा सामान्यकेवली, तीर्थकरकेवली, और दोनों ही समुद्धातकरनेवाले, आहारकशरीरवाले,

और देव-ये ६ पर्याप्त ही होते हैं । इसतरह १+३४+६=सव ४१ भेद जीवोंके हैं। इसकारण इनको जीवपद अर्थात् जीवस्थान कहते हैं। और ये नाम कर्मके वंघसानींके

निमित्तसे होते हैं, इसलिये इनको कर्मपद भी कहते हैं।

यहां पर कर्मके निमित्तसे ३६ ही स्थान होते हैं इसकारण कर्मपद ३६ ही हैं। क्योंकि चार केविल पदोंमें कर्मकी अपेक्षा नहीं है, और आहारपदका देवगतिमें ही अति भीव हो जाता है। अत एव नामकर्मके वंधकी अपेक्षा तो ये कर्मपद कहे जाते हैं; परन्तु उदय और सत्वकी अपेक्षा इन इकतालीसों स्थानोंको जीवपद समझना चाहिये॥ ५१९॥ ५२०॥

तेवीसं पणवीसं छवीसं अड्डवीससुगतीसं । तीसेकतीसमेवं एको वंधो दुसेडिम्हि ॥ ५२१ ॥ त्रयोविशतिः पश्चविशतिः पिंड्वशितरप्टविशमेकोनित्रशत् । त्रिंशदेकत्रिंशदेवमेको वन्धो द्विश्रेण्याम् ॥ ५२१ ॥

अर्थ—नामकर्मके वंघस्थान २३, २५, २६, २८, २९, ३०, ३१ प्रकृतिरूप सात तो अपूर्वकरणके छठे भागतक यथासंभव पाये जाते हैं, और १ प्रकृतिरूप आठवं वंघस्थान दोनों श्रेणियोंमें वंघता है ॥ ५२१ ॥

आगे वे वंधस्थान किस २ कर्मपदसहित वंधते हैं यह वात दो गाथाओंसे कहते हैं;—

ठाणमपुण्णेण जुदं पुण्णेण य उनिर पुण्णगेणेन । तानदुगाणण्णदरेणण्णदरेणमरिणरयाणं ॥ ५२२ ॥ णिरयेण निणा तिण्हं एकदरेणेनमेन सुरगइणा । नंधित निणा गइणा जीना तज्जोगपरिणामा ॥ ५२३ ॥ जुम्मं । स्थानमपूर्णेन युतं पूर्णेन चोपिर पूर्णिकेनैन । आतापिहक्योरन्यतरेणान्यतरेणामरित्ययोः ॥ ५२२ ॥ निरयेन निना जयाणामेकतरेणैनमेन सुरगितना । नभ्रन्ति निना गतिना जीना तथोग्यपरिणामाः ॥ ५२३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ — जपर कहे हुए लाठस्थानों ने नमसे पहला २३ प्रकृतिरूप स्थान अपर्याप्त प्रकृति सिंहत वंघता है, दूसरा स्थान पर्योप्तप्रकृति सिंहत और 'च' शब्दसे अपर्योप्तसिंहत मी वंधता है। इससे लागे पर्योप्तप्रकृतिसिंहत ही वंघते हैं। उनमें भी २६ प्रकृतिरूपस्थान आतप— उद्योत इन दोनों मेंसे कोई एक प्रकृतिसिंहत वंघता है, २८ प्रकृतिरूपस्थान देवगित और नरकगित इन दोनों मेंसे कोई एक गित सिंहत वंघता है, २९ प्रकृतिरूप और ३० प्रकृतिरूप ये दो स्थान नरक गितके विना तिर्यच आदि ३ गितयों मेंसे कोई एक गित सिंहत वंघते हैं, ३१ प्रकृतिरूपस्थान देवगितके साथ वंघता है लोर एक प्रकृतिरूप स्थान किसी गित कर्मके साथ नहीं वंघता। इसप्रकार इन स्थानोंके योग्य परिणामों वाले जीव इन स्थानोंको वांघते हैं।। ५२२। ५२३।।

आताप और उद्योत ये दो प्रकृतियां प्रशस्त (पुण्यरूप) हैं, वे किस पदके साथ वंधती हैं यह वताते हैं;—

> भूवादरपज्जतेणादावं वंधजोग्गमुज्जोवं। तेउतिगृणतिरिक्खपसत्याणं एयदरगेण ॥ ५२४ ॥ भूवादरपर्याप्तेनातापो वन्धयोग्य उद्योतः। तेजस्विकोनतिर्यक्षशस्तानामेकतरकेण ॥ ५२४ ॥

अर्थ—आतप प्रकृति पृथिवीकायदादरपर्याप्त सहित ही दंधयोग्य है, और उद्योत प्रकृति तेजःकायादि तीन के विना शेप तिर्यवसंवंधी पुण्यप्रकृतियोंनेंसे किसीमी एक प्रकृतिके साथ दंधयोग्य कही है ॥ ५२४॥

णरगइणामरगइणा तित्थं देवेण हारसुभयं च । संजदवंधहाणं इदराहि गईहि णितथिति ॥ ५२५ ॥

तीर्थेनाहारद्विकमेकसराहेण वन्धमेतीति । प्रक्षिप्ते स्थानानां प्रकृतीनां भवति परिसंस्था ॥ ५२९ ॥

अर्थ—तीर्थंकर प्रकृति सहित बाहारकयुगल एक काल ही वंधको प्राप्त होता है, इसकारण पूर्वोक्त २३ के वंधमें यथासंभव प्रकृतियोंके मिलानेसे स्थानों स्थार प्रकृतियोंकी संस्था होजाती है। ५२९॥

इसी वातको दो गाथाबोंद्वारा स्पष्ट कहते है;-

एयक्खअपज्ञतं इगिपज्ञत्त वितिचपणरापज्ञतं ।
एइंदियपज्जतं सुरिणरयगईहिं संजुत्तं ॥ ५३० ॥
पज्जत्तगवितिचप मणुसदेवगदिसंजुदाणि दोण्णि पुणो ।
सुरगइजुदमगइजुदं वंधद्वाणाणि णामस्स ॥ ५३१ ॥ जुम्मं ।
एकाक्षापर्याप्तमेकपर्याप्तं द्वित्रिचपनरापर्याप्तम् ।
एकेन्द्रियपर्याप्तं सुरिनरयगतिभ्यां संयुक्तम् ॥ ५३० ॥
पर्याप्तकद्वित्रचपं मानुषदेवगतिसंयुते द्वे पुनः ।
सुरगतियुतमगतियुतं वन्यस्थानानि नाम्नः ॥ ५३१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ — एकेंद्री अपर्याप्त सहित २३ का १ स्थान है, एकेन्द्री पर्याप्त — दोइन्द्री — तेइन्द्री नेइन्द्री — पंचेन्द्री तथा मनुष्य अपर्याप्त सहित २५ के ६ स्थान हें, एकेन्द्री पर्याप्त आतप तथा एकेन्द्री पर्याप्त उद्योत सहित २६के २ स्थान हें, देवगति तथा नरकगति सहित २८ के २ स्थान हें, दो इन्द्री — चौइंद्री — पंचेंद्री पर्याप्त सहित १ स्थान केंगर मनुष्यगति तथा देवगति पर्याप्त इन दोनोंकर सहित दो स्थान — इसप्रकार २९ के ६ स्थान हें, दो इन्द्री पर्याप्त उद्योतादि सहित ६ स्थान ३० के हें, देवगति आहारक तीर्थ सहित १ स्थान ३१ का हे, केंगर यशस्कीर्तिप्रकृति सहित १ का १ स्थान है। इसप्रकार नामकर्मके वंषस्थानोंका कथन ज्ञानना ॥ ५३०। ५३१॥

जागे इन वंघसानोंके भंग कहते हैं;-

संठाणे संहडणे विहायजुम्मे य चरिमछजुम्मे । अविरुद्धेकदरादो वंधटाणेसु भंगा हु ॥ ५३२ ॥ संस्थाने संहनने विहायोगुम्मे च चरमपङ्गुम्मे । अविरुद्धे एकतमान् वन्धसानेषु भङ्गा हि ॥ ५३२ ॥

अर्थ—६ संस्थान, ६ संहनन, विहायोगितिका जोड़ा क्यार अंतके स्थिरवादिके ६ युगल इनमें अविरुद्ध एक एकका प्रहण करनेसे खार उनका आयसमें गुणाकार करनेपर दंघसा-नोमें १६०८ भक्त होते हैं ऐसा नियमसे जानना ॥ ५३२ ॥ तत्थासत्थो णारयसञ्चापुण्णेण होदि बंधो ह एकदराभावादो तत्थेको चेव भंगो हु ॥ ५३३ ॥ स्वाशस्तो नारकसर्वापूर्णेन भवति वन्यन्तु । एकतराभावात् संवेकक्षेत्र भक्तस्तु ॥ ५३३ ॥

अर्थ—उन प्रशस्त तथा अपशस्त बंघरूप प्रकृतियोंमं नरकगित सहित तथा त्रस्तातं युक्त सब अप्यीप्त सहित दुर्भगादि अपशस्तप्रकृतियोंका ही बंध होता है, नयोंकि इंगें वंधयोग्य प्रकृतियोंकी प्रतिपक्षी प्रकृतियोंका बंध नहीं होता । इसिलये उक्त २८-२३-२५ के स्थानोंमें अपशस्त एक एक प्रकृतिका ही वंध होनेसे एक एक ही मंग है ॥ ५३३॥

तत्थासत्थं एदि हु साहारणथूलसबसुहुमाणं । पज्जतेण य थिरसुहजुम्मेकदरं तु चहुभंगा ॥ ५३४ ॥ तत्राशस्ता एति हि साधारणस्थूलसर्वसूक्ष्मानाम् । पर्याप्तेन च स्थिरश्चभयुग्मैकतरं तु चतुर्भद्वाः ॥ ५३४ ॥

अर्थ—उन एकेन्द्रियके ग्यारहमेदोंमें साधारण वनस्पति वादरपर्याप्त तथा सर्व सूक्ष्मपर्याप्त सिहत २५ के वंधस्थानमें एक एक अपशस्त प्रकृति ही वंधको प्राप्त होती है। विशेषता यह है कि स्थिर—शुभके युगलोंमेंसे किसी एकका वंध होनेसे २५ के ५ स्थानोंमें बार बार भंग होते हैं॥ ५३४॥

पुढवीआऊतेऊवाऊपत्तेयवियलसण्णीणं । सत्थेण असत्थं थिरसुहजसजुम्मद्दमंगा हु ॥ ५३५ ॥ १ पृथिन्यप्तेजोवायुप्रत्येकविकलासंज्ञिनाम् । शस्तेनाशस्तं स्थिरग्रुभयशोयुग्ममप्टभङ्गा हि ॥ ५३५ ॥

अर्थ—पृथिवीकाय—जलकाय—तेजकाय—वायुकाय—प्रत्येक वनस्पति—द्विइन्द्रियादि विकलं ३—असंज्ञी पंचेन्द्री और इनके अविरोधी त्रस वादर पर्याप्तादिसे हुए जो २५ प्रकृतिह्म आदि ४ स्थान हैं, उनमें त्रस वादर आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके साथ यथासंभव एक २ हुर्भ-गादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका ही बंध होता है, और स्थिर—शुभ यशस्कीर्ति इन तीन युगलें-मेंसे एक २ प्रशस्त अथवा अप्रशस्त किसीका भी वंध होता है । अत एव इन तीन युगलोंकी प्रकृति वदलनेकी अपेक्षा आठ २ भंग होते हैं ॥ ५३५ ॥

आगे रोष तिर्यंच पंचेंद्री पर्याप्तसहित कर्मपदोंमें और मनुष्यगति पर्याप्तसहित मनुष्य कर्मपदमें २९ तथा ३० के खानोंमें भंग कहनेकेलिये गुणखानोंमें विभाग करते हैं;—

> ं सण्णिस्स मणुस्सस्स य ओघेकदरं तु मिन्छभंगा हु । छादालसयं अहु य विदिये वत्तीससयभंगा ॥ ५३६ ॥

संज्ञिनो मनुष्यस्य च ओष्वैकतरं तु मिथ्यभङ्गा हि । पट्चत्वारिंशच्छतमष्ट च द्वितीये द्वात्रिंशच्छतभङ्गाः ॥ ५३६ ॥

अर्थ—तिर्यंचगतिपर्याप्तसहित सैनीके २९ के स्थान और उद्योतसहित ३० के स्थानमें, तथा मनुष्यगित पर्याप्तसहित २९ के स्थानमें सामान्य छह संस्थान, छह संहनन, विहायोगित आदि सात युगल, इनमें एक २ कर सभी प्रकृतियोंका वंध संभव है। अत एव पूर्वोक्त एक २ स्थानमें संस्थानादिकी एक २ प्रकृतिके वदलनेसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ४६०८ मंग होते हैं। और दूसरे गुणस्थानमें २९ के और ३० के दोनोंही स्थानोंमें ३२००—३२०० मंग होते हैं। मनुष्यगित सहित तीसका स्थान मिथ्यादृष्टिके वंधस्थान मंगोंमें इसिलये नहीं वताया है कि उसका वंध तीर्थकर सहित होनेसे असंयत देवनारकियोंके ही होता है॥ ५३६॥

मिस्साचिरदमणुस्सद्वाणे मिन्छादिदेवजुदठाणे। सत्यं तु पमत्तंते थिरसुहजसजुम्मगद्वमंगा हु॥ ५३७॥ मिश्राविरतमजुष्यस्थाने मिथ्यादिदेवयुतस्थाने। शस्तं तु प्रमत्तान्ते स्थिरग्रुभयशोयुग्मकाष्टभङ्गा हि॥ ५३७॥

अर्थ—देव नारकी मिश्र और अविरत गुणस्थानवाले पर्याप्त मनुष्यगति सहित २९ के स्थानमें, देवनारकी असंयतके मनुष्य गति पर्याप्त तीर्थकरसहित ३० के स्थानमें, मिथ्या-त्वादि प्रमत्तगुणस्थानपर्यत जीवोंके देवगतिसहित स्थानमें प्रशस्तप्रकृतिका वंध अप्रशस्त प्रकृतिके साथ होता है, इससे स्थिर-शुभ-यशस्कीर्ति इन तीन युगलोंकी अपेक्षा आठ आठ मंग कहे हैं। किंतु अप्रमत्तसे लेकर स्क्ष्मसांपरायतक एक २ ही मंग माना है॥ ५३७॥ आगे एक पर्यायको छोड़ना तथा दूसरी पर्यायमें उत्पन्न होना यथासंभव दिखाते हैं,—

णेरिययाणं गमणं सण्णीपज्ञत्तकम्मितिरियणरे । चिरमचऊतित्थूणे तेरिच्छे चेव सत्तिमिया ॥ ५३८ ॥ नैरियकानां गमनं संज्ञिपर्याप्तकमितियेमरे । चरमचतुष्काः तीर्थोने तिरिश्च चैव सप्तमिकाः ॥ ५३८ ॥

अर्थ—धर्माद तीन पृथिवीवाले नारकी जीवोंकी मरणकर उत्पत्ति गर्भज पर्याप्त सैनी पंचेन्द्री कर्मभूमिया तिर्थंच अथवा मनुष्यपर्यायमें होती है। अन्तके चार नरकोंवाले जीव तीर्थंकरादिके सिवाय पूर्वोक्त तिर्थंच अथवा मनुष्यपर्यायमें उत्पन्न होते हैं। परंतु इतनी विशेषता है कि सातवें नरकवाले पूर्वोक्त तिर्थंच पर्यायमें ही उत्पन्न होते हैं॥ ५३८॥

तत्थतणऽविरदसम्मो मिस्सो मणुवदुगमुचयं णियमा । वंधदि गुणपिडवण्णा मरंति मिच्छेय तत्थ भवा ॥ ५३९ ॥ सत्रतनोऽविरतसम्यक् मिश्रो मानविद्यक्षुमकं नियमात्। ब्राप्ति गुणप्रतिपन्ना गरन्ति मिश्र्ये एव तत्र भवाः॥ ५३९॥

अर्थ—उस सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ अरांयतसम्यग्दृष्टि और मिश्रगुणसानती अपने २ गुणस्थानोंमें मनुष्यगति युगल तथा ऊंच गोत्र इनको नियमसे बांवता है। वि वहां पर उत्पन्न हुए सासादन-मिश्र—असंयत गुणस्थानवाले जीव जिससमय मार्गिः प्राप्त होते हैं उस समय मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होकर ही मरण करते हैं॥ ५३९॥

तेउदुगं तेरिच्छे सेसेगअपुण्णवियलगा य तहा ।
तित्थूणणरेवि तहाऽसण्णी घम्मे य देवदुगे ॥ ५४० ॥
तेजोद्विकं तिरिश्च शेपैकापूर्णविकलकाश्च तथा ।
तीर्थोननरेषि तथा असंज्ञी घमें च देवद्विके ॥ ५४० ॥

अर्थ—तिर्यंच गतिमं तेजकायिक—वायुकायिक ये दोनों मरणकरके तिर्यंच गतिमं है उत्पन्न होते हैं। शेप एकेन्द्री अर्थात् पृथिवीकाय—जलकाय ओर वनस्पतिकाय ये बार सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त इन सब अवस्थाओंवाले तथा इसीप्रकार दो इन्द्री आदि विकल्प्रय-से सब जीव तिर्यंच गतिमें उत्पन्न होते हैं, और तीर्थंकरादि नेसठ शलाका (पदवीषारक) पुरुषोंके विना शेप मनुष्यपर्यायमें भी उत्पन्न होते हैं। असंजीपंचेन्द्री मरण करके पूर्वेति तिर्यंच—मनुष्यपतिमें तथा धर्मानामवाले पहले नरकमें और देवयुगलमें अर्थात् भवनवारी व्यंतरदेवोंमें उत्पन्न होता है॥ ५४०॥

सण्णीवि तहा सेसे णिरये भोगेवि अचुदंतेवि । मणुवा जंति चडग्गदिपरियंतं सिद्धिठाणं च ॥ ५४१ ॥ संज्ञी अपि तथा शेपे निरये भोगेपि अच्युतान्तेपि । मानवा यान्ति चतुर्गतिपर्यन्तं सिद्धिस्थानं च ॥ ५४१ ॥

अर्थ—इसीपकार संज्ञी पंचेंद्री तिर्थेच भी शेष अर्थात् असंज्ञी पंचेन्द्रीकी तरह पूर्वेदि गितियों में, सब नारकी पर्यायों में, सब भोगम्भियापर्यायों में और अच्युतस्वर्गपर्यंत सब देवें उत्पन्न होता है। और मनुष्य मरण करके चारों ही गतियों में तथा सिद्धिसान (मोस में प्राप्त होते हैं।। ५४१॥

आहारमा दु देवे देवाणं सण्णिकम्मतिरियणरे । पत्तेयपुडविआऊवादरपज्जत्तमे गमणं ॥ ५४२ ॥ भवणतियाणं एवं तित्थूणणरेसु चेव उप्पत्ती । ईसाणंताणेमे सदरदुगंताण सण्णीसु ॥ ५४३ ॥ जुम्मं । आहारकास्तु देवे देवानां संज्ञिकमितियेप्तरे । प्रत्येकपृथिन्यन्वाद्रपर्याप्तके गमनम् ॥ ५४२ ॥ भवनित्रकाणामेवं तीर्थोननरेपु चैवोत्पत्तिः । ईशानान्तयोरेकस्मिन् शतारिद्वकान्तानां संज्ञिषु ॥ ५४३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—आहारकशरीरसिहत प्रमत्तगुणस्थानवाले मरण करके कल्यवासी देवों से उत्पन्न होते हैं। सब देवोंकी उत्पत्ति सामान्यसे संज्ञी पंचेन्द्री कर्मभूमिया तिर्थंच तथा मनुष्यपर्थायमें, और प्रत्येक वनस्पतिकाय—पृथिनीकाय—जल्काय वादरपर्याप्त जीवों में होती है। विशेष यह है कि भवनवासी आदि ३ प्रकारके देवोंकी उत्पत्ति तीर्थंकरादिकों में नहीं होती, अन्य मनुष्यों में ही होती है। ईशानस्वर्गपर्यंतके देवोंकी उत्पत्ति पूर्वोक्त मनुष्य तिर्थंचों तथा एकेन्द्रिय पर्यायमें होती है। और शतार—सहसार पर्यन्त स्वर्गोवाले देवोंकी उत्पत्ति मी पूर्वोक्त संज्ञीपंचेंद्री मनुष्य तिर्थंचों होती है। इसप्रकार चारोगितके जीवोंकी संक्षेपसे मरण और उत्पत्ति कही है। ५१२ ॥ ५१२ ॥ ५१३॥

आगे नामकर्मके वंघसानोंको चौदह मार्गणाओं नाठ गाथाओं ते कहते हैं;—
णामस्स वंघठाणा णिरचादिसु णवयवीस तीसमदो ।
आदिमछकं सबं पणछण्णववीस तीसं च ॥ ५४४ ॥
नाज्ञः वन्धसानानि निरचादिपु नवकविशं जिंशदतः।
आदिमपटुं सर्व पश्चपट्नवविशं जिंशव ॥ ५४४ ॥

अर्थ—नामकर्मके वंधस्थान नरकादिगतिमेंसे क्रमसे नरकगतिमें २९-२० के दो, इसके वाद तिर्यचगतिमें आदिके ६, मनुष्यगतिमें सब स्थान, तथा देवगतिमें २५-२६-२९-३० खरूप १ स्थान जानना चाहिये। इसप्रकार गतिमार्गणामें वंधस्थान कहे हैं॥ ५४४॥

जगे इंद्रियादि मार्गणाजोंमें वंधसानोंको कहते हें—

पंचनखतसे सबं अडवीस्णादिङक्यं सेसे। चडमणवयणोराले सड देवं वा विगुद्दरो ॥ ५४५ ॥ पश्चाक्षत्रसे सर्वनष्टावद्दरोनादिणदूं रोपे। पद्धर्मनोवचनौराले सर्व देवं वा वैगूर्वद्विके॥ ५४५ ॥

अर्थ—पंचेन्द्रीनें लीर त्रसकायमें तो सब बंधसान हैं। लीर दोष एकेन्द्रियादि चार इन्द्रियोंनें तथा प्रधिवीकायादि पांच सावरोंनें लहाईसवें सानके सिवाय लादिके ६ सान लथीत् ५ सान हैं। चार मनोयोग, चार बचनयोग तथा लीड़ारिककाययोगनें सब बंध-सान हैं। लीर वैक्षिपिककाययोग—वैक्षियिकनिष्ठयोग इन दोनोंनें देवगतिकी दरह १ सान होते हैं॥ ५१५॥

अडवीसदु हारदुगे सेसदुजोगेसु छकमादिलं । वेदकसाये सन्वं पढिमिलं छक्तमण्णाणे ॥ ५४६ ॥ अष्टविंशद्विकमाहारद्विके शेपद्वियोगयोः पटूमादिमम् । वेदकपाये सर्वे प्राथमिकं पटूमज्ञाने ॥ ५४६ ॥

अर्थ—आहारक-आहारकमिश्रयोगमं २८ तथा २९ के दो स्थान हैं । शेष कार्माण और औदारिकमिश्र इन दो योगोंमें आदिके ६ स्थान हैं । पुरुषादि तीन वेद तथा अनंता नुवंधीआदि कपायोंमें सब वंधस्थान हैं । और ज्ञान मार्गणामंसे तीन कुज़ानोंमें आदिके ६ स्थान हैं ॥ ५४६ ॥

सण्णाणे चरिमपणं केवलजहखादसंजमे खुण्णं । सुद्मिव संजमतिदए परिहारे णित्य चरिमपदं ॥ ५४७॥ सद्ज्ञाने चरमपञ्च केवलयथाख्यातसंयमे झून्यम् । श्वतिमव संयमित्रतये परिहारे नास्ति चरमपदम् ॥ ५४७॥

अर्थ — मितज्ञानादि चार सम्यन्ज्ञानोंमें अंतके ५ स्थान हैं। केवल्ज्ञान और यथास्थात संयममें शून्य अर्थात् वन्धस्थानका अभाव है। सामायिक आदि तीन संयमोंमें श्रुतज्ञानकी तरह ५ स्थान हैं। परिहारिवशुद्धि संयममें अंतका स्थान नहीं है, बाकी १ स्थान हैं॥ ५१७॥

अंतिमठाणं सुहुमे देसाविरदीसु हारकम्मं वा । चक्खूजुगले सबं सगसगणाणं व ओहिदुगे ॥ ५४८ ॥ अन्तिमस्थानं सूक्ष्मे देशाविरत्योः आहारकम्भे वा । चक्षर्यगले सर्व सकस्वकज्ञानं वा अवधिद्विके ॥ ५४८ ॥

अर्थ—सूक्ष्मसांपरायसंयममें अंतका एक ही स्थान है। देशसंयममें आहारककी ति दि स्थान हैं। असंयतमें कार्माणयोगवत् आदिके ६ स्थान हैं। वश्चर श्वीर अचश्चदर्शन इन दोनोंमें सब स्थान हैं। अविविदर्शन—केवलदर्शन इन दोनोंमें अपने २ ज्ञानकी तरह वंधस्थान समझलेना।। ५४८।।

कम्मं वा किण्हतिये पणुवीसाछक्षमद्ववीसचऊ । कमसो तेऊजुगले सुकाए ओहिणाणं वा ॥ ५४९ ॥ कर्म वा कृष्णत्रये पश्चविंशतिपद्वमद्याविंशचतुष्कम् । क्रमशः तेजोयुगले शुक्कायामविध्ञानं वा ॥ ५४९ ॥

अर्थ — कृष्णआदि तीन लेश्याओं में कार्मणयोगकी तरह आदिके ६ वंघस्यान हैं। तेजोलेश्या और पद्मलेश्या इन दोनोमें क्रमसे २५ आदिके ६ स्थान, तथा २८ आदिके चार स्थान हैं। गुक्कलेश्यामें अविधिज्ञानकी तरह अंतके पांच स्थान हैं। ५४९॥

भचे सद्यमभचे किण्हं वा उवसमिम खइए य ।
सुकं वा पम्मं वा वेदगसम्मत्तराणाणि ॥ ५५० ॥
भन्ये सर्वमभन्ये कृष्णा वा उपशमे क्षायिके च ।
शुक्तं वा पद्मं वा वेदकसम्यक्त्वस्थानानि ॥ ५५० ॥

अर्ध—भव्यमार्गणामें सब वंधसान हैं । अभव्यमें कृष्णलेश्याकी तरह आदिके ६ स्थान हैं । सम्यक्त्वमार्गणामें से उपशमसम्यक्त्वमें तथा क्षायिकसम्यक्त्वमें शुक्रलेश्यावत् ५ स्थान हैं । तथा वेदक (क्षायोपशमिक) सम्यक्त्वमें पद्मलेश्यावत् २८ को आदिलेकर ४ वंधस्थान हैं ॥ ५५० ॥

अडवीसतिय दु साणे मिस्से मिच्छे दु किण्हलेस्सं वा । सण्णीआहारिदरे सबं तेवीसछकं तु ॥ ५५१ ॥ अष्टविंशत्रयं तु साने मिश्रे मिथ्ये तु कृष्णलेश्या वा । संज्ञिआहारेतरयोः सर्वे त्रयोविंशपटूं तु ॥ ५५१ ॥

· अर्थ—सासादन सम्यक्त्वमें २८ को आदिलेकर ३ स्थान हैं। मिश्रसम्यक्त्व तथा मिथ्यात्वमें कृष्णलेक्यावत् आदिके ६ स्थान हैं। संज्ञीमार्गणामें और आहार मार्गणामें सव बंघस्यान हैं। और असंज्ञी—अनाहारमार्गणामें २३ को आदिलेकर ६ वंघस्यान हैं॥५५१॥

आगे नामके वंधस्थानोंमें पुनरुक्त (बार वार कहेगये) भंगोंको कहते हैं;--

णिरयादिजुदद्वाणे भंगेणप्पपणिस्म ठाणिस्म ।
ठिविदूण मिन्छभंगे सासणभंगा हु अतिथत्ति ॥ ५५२ ॥
अविरदभंगे मिस्सयदेसपमत्ताण सबभंगा हु ।
अतिथत्ति ते दुअविणय मिन्छाविरदापमादेसु ॥५५३॥ जुम्मं ।
निरयादिगुतस्थाने भङ्गेनात्मात्मिन स्थाने ।
स्थापिक्ता निध्यभङ्गे सासनभङ्गा हि अस्तीति ॥ ५५२ ॥
अविरतभङ्गे मिश्रकदेशप्रमत्तानां सर्वभङ्गा हि ।
अस्तीति तांस्तु अपनीय निध्याविरताप्रमादेषु ॥ ५५३ ॥ गुग्मम् ।

अर्थ—नरकादि गतिसहित स्थानोंको अपने २ भंगोंके साथ अपने २ गुणस्थानोंमें स्थापन करनेसे मिध्यादृष्टिके वंधस्थानोंके भङ्गोंमें सासादनके भंग गभित हो जाते हैं। स्थार असंयतके भंगोंमें मिश्र—देशविरत—प्रनिचके सब वंधस्थानोंके भंग जाजाते हैं। इसकारण सासादनके भङ्गोंको तथा मिश्र—देशसंयत—प्रमिचके भंगोंको घटानेसे मिध्यादृष्टि—असंयत—प्रमिचगुणस्थानोंमें वंधस्थानोंके भंग होते हैं, ऐसा निश्चयसे समझना चाहिये।। ५५२।५५३॥

## भुजगारा अप्पदरा अवद्विदावि य सभगसंजुत्ता। असवपरद्वाणेण य णेदन्त्रा ठाणवंधम्मि॥ ५५४॥

भुजाकारा अल्पतरा अवस्थिता अपि च स्वभङ्गसंयुक्ताः । सर्वपरस्थानेन च नेतन्याः स्थानवन्धे ॥ ५५४ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त जो बंध हैं वे भुजाकार १ अल्पतर २ अवस्थित ३ और 'व' शब्से अवक्तव्य इस तरह चार प्रकारके हैं । वे अपने २ भंगोंकरसहित नामकर्मके वंधसानीं स्वस्थान—परस्थान दोनों अथवा सब परस्थानोंके साथ छगाने चाहिये ॥ ५५४ ॥

अव उन खस्थानादिकोंका छक्षण कहते हैं;—

अप्पपरोभयठाणे वंधद्वाणाण जो दु वंधस्स । सद्वाण परद्वाणं सन्वपरद्वाणिमिदि सण्णा ॥ ५५५ ॥ आत्मपरोभयस्थानानि वन्धस्थानानां यत्तु वन्धस्य । स्वस्थानं परस्थानं सर्वपरस्थानिति संज्ञा ॥ ५५५ ॥

अर्थे—अपना निविधतगुणस्थान, अन्यगुणस्थान, अन्यगित और अन्यही गुणसानत्त्र उभयस्थान—इन तीनोंमें मिथ्यादृष्टि—असंयत—अपमत्तके वन्धस्थानसंबंधी जो भुजाकार्रादि पंध हैं उनके कमसे स्वस्थानभुजाकारादि, परस्थानभुजाकारादि, स्वरेपरस्थानभुजाकारादि दिक ऐसे तीन नाम हैं ॥ ५५५॥

चदुरेक्कदुपण पंच य छत्तिगठाणाणि अप्पमत्तंता । तिसु उवसमगे संते ति य तियतिय दोण्णि गच्छंति ॥५५६॥

चतुरेकद्विपश्च पञ्च च पद्त्रिकस्थानानि अप्रमत्तान्ताः । त्रिपु उपरामके शान्ते इति च त्रिकत्रिकं द्वे गच्छन्ति ॥ ५५६ ॥

अर्थ—अपमत्तपर्यंत गुणस्थानवाले जीव अपने २ मिथ्यादृष्टि आदिक गुणस्थानीकी छोड़के क्रमसे ४, १, २, ५, ५, ६, ३ गुणस्थानोंकी प्राप्त होते हैं । अपूर्वकरणादि तीन उपदाम श्रेणीवाले तीन तीन गुणस्थानोंको तथा उपद्यांत कपायवाले दो गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं ॥ ५५६ ॥

थागे उन्हीं गुणम्यानींको कहते हैं;—

सासणपमत्तवज्ञं अपमत्तंतं समिख्यः मिच्छो । मिच्छत्तं विदियगुणो मिस्सो पढमं चउत्थं च ॥ ५५७ ॥ अविरदसम्मो देसो पमत्तपरिद्दीणमप्पमत्तंतं । छद्वाणाणि पमत्तो छद्वगुणं अप्पमत्तो दु ॥ ५५८ ॥ जुम्मं । सासनप्रमत्तवर्ज्यमप्रमत्तान्तं समाश्रयति मिथ्यः । मिथ्यात्वं द्वितीयगुणो मिश्रः प्रथमं चतुर्थं च ॥ ५५७ ॥ अविरतसम्यो देशः प्रमत्तपरिहीनमप्रमत्तान्तम् । पद् स्थानानि प्रमत्तः पष्टगुणमप्रमत्तस्तु ॥ ५५८ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मिध्यादृष्टि गुणस्थानवाला सासादन और प्रमत्तगुणस्थानको छोड़कर अप्रमत्तपर्यंत चार गुणस्थानोंको प्राप्त होता है। दूसरे गुणस्थानवाला मिध्यात्वको, तथा मिश्रगुणस्थान-वाला पहले—चौथे दो गुणस्थानोंको प्राप्त होता है। अविरतसम्यग्दृष्टि तथा देशसंयत ये दोनों प्रमत्तगुणस्थानके सिवाय अप्रमत्त गुणस्थानतक पांचोमें जाते हैं। प्रमत्तगुणस्थानवाला अप्रमत्तगुणस्थानपर्यंत ६ गुणस्थानोंमें जाता है। और अप्रमत्तगुणस्थानवाला छठे गुणस्था-मंको तथा तुशब्दसे उपशमक क्षपक अपूर्वकरणको और मरणकी अपेक्षासे देवासंयतको इसतरह कुल तीन गुणस्थानोंको प्राप्त होता है। ५५७।५५८॥

> उवसामगा दु सेिंडं आरोहंति य पडंति य कमेण । उवसामगेसु मरिदो देवतमत्तं समिक्षियई ॥ ५५९ ॥ उपशामकास्तुं श्रेणिमारोहयन्ति च पतन्ति च कमेण । उपशामकेषु मृतो देवतमत्त्रं समाश्रयति ॥ ५५९ ॥

अर्थ—अपूर्वकरणादि उपरामश्रेणीवाले उपरामश्रेणीको क्रमसे चढते मी हैं कीर उससे उत्तरते मी हैं। तथा उपरामश्रेणीमें मरेहुए जीव महान् ऋदिवाले देव भी होते हैं; अत एव चढनेकी अपेक्षा ऊपरका और उतरनेकी अपेक्षा नीचेका तथा मरणकी अपेक्षा चौथा इसतरह उपरामश्रेणीवालोंके तीन २ गुणत्यान होते हैं। उपरांत कपायके १० वां और चौथा दो ही हैं। ५५९॥

भागे उपशमश्रेणीमें मरण किस जगह होता है यह दिखाते हैं;—

"मिंस्सा आहारस्स य खनगा चडमाणपडमपुन्ना य । पटमुनसम्मा तमतमगुणपडिनण्गा य ण मरंति ॥ ५६० ॥ अणसंजोजिदमिन्छे मुहुत्तअंतं तु णत्थि मरणं तु । किदकरणिजं जान दु सन्नपरहाण अहपदा ॥ ५६१ ॥"

अर्थ—मिश्रगुणसानवाले, निर्शृत्यपर्याप्त अवस्थाके घारण करनेवाले निश्रकाययोगी, क्षपक्रेश्णीवाले, उपशमश्रेणीको चढनेकी हालतेने अपूर्वकरणके पहले भागवाले, प्रथमोप-श्रमम्पक्ती, सातर्वे नरकके द्वितीय तृतीय चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव नरणको प्राप्त नहीं होते। जोर जनन्तानुवंधीकृ विसंयोजन करके निध्यात्वको प्राप्त होनेवालेका अन्तर्मृह्तै-

<sup>9</sup> में दो गाया १९४क पृष्टमें हेनकहन्में हिखेगदेथे उस जगह भी इनका अर्थ किया गया है तथा वहींपर इनकी छादा भी कियी है।

भूवाद्रत्रयोविशं वध्नन् सर्वमेव पश्चविंशतिः । वध्नाति मिध्यादृष्टिः एवं शेषाणामानेयः ॥ ५६५ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवाला वादर पृथिवीकाय २३ के स्थानको वांघता हुआ २५ को आदिलेकर सब स्थानोंको बांघता है। इसीपकार त्रैराशिक गणितसे शेष वंधस्थानोंमें भी वंध भेद समझलेना। त्रैराशिकका विधान वडी टीकामें खुलासा किया है सो वहां देखना चाहिये॥ ५६५॥

तेवीसट्टाणादो मिन्छत्तीसोत्ति वंधगो मिन्छो । णविर ह अट्टावीसं पंचिंदियपुण्णगो चेव ॥ ५६६ ॥ प्रयोविंशतिस्थानात् निध्यात्वित्रंशदिति वन्धको मिध्यः । नविर हि अट्टाविंशं पश्चेन्द्रियपूर्णकन्नैव ॥ ५६६ ॥

अर्थ—२३ के स्थानसे लेकर मिध्यात्वमें वंधयोग्य ३० के स्थान पर्यंत स्थानोंके मुजा-कारोंको मिध्यादृष्टि जीव वांधनेवाला कहा है। विशेषता यह है कि २८ के स्थानको जो पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिध्यादृष्टि हो वही वांधता है॥ ५६६॥

थागे भोगभृमियाके बन्धस्थान कहते हैं;--

भोगे सुरद्विासं सम्मो मिच्छो य मिच्छगअपुण्णे । तिरिज्यतीसं तीसं णरज्यतीसं च वंधिद हु ॥ ५६७ ॥ भोगे सुराष्ट्रविशं सम्यो मिध्यश्च मिध्यकापूर्णे । तिर्थेगेकोनात्रिशत् विशत् नरेकोनित्रिशत् च यहाति हि ॥ ५६७ ॥

अर्थ—भोगभूनिमें पर्याप्तपंचेन्द्री सम्यन्दृष्टि वा निश्वादृष्टि, 'च' शब्द्से निर्वृत्त्यपर्याप्त सम्यन्दृष्टि जीव देवगतिसिहत २८ के स्थानको वांधते हैं। निर्वृत्त्यपर्याप्तक निश्यादृष्टि जीव तिर्यचगतिसिहत २९ के वा २० के स्थानको वांधते हैं, जीर मनुष्यगतिसिहित २९ के स्थानका भी वंध करते हैं॥ ५६७॥

मिन्छस्स टाणभंगा एयारं सदिर दुगुणसोल णवं।
अददालं वाणवदी सदाण छादाल चत्तिथियं॥ ५६८॥
निभ्यस्य स्थानभन्ना एकादरा सप्रतिः द्विगुणपोडरा नव।
अष्टपत्वारिंशत् द्वानवितः रातानाम् पट्पत्वारिंशत् चत्वारिंशत्विकम्॥५६८
अर्थ-निभ्यादृष्टिके स्थानोंके भंग (भेद) २३ के १६, २५ के ७०, २६ के ३२,
२८ के ९, २९ के ९२४८, ३० के १६४० जानने॥ ५६८॥

**भागे अल्पतर भंगोंको क**हते हैं:—

विवरीयेणप्पदरा होति ह तेरासिएण भंगा हु। पुरवपरहाणाणं भंगा इच्हा फलं कमसो ॥ ५६९ ॥ विपरीतेनाल्पतरा भवन्ति हि त्रैराशिकेन भङ्गा हि । पूर्वापरस्थानानां भङ्गा इच्छा फलं क्रमशः ॥ ५६९ ॥

अर्ध— भुजाकार बंधके भंगोंकी त्रैराशिकसे उलटी त्रैराशिक करनेपर अल्पतर्क मं होते हें। उसमें पहले स्थानरूप भंगोंको इच्छा राशि तथा पिछले स्थानोंको फलगि कि नेपर कमसे भेद होते हैं॥ ५६९॥

भागे कहे हुए इन भेदोंको त्रैराशिक विना थोड़े उपायसे जाननेकी विधि दिसाते हैं।

लघुकरणं इच्छंतो एयारादीहिं उवरिमं जोग्गं। संगुणिदे भुजगारा उवरीदो होंति अप्पदरा॥ ५७०॥

लघुकरणमिच्छतः एकादशादिभिरुपरिमं योग्यम् । संगुणिते भुजाकारा उपरितो भवन्ति अल्पतराः ॥ ५७० ॥

अर्थ-जो थोड़ेमें जानना चाहता है उसको समझना चाहिये कि ११ आदि अंहीते कारके अंहोंके जोड़का गुणा करे तन अजाकार भंग होते हैं। और ऊपरके २० आदि समनों के भंगीरो नीचेके भंगीको परस्परमें जोड़नेसे जो प्रमाण हो उसके साथ गुणाकी तन जावार भंग होते हैं।। ५७०॥

आगे गुणाकरनेसे जितने भंग हुए उन्हींको कहते हैं;—
भुजगारष्वदराणं भंगसमासो समो हु मिच्छस्स ।
पणतीसं चउणउदी सट्टी चोदाळमंककमे ॥ ५७१ ॥
भुजाकाराल्पवरयोः भक्तरामासो समो हि गिष्यस ।
पक्तिशत चतुनिवतिः पष्टिः चतुष्यत्वारिश्वदक्षकोण ॥ ५७१ ॥

कारके भंग होते हैं। इनमें जो तीर्धकर रहित हैं वे पुनरुक्त भंग होते हैं; क्योंकि वे मिय्यादृष्टिके भंगोंमें सन्तिहित होजाते हैं॥ ५७२॥

यही दिखाते हैं:-

देवहवीसवंघे देवुगुतीसमिम भंग चउसही । देवुगुतीसे वंधे मणुवत्तीसेवि चउसही ॥ ५७३ ॥ देवाहविंशवन्धे देवैकोनित्रंशति भङ्गाः चतुष्पष्टिः । देवैकोनित्रंशति वन्धे मानविंशित्यपि चतुष्पष्टिः ॥ ५७३ ॥

अर्थ—मनुष्य असंयत गुणसानमें देवगतिसहित अहाईसका वंध करके देवगतिसहित तथा तीर्थकरप्रकृतिसहित २९ का वंध करता है तब दोनोंके भंगोंको गुणा करनेसे ६४ भंग होते हैं। और तीर्थकर तथा देवगतिसहित २९ का वंधकरके मनुष्यासंयत देवासंयत या नारकालंबत होकर तीर्थकर और मनुष्यगति सहित ३० का जब वंध करता है तब भी ६४ ही भंग होते हैं॥ ५७३॥

तित्थयरसत्तणारयमिञ्छो णरजणतीसवंधो जो । सम्मम्मि तीसवंधो तियछक्कडछक्कचउभंगा ॥ ५७४ ॥ तीर्थकरसत्त्वनारकिथयो नरैकोनिवंशवन्धो यः । सम्यन्त्रि विशवन्धः विकपट्टाष्ट्रपट्टचतुर्भेङ्गाः ॥ ५७४ ॥

अर्थ—तीर्थकरके सत्त्वसहित नारकी मिथ्यादृष्टि जनतक अपर्याप्त शरीर है तनतक १६०८ मंगोंकर मनुष्यगित सहित २९ के स्थानका वंघ करता है। उसके बाद ग्रागिन्पर्याप्ति पूर्ण करके सम्यक्त्वसहित हुआ तिर्थकरमनुष्यसित ३० को बांघता है. उसके ३६८६४ मंग होते हैं। इनमें पूर्वकथित १२८ मंग मिलानेसे ३६९९२ अमंबनक अजाकार मंग होते हैं॥ ५७४॥

भागे असंयतके अल्पतर भंगोंको कहते हैं:-

वावत्तरि अप्पदरां देवुगुतीसा दु णिरयअडवीसं । वंधंत मिच्छभंगेणवगयतित्या हु पुणरुत्ता ॥ ५,5% । द्वासप्ततिः अस्पतरा देवैकोनविश्वतु निरयाष्ट्रविश्वतिः । वक्षत्र निध्यभङ्गेनापगततीयी हि पुनरुकाः ॥ ५७% ।

अर्थ—पहले निसने नरकायुका वंच किया है ऐसा मनुष्य बन्दि निकास करके तीर्थकर और देवसहित २९ का वंघ करता हुआ, नरकारिक करके तीर्थकर और देवसहित २९ का वंघ करता हुआ, नरकारिक करके हैं के बन्दि के सिहत २९ के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके मी ८ ना होने हैं कि बन्दि के सानका वंघ करता है उसके सानका वंघ करता है कि सानका है कि सानका वंघ करता है कि सानका है कि सानक

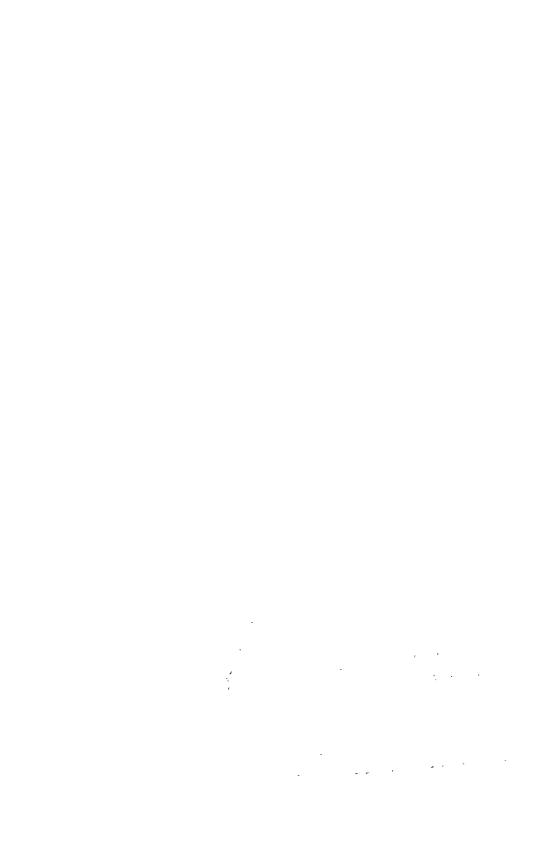

तथा एक एक भंगसहित देवगतियुक्त चार स्थानोंको वांघता है। इस प्रकार अपमत्तगुण-स्थानमें ३६ अल्यतर भंग होते हैं॥ ५७८॥

आगे भुजाकारादि भंगोंको एकत्र (इकड्डे) करके कहते हैं?---

सन्त्रपरद्वाणेण च अयदपमत्तिदरसन्त्रभंगा हु। मिन्छस्सभंगमज्झे मिलिदे सन्त्रे हवे भंगा ॥ ५७९ ॥

सर्वपरस्थानेन च अयतप्रमत्तेतरसर्वभङ्गा हि । मिथ्यस्य भङ्गमध्ये मिलिते सर्वे भवन्ति भङ्गाः ॥ ५७९ ॥

अर्थ — सर्वेपरस्थानों कर तथा 'च' शब्दते सस्थान और परस्थानकर सहित जो असंयत और लप्रमत्तवादिके सब भुजाकारादि भंग हैं वे मिथ्यादृष्टिके भंगों में मिलाये जानेपर नामकर्मके भुजाकारादि भंग नियमते होते हैं ॥ ५७९ ॥

भागे उन भंगोंकी सिद्धिका साधारण उपाय दो गायाओंसे कहते हैं;---

भुजगारा अप्पदरा हर्वति पुन्ववरठाणसंताणे । पयडिसमोऽसंताणोऽपुणरुत्तेत्ति य समुहिट्टो ॥ ५८० ॥

भुजाकारा अस्पतरा भवन्ति पूर्वापरस्थानसंताने । प्रकृतिसमः असंतानोऽपुनरुक्त इति च समुद्दिष्टः ॥ ५८० ॥

अर्थ—पहले सानको तथा पाँछके सानको बहुत प्रकृति तथा थोड़ी प्रकृतियां करके यथा संभव मिलान किया जाय तो कमसे भुजाकार जार जल्दार मंग होते हैं । जार प्रकृतियोंकी समान संस्था होनेपर भी प्रकृतियोंका समुदाय प्रकृतिभेद सहित हो तो वह जपुनरक्त भंग कहा गया है। अर्थात् जहां पहला सान थोड़ी प्रकृतिकार हो उसको यथा संभव अधिक प्रकृतिवाले सानको थोड़ी प्रकृतिवालोंसे यथा संभव लगानेपर अस्ततर होते हैं। जहां प्रकृति मेदके साथ प्रकृति समुदायकी समान संस्था हो वहां अपुनरक्त भंग होता है। ५८०॥

भुजगारे अप्पदरेऽवत्तव्वे टाइट्ण समवंधो । होदि अवट्टिदवंधो तव्मंगा तस्त मंगा हु ॥ ५८१ ॥ भुजाकारानस्पतरानवक्तवान् स्वापदित्वा समयन्यः । भवति अवस्वितदन्यः तद्रशाः तस्त भहा हि ॥ ५८६ ॥

अर्थ—अनाकार, अल्पतर और अदक्तव्यमंगींको स्वापनकरके जिन्नजिन मंगीसिट्न प्रकृतियोंका एक समयमें वंध होता है उन्हीं भंगींके साथ उन प्रकृतियोंका जिनीयादि समयमें भी जहां समान वंध हो वहां उने अवस्थित वंध कहने हैं । बात एवं उन तीनोंके जितने भंग हैं उतने ही अवस्थितके भंग होते हैं । ५८१ ।

आगे उन अवक्तव्यभंगोंको कहते हैं;—

पडिय मरियेक्कमेक्कणतीस तीसं च वंधगुवसंते। वंधो दु अवत्तव्यो अवद्विदो विदियसमयादी॥ ५८२॥

पतित्वा मृत्वा एकमेकोनत्रिंशत् त्रिंशच वन्धकोपशान्ते । वन्धस्तु अवक्तव्य अवस्थितो द्वितीयसमयादिः ॥ ५८२ ॥

अर्थ—उपशांतकपायगुणस्थानमें नामकर्मकी किसीमी प्रकृतिको न वांधकर वहांसे पूर्व एकके स्थानको वांधे सो एक तो यह, और मरणकर देव असंयत होनेपर आठ २ भंगींसिक मनुष्यगतियुक्त २९ के स्थान को तथा तीर्थंकर मनुष्यसिहत ३० के स्थानको वांधे सो हत दोनोंके १६—इसतरह १७ अवक्तव्यभंगके मेद जानना चाहिये। और द्वितीयादि समर्मे भी उन्हींके समान वंध हो वहांपर उतने ही अवस्थितवंध होते हैं ॥ ५८२ ॥ इस प्रशा नामकर्मके वंधस्थान कहे हैं।

आगे नामकर्मके उदयसानोंको २२ गाथाओंसे कहते हैं;---

विग्गहकम्मसरीरे सरीरमिस्से सरीरपज्जते । आणावचिपज्जत्ते कमेण पंचोदये काला ॥ ५८३ ॥

वित्रहकार्मशरीरे शरीरिमश्रे शरीरपर्याप्ते । आनवचःपर्याप्ते क्रमेण पश्च बद्ये कालाः ॥ ५८३ ॥

अर्थ—नामकर्मके उदयसान विमहगति अथवा कार्माण शरीरमं, मिश्र (अपर्याप्त) शरीरमं, शरीरपर्याप्तिमं, आनपर्याप्ति अर्थात् धासोच्छ्वास पर्याप्तिमं, और वचनप्रािवित्तं नियतकाल हें अर्थात् जिसकालमं उदय योग्य हें उसी कालमं उदय होते हें । इसत्ति हुनके पांच काल नियत हें । भावार्थ—जहां कार्माण शरीर पाया जाय वह कार्माणकाल होता है, शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तवतक शरीरपिश्रकाल होता है, शरीरपर्याप्तिक पूर्ण होजानेपर जवतक धासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तवतक शरीरपर्याप्तिका काल होता है, श्रासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होनेपर जवतक भाषापर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तवतक आत्र शाणपर्याप्तिकाल है, और भाषापर्याप्तिके पूर्ण होनेपर सम्पूर्ण आयुप्तमाण भाषापर्याप्तिकाल है। इसतरह नामकर्मके ये पांच उदयस्थान नियतकाल हैं । यहांपर गाथामं विष्रहाति होर कार्मण इसतरह दोका जो उल्लेख किया है वह समुद्धात केयलीके कार्मण शरीरकों सी प्रदूप करना चाहिये इस विदोष अर्थको सूचित करनेक लिये है। ५८३॥

अव इन कालोंका प्रमाण कहते हैं;—

एकं व दो व तिण्णि व समया अंतोग्रहत्तयं तिगुति। हेट्टिमकाळ्णाओं चरिमस्स य उदयकारो हु॥ ५८४॥ एको व हो वा त्रयो वा समया अन्तर्मुहूर्त्तकः त्रिप्विष । अधस्तनकालोनः चरमस्य च उदयकालस्तु ॥ ५८४ ॥

अर्थ—उन उदय कालोंका प्रमाण कमसे १ समय वा २ समय अथवा ३ समय विप्र-हगतिमें, और शरीरिमिश्रादि ३ में अंतर्भुहर्त २ प्रमाण है, और अंतकी भाषापर्याप्तिका पूर्वकथित चारोंका काल घटानेसे शेष भुज्यमान आयुप्रमाण काल जानना ॥ ५८४ ॥

आगे उन पांच कालोंको जीवसमासोंमें घटित करते हैं;---

सवापज्ञत्ताणं दोण्णिवि काला चउक्तमेयक्खे । पंचिव होति तसाणं आहारस्सुवरिमचउकं ॥ ५८५ ॥ सर्वापर्याप्तानां द्वाविष कालौ चतुष्कमेकाक्षे । पश्चापि भवन्ति त्रसानामाहारस्योपरिमचतुष्कम् ॥ ५८५ ॥

अर्थ सब लब्ध्यपर्याप्तकों में पहलेके २ काल, एकेंद्रीमें ४ काल, त्रसों में ५ काल कीर आहारकशरीरमें पहलेके विना आगेके ४ काल हैं ॥ ५८५ ॥

कम्मोरालियमिस्सं ओरालुस्सासभास इति कमसो । काला हु समुग्घादे उवसंहरमाणगे पंच ॥ ५८६ ॥ कमौंरालिकमिश्रमौरालोच्छ्वासभाषेति कमशः। काला हि समुद्वाते उपसंहरमाणके पश्च ॥ ५८६ ॥

अर्थ—समुद्धातकेवलीके कार्माण १ औदारिकमिश्र २ औदारिकशरीरपर्याप्ति ३ उश्वा-सनिश्वासपर्याप्ति ४ माषापर्याप्ति काल ५ इस प्रकार पांच काल कमसे अपने प्रदेशोंका संकोच करने (समेटने) के समय ही होते हैं। किंतु विस्तार (फैलाने) के समय ३ ही काल हैं॥ ५८६॥

अब इन्ही तीन कालोंका खुलासा करते हैं;—
ओरालं दंडदुगे कवाडजुगले य तस्स मिस्सं तु ।
पदरे य लोगपूरे कम्मे व य होदि णायच्यो ॥ ५८७ ॥
औरालं दण्डद्विके कपाटयुगले च तस्य मिश्रं तु ।
पतरे च लोकपूरे कम्भीण वा च भवति ज्ञातच्यः ॥ ५८७ ॥

अर्थ—दंडसमुद्धातके करने वा सनेंटनेरूप चुगलमें अर्थात् दो समयोंमें औदारिक शरीर पर्याप्ति काल हे, कपाट समुद्धातके करने और समेटनेरूप युगलमें ओदारिकमिश्र- शरीर काल हे, प्रतरसमुद्धातमें और लोकपूरणसमुद्धातमें कार्माणकाल हे । इसप्रकार प्रदेशोंके विद्धार करनेपर २ ही काल होते हें ऐसा जानना चाहिये। किंतु श्वासोच्छ्वास और भाषापर्याप्ति समेटते समयही होती हें । क्योंकि मृल्झरीरमें प्रवेश करते समयसेही संज्ञी पंचेन्द्रियकी तरह कमसे पर्याप्ति पूर्ण करता है। अतएव वहां पांचो काल संमव हैं ॥५८७॥

आगे नामकर्मके उदयसानोंकी उत्पत्तिका कम १ गाथाओंसे कहते हैं:

णामध्वीदयवारस गइजाईणं च तसतिज्ञम्माणं।
सुभगादेजजसाणं जुम्मेकं विग्गहे वाणू॥ ५८८॥
नामध्वीदयद्वादश गतिजातीनां च त्रसत्रियुग्मानाम्।
सुभगादेययशसां युग्मैकं विश्रहे वातुः॥ ५८८॥

अर्थ—''तेजदुगं वण्णचऊ'' इस गाथामें कही हुई नामकर्मकी १२ ध्रुवपकृतियं, १ गिति, ५ जाति, और त्रसादि तीन युगल—त्रसस्थावर, वादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्तमेंसं एक २, तथा सुभग—आदेय और यशस्कीर्ति, इन तीनके जोड़ा—मेंसे एक एक प्रकृतिका बीर ४ आनुपूर्वी प्रकृतियोंमेंसे कोई एकका उदय होनेसे कुल २१ प्रकृतिह्रप स्थानका उद्य विप्रहगतिमेंही होता है, क्योंकि इनमें आनुपूर्वी भी गिनी है । अत एव ऋनुगतिवालिंक २४ आदिका ही उदय माना है ॥ ५८८ ॥

मिस्सिम्मि तिअंगाणं संठाणाणं च एगदरगं तु । पत्तेयदुगाणेको उवघादो होदि उदयगृदो ॥ ५८९ ॥ मिश्रे ज्यङ्गानां संख्यानानां च एकतरकं तु । प्रत्येकद्विकयोरेकः उपघातो भवति उदयगतः ॥ ५८९ ॥

अर्थ—उक्त २१ प्रकृतिरूप उदयस्थानमेंसे आनुपूर्वीके घटाने और ओदारिकादि तीन शरीरोंमेसे एक, छह संस्थानोंमेसे १, प्रत्येक—साधारण इन दोनोंमेसे एक, और उपवात-में चार उनमें मिलानेसे २४ का स्थान होता है । इस स्थानका मिश्रशरीरके कालमें उद्ये होता है ॥ ५८९ ॥

तसिमस्ते ताणि पुणो अंगोवंगाणसेगदरगं तु ।
छण्हं संहङणाणं एगदरो उदयगो होदि ॥ ५९० ॥
परघादमंगपुण्णे आदावदुगं विहायमविरुद्धे ।
सासवची तप्पुण्णे कमेण तित्थं च केविरुणि ॥५९१॥ जुम्मं।
त्रममिश्रे तानि पुनः अङ्गोपाङ्गानामेकतरकं तु ।

पण्णां संहननानामेकतरमुदयकं भवति ॥ ५९० ॥ पर्यानमङ्गपूर्णे आतापिंडकं विहायोऽविरुद्धे । धामवचमी तत्पूर्णे क्रमण तीर्थ च केविति ॥ ५९१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ-पहले कही हुई ४ प्रकृतियां, तीन अगोपांगोंमंसे १, छह रोहननींमंगे १, ये सब ६ प्रकृतियां निश्रवरीरवाले त्रमजीवके उद्यक्षीम्य हैं । और द्यारिपगीनिकालमें ही पर घाट प्रकृति त्रम सावरेकि उदय योग्य होती हैं । आताप-उद्योत ये दोनों तथा दोनों विहायोगित—ये स्विकद्ध योग्य त्रसस्वावरके पर्याप्तिकालमें उदय योग्य होती हैं। उच्छ्वास स्वीर स्वरुगल—इनका स्वपने २ पर्याप्तिकालमें उदय होता है। स्वीर तीर्थकर प्रकृतिका उदय केवलीकेही होता है॥ ५९०।५९१॥

थाने एक २ जीवकी अपेक्षा एक २ समयमें जो नामकर्मके उदय स्थान संभव हैं वे नाना जीवोंकी अपेक्षासे कहे हैं, अब यहां उन्हींको दिखलाते हैं;—

वीसं इगिचउवीसं तत्तो इगितीसओत्ति एयधियं।
उदयद्वाणा एवं णव अट्ट य होंति णामस्स ॥ ५९२ ॥
विशमेकचतुर्विशं तत एकत्रिंशदिति एकाधिकम्।
उदयस्थानान्येवं नवाष्ट च भवन्ति नाम्नः ॥ ५९२ ॥

अर्थ—नामकर्मके टदयस्थान, २०, २१, २१ के ३ और इससे कपर एक एक सिक ३१ के स्थान पर्यंत ७, तथा ९ और ८ का इस प्रकार १२ हैं ॥ ८९२ ॥ सब उन स्थानोंके स्थानियोंको कहते हैं:—

> चढुगदिया एइंदी विसेसमणुदेविणरयएइंदी । इगिवितिचपसामण्णा विसेससुरणारगेइंदी ॥ ५९३ ॥ सामण्णसयलवियलविसेसमणुस्ससुरणारया दोण्हं । सयलवियलसामण्णा सजोगपंचक्खवियलया सामी॥५९४॥जुम्मं ।

चतुर्गतिका एकेन्द्रिया विशेषमनुदेवनिरयैकेन्द्रियाः । एकद्वित्रिचपसामान्या विशेषसुरनारकैकेन्द्रियाः ॥ ५९३ ॥ सामान्यसकलविकलविशेषमनुष्यसुरनारका द्वयोः । सकलविकलसामान्याः सयोगपश्वासविकलकाः स्वानिनः॥५९४॥ युग्मम् ।

अर्थ—२१ के सानके चारोंगितके जीव सानी हैं, २४ के एकेंद्री, २५ के विशेष-मनुष्य-देव—नारकी-एकेंद्री सानी हैं, २६ के एकेंद्री-दोइंद्रिय-तेइंद्री—चौइंद्री—पंचेंद्री-सामा-न्यर्जीव सानी हैं, २७ के विशेषपुरुष-देव नारकी-एकेंद्री सानी हैं, २८ सार २९ के सानके सानान्यपुरुष-पंचेंद्री-विकलेंद्री-विशेषपुरुष-देव-नारकी सानी हैं, ३० के पंचेंद्री-विकलेंद्री—सानान्यपुरुष सानी हैं, ३१ के सयोगकेवली-पंचेंद्री-दोइंद्री-लादि-विकलेंद्री जीव सानी हैं. ९ सार ८ के सानके सयोगकेवली सानी हैं।॥ ५९२।५९१॥

> एगे इगिनीसपणं इगिङन्नीसद्वनीसतिण्णि णरे। सयसे नियसेनि तहा इगितीसं चानि नेचिठाणे॥ ५९५॥ सुरणिरयनिसेसणरे इगिपणसगनीसतिण्णि ससुघादे। मणुसं ना इगिनीसे नीसं स्नाहियं तित्यं॥ ५९६॥

देवाहारे शस्तं कालविकल्पेषु भङ्ग आनेयः। च्युच्छित्रं ज्ञात्वा गुणप्रतिपत्रेषु सर्वेषु ॥ ६०२ ॥

अर्थ—चारप्रकारके देवोंमें और आहारकशरीरसहित प्रमत्तमें प्रशस्तप्रकृतियोंका ही उदय है, इसकारण उनके सबकालके उदयस्थानोंमें एक एक ही भंग है। और सासादना-दिगुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीवोंमें अथवा विग्रहगितकार्माणादिकके कालमें व्युच्छिन्न प्रकृतियोंको जानकर शेष प्रकृतियोंके भंग यथासंभव समझलेना ॥ ६०२॥

वीसादीणं भंगा इगिदालपदेसु संभवा कमसो ।
एकं सद्घी चेव य सत्तावीसं च उगुवीसं ॥ ६०३ ॥
वीसुत्तरल्वसया वारस पण्णत्तरीहि संजुत्ता ।
एकारससयसंखा सत्तरससयाहिया सद्घी ॥ ६०४ ॥
ऊणत्तीससयाहियएकावीसा तदोवि एकद्घी ।
एकारससयसहिया एकेक विसरिसगा भंगा ॥६०५॥ विसेसयं ।

विंशादीनां भङ्गा एकचत्वारिंशत्पदेषु संभवाः क्रमशः ।
एकः षष्टिः चैव च सप्तविंशं च एकोनविंशम् ॥ ६०३ ॥
विंशोत्तरपट् च शतानि द्वादश पश्चसप्ततिभिः संयुक्ताः ।
एकादशशतसंख्या सप्तदशशताधिकाः पष्टिः ॥ ६०४॥ ॥
एकोनिंशिच्छताधिकैकविंशं ततोपि एकपष्टिः ।
एकादशशतसहिता एकैकं विसदशका भङ्गाः ॥ ६०५ ॥ विशेषकम् ।

अर्थ—२० के स्थान को आदिलेकर स्थानों के भंग ४१ जीवपदों की अपेक्षा यथासंभव कमसे १, ६०, २७, १९, ६२०, १२, ११७५, १७६०, २९२१, ११६१, होते हैं। तीर्थसमुद्धातकेवलीका १ भंग है किंतु वह पुनरुक्तभंग है अत एव अयोगकेवलीके तीर्थंकर प्रकृति सहित ९ का १ और तीर्थंकर रहित ८ का १ भंग—इसपकार कुल ७७५८ मंग होते हैं॥ ६०३। ६०४। ६०५॥

आगे उन पुनरुक्तमंगोंको कहते हैं;—

सामण्णकेविलस्स समुग्घादगदस्स तस्स विच भंगा। तित्थस्सवि सगभंगा समेदि तत्थेकमविणक्को ॥ ६०६॥ सामान्यकेविलनः समुद्धातगतस्य तस्य वचिस भङ्गाः। तीर्थस्यापि स्वकभङ्गाः समा इति तत्रैकोपनेयः॥ ६०६॥

अर्थ-भाषापर्याप्तिकालमें सामान्यकेवलीके तथा समुद्धातसहितसामान्यकेवलीके ३० के स्थानमें चौबीस चौबीस भंग समान हैं। ओर तीर्थंकर केवली व तीर्थंकर समुद्धात-

```
क्षेत्रहरूतः ।
```

केरतीके हुई के खनमें दल दल मंग हैं सो वह मी स्वत् हैं। इकता में दुध क्षित्व होतेने बहुन नहीं करने चहिने ॥ ६०६॥ करे इन्सक्ते का मंदिर कहते हैं —

पास्यसिन्निम् धुस्तस्य उत्रिम्युपान भंगा ने। ष्ठारुचा इदि जनियम भिन्या मिन्छला मंगेसु॥ ६०७॥

: :

7

त्र एक्टांकेन्द्र व्यवस्थानाः व्यवस्थानाः सङ्गा दे।

इंतरका इति क्यमीय समिता निध्यस सङ्ग्रेष ॥ ६०७ ॥ वर्षे प्रतिक्षिण्यक्ष्युव्यक्षेत्र इतके कारके वर्षेत् एक उन दिन्य नीमें की संद है वे लिख हिंदी संगति छम्म होने उत्तरक हैं, ब्राहिये उन उत्तरक संगति वद्यक्त केवल निरम्हाटक मंगानहीं उनको मी कहा ग्रा है। दिए ॥ राव एक भीतिक सब कोड़ कहते हैं -

जडवरणा सचसया सचसहत्सा य होति पिंडेण। उद्युश्यो भंगा ज्ञाहायपरक्षमुहिहा ॥ ६०८॥

लड्डाक्ष कर् सरक्रताने सरक्रकारी व स्वति विस्कृत। वह्दस्ताचे सङ्घ क्षवहादत्रसङ्ग्रेलीहरः ॥ ६०८॥

जर्भ-रहायदारहित प्रक्रमदाके की महादौर समीचे ग्रमकर्म कुम्बर्स दीन कार्दिके हरें के १२ वहरता मोने व्यक्तक मंग सब निकाल ७३५८ वहीं हैं।। ६०८॥ वारे नमक्तीके वस्त्वताक इक्ता १९ रामकोचे करते हैं-

तिदुइपिएडरी एडरी जडचडरोकहियसीदि सीदी य । जनासीरष्टचरि सचचरि इस द एवं सचा ॥ ६०९ ॥ बिद्धमेकनवतिः सद्तिः सद्वतुद्धमेविकागीतिस्गीतिस्

इकेन कीत्रहस्त्रही सन सन्दिः इस स नद सन्दिने ॥ ६०९ ॥ वर्षे—१३, ९२, ९१, ९०, ८८, ८१, ८२, ८०, ७९, ७८, ७७, १० ह्या ६ क्लिक प्रकार १६ सल सार है। ६०९ ॥

स्व उसली जिल्ले बहरती हैं-

सन्दं तित्याहारुमकां सुरित्यू एउचारिहरे। डक्टिइ हरे वह तेरे होतिसा इस्टावर्द ॥ ६१० ॥ सई हरिक्सोन्दोनं स्टिन्स्यन्त्र देवनु हैंहै। इंडेकिट हो पहुंचा वर्षाता प्रतितः हान्यक्त् ( ६१० ॥

कर महिल्ल हैं है है है है है है है है है

देवाहारे शस्तं कालविकल्पेषु भङ्ग आनेयः । व्युच्छित्रं ज्ञात्वा गुणप्रतिपत्रेषु सर्वेषु ॥ ६०२ ॥

अर्थ—चारप्रकारके देवोंमें और आहारकशरीरसिंहत प्रमत्तमें प्रशस्तप्रकृतियोंका ही उदय है, इसकारण उनके सबकालके उदयस्थानोंमें एक एक ही मंग है। और सासादना-दिगुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीवोंमें अथवा विग्रहगितकामीणादिकके कालमें व्युच्छित्र प्रकृतियोंको जानकर शेष प्रकृतियोंके मंग यथासंभव समझलेना ॥ ६०२ ॥

वीसादीणं भंगा इगिदालपदेसु संभवा कमसो।
एकं सद्घी चेव य सत्तावीसं च उगुवीसं॥ ६०३॥
वीसुत्तरल्ञचसया वारस पण्णत्तरीहि संजुता।
एकारससयसंखा सत्तरससयाहिया सद्घी॥ ६०४॥
कणत्तीससयाहियएकावीसा तदोवि एकद्घी।
एकारससयसहिया एकंक विसरिसगा भंगा॥६०५॥ विसेसयं।
विशादीनां भङ्गा एकचत्वारिशत्पदेषु संभवाः क्रमशः।
एकः षष्टिः चैव च सप्तविशं च एकोनविशम्॥ ६०३॥
विशोत्तरपट् च शतानि द्वादश पश्चसप्ततिभिः संयुक्ताः।
एकादशशतसंख्या सप्तदशशताधिकाः पष्टिः॥ ६०४॥॥
एकोनत्रिशच्छताधिकेकविशं ततोपि एकषष्टिः।
एकादशशतसहिता एकंकं विसदशका भङ्गाः॥ ६०५॥ विशेषकम्।

अर्थ—२० के स्थान को आदिलेकर स्थानों के भंग ४१ जीवपदों की अपेक्षा यथासंग्र कमसे १, ६०, २७, १९, ६२०, १२, ११७५, १७६०, २९२१, ११६१, होते हैं। तीर्थसमुद्धातकेवलीका १ भंग है किंतु वह पुनरुक्तभंग है अत एव अयोगकेवलीके तीर्थकर प्रकृति सहित ९ का १ और तीर्थकर रहित ८ का १ भंग—इसपकार कुल ७७५८ मंग होते हैं॥ ६०३। ६०४। ६०५॥

आगे उन पुनरुक्तमंगोंको कहते हैं;—

सामण्णकेविलस्स समुग्घादगदस्स तस्स विच भंगा।
तित्थस्सिव सगभंगा समेदि तत्थेकमवणिज्ञो ॥ ६०६॥
सामान्यकेविलनः समुद्धातगतस्य तस्य वचिस भङ्गाः।
तीर्थस्यापि स्वकभङ्गाः समा इति तत्रैकोपनेयः॥ ६०६॥

अर्थ-भापापर्याप्तिकालमें सामान्यकेवलीके तथा समुद्धातसहितसामान्यकेवलीके <sup>३०</sup> के स्थानमें चौबीस चौबीस भंग समान हैं। और तीर्थंकर केवली व तीर्थंकर समुद्धा<sup>त</sup>

यकी उद्देलना करते हैं। उसके वाद एकेन्द्री-विकलेंद्री और सकलेन्द्रिय जीव शेष देव-द्विकादिकोंकी उद्देलना करते हैं॥ ६१३॥

आगे उस उद्देलनाके अवसरका काल कहते हैं;--

वेदगजोग्गे काले आहारं उवसमस्स सम्मत्तं। सम्मामिच्छं चेगे वियले वेगुव्वछकं तु ॥ ६१४ ॥ वेदकयोग्ये काले अहारमुपशमस्य सम्यक्त्वम्। सम्यग्मिथ्यं चैकस्मिन् विकले वैगूर्वपट्टं तु ॥ ६१४ ॥

अर्थ—वेदकसम्यक्त्वयोग्यकालमें आहारककी उद्वेलना, उपशमकालमें सम्यक्त्वप्रकृति वा सम्यग्निध्यात्वप्रकृतिकी उद्वेलना करता है। और एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय पर्यायमें वैकि-यिकपटुकी उद्वेलना करता है।। ६१४॥

भागे इन दोनों कालोंका लक्षण कहते हैं;—

उद्धिपुधत्तं तु तसे प्रहासंख्णमेगमेयक्खे । जाव य सम्मं मिरुसं वेदगजोग्गो य उवसमस्सतदो ॥ ६१५ ॥ उद्धिपृथक्त्वं तु त्रसे पल्यासंख्योनमेकमेकाक्षे । यावच सम्यं मिश्रं वेदकयोग्यश्च उपशमस्य ततः ॥ ६१५ ॥

अर्थ—सम्यक्त्वमोहनीयकी क्षीर मिश्रमोहनीयकी स्थिति पृथवत्वसागर प्रमाण त्रसके रोप रहे क्षीर पल्यके असंख्यातवें भाग कम एक सागर प्रमाण एकेन्द्रीके रोप रह जावे वह "वेदकयोग्य कारु" है। क्षीर उससे भी सत्तारूप स्थिति कम हो जाय तो वह उपशम-कारु कहा जाता है। ११५॥

लागे तेजकाय और वायुकायकी उद्वेलन प्रकृतियोंको दिखाते हैं;—
तेउदुगे मणुवदुगं उचं उन्वेलदे जहणिणदरं।
प्रहासंखेजदिमं उन्वेलणकालपरिमाणं ॥ ६१६॥
तेजोद्विके मनुष्यद्विकमुचमुद्वेल्यते जघन्येतरत्।
पत्यासंख्येयिममुद्वेलनकालपरिमाणम्॥ ६१६॥

अर्थ—तेजकाय और वायुकायके मनुष्यगतियुगल और उचगोत्र—इन तीनकी उद्देलना होती है। और उस उद्देलनाके कालका प्रमाण जपन्य अथवा उत्कृष्ट पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है॥ ६१६॥

अब उसीको कहते हैं;—

पहासंखेबदिमं ठिदिमुन्देहदि मुहुत्तअंतेण । ं के पु...्रि पहासंखेबकाटेण ॥ ६१७ ॥ ेपस्यासंख्येयिमां शितिमुद्रेलयति मुहूर्तान्तरेण । संख्येयसागरिक्षितिं पस्यासंख्येयकालेन ॥ ६१७ ॥

अर्थ—पत्वके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थितिकी अंतर्भ्रह्तंकालगें उद्रेलना करता है। सन एव संख्यातसागर प्रमाण मनुष्यद्विकादिकी सत्तारूपस्थितिकी उद्रेलना नैराशिकविधिरे पत्तके असंख्यातवें भाग प्रमाण कालमें ही करसकता है ऐसा सिद्ध होता है॥ ६१०॥ नागे सम्यक्तादिककी विराधना (छोड़देना) कितनी वार होती है यह कहते हैं—

सम्मत्तं देसजमं अणसंजोजणविहिं च उक्तरसं। पहासंखेजदिमं नारं पडियजदे जीवो ॥ ६१८ ॥

सम्यक्तं देशयममनसंयोजनविधि च उत्कृष्टम् । पन्यासंस्थेयं वारं प्रतिपथते जीवः ॥ ६१८ ॥

ार्थ-गणमीपज्ञमसम्पाला, वेदक (बायोपश्चिक) सम्यवस्व, देशसंयम और अनंता-द्वांनी क्यापके निर्मणोजनकी विभि-इन चारोंको यह जीव उस्कृष्ठपने अधीत् अभिकरो स्विक पण्यके अर्थक्याचों भाग समयोंका जितना प्रमाण है उतनी वार छोड़ २ के पुनः पुक्त महाण करना है। पीछे नियमरो सिद्धपदको ही पाता है॥ ६१८॥

चतारि वारमुवनमसेढिं समग्रहदि खविदकम्मंसो । वक्तीमं वाराइं संजममुबलिह्य णिव्यादि ॥ ६१९ ॥

चतुरं तारानुषद्यमञ्जूषि समारोह्ति क्षपितकर्माशः । हार्षिद्यद्वारान संयमगुष्टस्य निर्वाति ॥ ६१९ ॥

अर्थ — उप्टार्यक्षिप अधिकसे अधिक चार दर्फ ही चढता है, पीछे कर्मीके अंगीकी रूप करता हुआ अप प्रेणी चड मोशको ही जाता है। और सकलगंबमकी उत्हारणीये ३२ वट हैं पालकरता दें पीडे मोशको पाप होता है॥ ६१९॥

निश्वादाराणुसर्यं सद्यं नित्थं ण मिच्छगादितियं । तस्म तक्तिस्याणं नग्गुणठाणं ण संस्वद्धं ॥ वीर्वदेशने सर्व वीर्व स विषयकावित्रंगः।

र्वाक्षकार्यस्थे सर्वे तीवे न सिष्ट्यकाष्ट्रिये । रूप्तिकर्वर्यस्थे राणां सद्भाष्यानं न संस्वति ॥

करों करेंगों है है। अवेशान गुण्यानीते नामकविष्य गरनायानीती गोजना करने हैं।

<sup>्</sup>रात्म त्या हिन्द्र प्रदेशके प्रवाहित कर एवं कर कर करवर नहीं दिया है। इसका आने भी तहीं दिया है। इस किए दिए एक रूपना जीएना स्वीदेश जिंग आवश्यात कर नेता। महिन स्वास नहीं हैं। इस रूपन के कार्य क्षेत्रक क्षेत्रक प्रवाह होता हैं। कारत नाम होवारी खोदन होती से नहीं साथ साथ करीं कि कार करने के कार्य की करोग दिन के के दिन कर स्वाहित करते हैं। इनके में सुकारना करते हैं।

पृथिवीकायादि सत्र तिर्थंचोंमं ९२-९०-८८-८४-८२ के इसतरह पांच पां हें॥ ६२३॥

> वासीदिं विज्ञित्ता वारसठाणाणि होंति मणुवेसु । सीदादिचउद्वाणा छद्वाणा केविछदुगेसु ॥ ६२४ ॥ ब्यशीतिं वर्जियत्वा द्वादशस्थानानि भवन्ति मानवेषु ।

अशीत्यादिचतुःस्थानानि पदस्थानानि केविछिद्विकयोः ॥ ६२४ ॥

अर्थ—मनुष्योंमें ८२ के स्थानको छोड़कर शेप १२ स्थान होते हैं; परंतु सयोगकेव लीके ८० को आदिलेकर चार सत्त्वस्थान हैं, और अयोगकेवलीके ८० को आदिलेकर ह सत्त्वस्थान हैं॥ ६२४॥

समिवसमद्वाणाणि य कमेण तित्थिदरकेवलीस हवे। तिदुणवदी आहारे देवे आदिमचउकं तु ॥ ६२५॥ समिवपमस्थानानि च कमेण तीर्थेतरकेवलिनोः भवेयः।

विदिनवतिः आहारे देवे आदिमचतुष्कं तु ॥ ६२५ ॥

ार्य—केवलीके जो ४ जोर ६ सान कहे हैं उनमेंसे समसंख्यावाले तीर्थंकर केवलीके जोर विपमसंख्यावाले सान तीर्थंकरमकति रहित सामान्यकेवलीके होते हैं । आहारकीं २३-२२ के दो सान हैं और विमानवासी देवीमें आदिके ४ सत्वस्थान होते हैं ॥६२५॥ वाणउदिणउदिसत्ता भवणतियाणं च भोगभूमीणं । हेट्टिमपुद्धविचलकामवाणं च य सासणे णलदी ॥ ६२६ ॥ वाचविनविनविनसत्ता भवनविकाणां च भोगभूमीनाम् ।

अवस्तवपृथिवीचनुष्कमवानां च च सासने नवतिः ॥ **६२६** ॥

अर्थ — भननिक देनोकि, नोमधुनियामनुष्यतिर्यनोकि और भीनेकी अंग्रमादि वार नरकपुनिविद्यों है नार्यक्रवों है ९२ -९० इन दो स्थानोकी सत्ता है। तथा सासादन गुणक्षानी एक की तेकि एउ ९० का दी सत्त्वस्थान है । इस प्रकारसे बंभोदयसत्त्वकी अंग्री भी

र्चेद है । ६२६ ॥ आगे महित्येकि नेनोद्यमस्त्रेक जिस्योगा नेम कहनेकी मित्रा करते हैं।— मुख्यम्बय्दाणं यंथोद्यमस्तराणगंगा ह ।

મૃજી તાપવાલી ખેતા વધા દ્વાપાસામાં માં કું ! અગિદા હું તિમેલો મેં પણ પણ તેમાં માં ફર્સ્યા મુજા તારક હતોનો પ્રત્યોદ્વમ સ્વભાગ હતા કું ! મિલા હિલ્લિમેનો હતો પહાસ પ્રત્યામાં માં ફર્સ્યા !!

પ્રાપે—દુષ્પ્રકાર નદુષ્પ્રકૃષ્ટિનો કે કોર હતરવાઈ બનોઇટ ત્રેપોલ્યમ તથા બાત તથા બંધ એટ : દુષ્પેઢ શક્ય અત્ર દુષ્પ કર્ય -હક્ય-નના દુર્વેક બિનવોલા બંબીઇટ બિન્ટાળ કરતે હૈયા દેશ यही कहते हैं;--

अद्विहसत्तछन्त्रंधगेसु अद्वेव उदयकम्मंसा । एयविहे तिवियप्पो एयवियप्पो अत्रंधिमा ॥ ६२८ ॥ अष्टविधसप्तपड्वन्धकेषु अष्टैव उदयकमीशाः । एकविधे त्रिविकल्प एकविकल्प अवन्ये ॥ ६२८ ॥

अर्थ — मूलप्रकृतियों में सानावरणादि ८ प्रकारके वंधवाले अथवा सात प्रकार वंधवाले छह प्रकारके वंधवाले जीवों के उदय और सत्त्व आठ आठ प्रकारका ही जानना । जिसके क प्रकार मूल प्रकृतिका वंध है उसके उदय ७ प्रकार सत्त्व ८ प्रकार, अथवा उदय—सत्त्व नों सात सात प्रकार, अथवा चार चार प्रकारके होनेसे तीन भेद होते हैं । जिसके एक कृतिका भी वंध नहीं है उसके उदय और सत्त्व चार २ प्रकारके होनेसे एक ही विकल्प ति है ॥ ६२८ ॥

आगे इन त्रिसंयोगी भंगोंको गुणस्थानोंमें घटित करते हैं;—

मिस्से अपुन्वजुगले विदियं अपमत्तओत्ति पढमदुगं । सुहुमादिसु तदियादी वंधोदयसत्तभंगेसु ॥ ६२९ ॥ मिश्रे अपूर्वयुगले द्वितीयमप्रमत्त इति प्रथमद्विकम् । सूक्ष्मादिषु दतीयादिः वन्धोदयसत्त्वभङ्गेषु ॥ ६२९ ॥

अर्थ—उक्त वंध उदय सत्त्वके मंगोंनेंसे गुणसानोंकी अपेक्षा मिश्रगुणसान और पूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण, इन तीन गुणसानोंमें दूसरा भंग है। अर्थात् सात मूल-कृतिका वंध और उदय तथा सत्त्व आठ आठका पाया जाता है। मिश्रके विना अप्रमत्त-गुणसानपर्यंत ६ गुणसानोंमें आठ २ के वंध उदय सत्त्वरूप पहला और सातके वंध तथा ताठ २ के उदय सत्त्वरूप दूसरा मंग है। और सूक्ष्मसांपराय आदि अयोगीपर्यंत क्रमसे तिसरा मंग आदि जानना। अर्थात् छहका वंध आठ २ का उदय सत्त्व, एकका वंध सातका उदय आठका सत्त्व, एकका वंध सात २ का उदय सत्त्व, एकका वंध सातका उत्य आठका सत्त्व, एकका वंध सात २ का उदय सत्त्व, एकका वंध सातका उत्य सत्त्व, और वंधका अभाव उदय सत्त्व चार २ का । इस तरह यथासंभव समझना वाहिये॥ ६२९॥

आगे उत्तरप्रकृतियोंमें त्रिसंयोगी भंगोंको कहते हैं;—

वंधोदयकम्मंसा णाणावरणंतरायिए पंच । वंधोपरमेवि तहा उदयंसा होति पंचेव ॥ ६३०॥ वन्धोदयकमीशा ज्ञानावरणान्वराययोः पञ्च । वन्धोपरमेषि तथा उदयांशौ भवन्ति पञ्चेव ॥ ६३०॥

१ यहां पर अंश नाम सत्त्वका है।

अर्थ—ज्ञानावरण और अंतरायकर्मका पांच पांच प्रकृतिरूप वंघ उदय और सत्त सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानपर्यंत है। ओर वंघका अभाव होनेपर भी उन दोनोंकी उपयांतमोह और क्षीणमोहमें उदय तथा सत्त्वरूप प्रकृतियां पांच पांच ही हैं॥ ६३०॥

विदियावरणे णवर्वधगेसु चढुपंचउदय णवसत्ता । छन्त्रंधगेसु एवं तह चढुवंध छडंसा य ॥ ६३१ ॥ उवरदवंधे चढुपंचउदय णव छच सत्त चढु जुगळं । तदियं गोदं आउं विभज्ञ मोहं परं वोच्छं ॥ ६३२ ॥ जुम्मं । दितीयावरणे नववन्धकेषु चढुःपध्योदयः नवसत्ता । पट्वन्धकेषु एवं तथा चढुर्वन्धे पडंशाश्च ॥ ६३१ ॥ उवरतवन्धे चढुःपध्योदयः णव पट् च सत्त्वं चढुष्कं युगलम् । हतीयं गोज्ञगायुर्विभव्य मोहं परं वक्ष्ये ॥ ६३२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—दूसरे दर्शनावरणकी ९ प्रकृतियों के बंध करनेवाले मिथ्यादृष्टि और सासादनके उदय ५ का अथवा ४ का ओर सत्ता ९ की ही होती है। इसीप्रकार ६ प्रकृतियों के बंधक के भी उदय और सत्ता जानना। और ४ प्रकृतियों के बंध करनेवाले के पूर्वोक्तप्रकार—उदय बार पांचका सत्त्व नवका तथा ६ का भी सत्त्व पाया जाता है। जिसके बंधका अभाव है उसके उदय तो ४ वा ५ का है और सत्त्व ९ का वा ६ का है, तथा उदय—सत्त्व दोनोंही बार चारका भी है। अब वेदनीय गोत्र आयु, इन तीनों के भंगों का विभागकरके उसके वाद कमसे मोहनीयके भी भंगों को कहुंगा॥ ६३१।६३२॥

अब पहले वैदनीयके भंगोंको कहते हैं;—

सादासादेकदरं वंधुदया होति संभवद्वाणे । दोसत्तं जोगित्ति य चिरमे उदयागदं सत्तं ॥ ६३३ ॥ छट्टोत्ति चारि भंगा दो भंगा होति जाव जोगिजिणे । चडभंगाऽजोगिजिणे ठाणं पिं वयणीयस्स ॥६३४॥ जम्मं । सातासातैकतरं वन्धोदयौ भवतः संभवस्थाने । दिसत्तं योगीति च चरमे उदयागतं सत्त्वम् ॥ ६३३ ॥ पष्ठ इति चत्वारो भङ्गा द्वौ भङ्गौ भवतो यावत् योगिजिनम् । चतुर्भङ्गा अयोगिजिने स्थानं प्रति वेदनीयस्य ॥ ६३४ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—साता और असाता इन दोनोंमेसे एक ही का वंघ अथवा उदय योग्यसानमें होता है। और सत्त्व दो दो का ही सयोगीपर्यंत है। अयोगीके अंत समयमें जिसका उदय उसीका सत्त्व होता है। इसिलेये वेदनीयकर्मके गुणस्थानोंकी अपेक्षासे भंग इस प्रकार कहें हैं कि—प्रमत्तगुणसानपर्यंत चार भंग हैं, सयोगीजिनपर्यंत दो भंग होतें हैं, और अयोगी गुणसानमें ४ भंग हैं ॥ ६३३।६३४ ॥

आगे गोत्रकर्मके भंग कहते हैं;--

णीचुचाणेगदरं वंधुदया होति संभवद्वाणे। दोसत्ताजोगित्ति य चरिमे उचं हवे सत्तं॥ ६३५॥

नीचोचयोरेकतरं वंधोदयो भवतः संभवसाने । द्विसत्त्वमयोगीति च चरमे उचं भवेत् सत्त्वम् ॥ ६३५ ॥

अर्थ—नीचगोत्र और ऊंचगोत्र इन दोनोंनेंसे एक ही का वंध तथा उदय यथायोग्य सानोंनें होता है, और सत्त्व अयोगींके द्विचरम समयपर्यंत दोनोंका ही पाया जाता है । और उसके उपरितन समयनें जाकर उचगोत्रका ही सत्त्व पाया जाता है ॥ ६३५॥

उनुन्वेहिदतेज वाउम्मि य णीचमेय सत्तं तु ॥ । सेसिगिवियले सयले णीचं च दुगं च सत्तं तु ॥ ६३६ ॥ उन्नोदेलिततेजासि नायौ च नीचमेव सत्त्वं तु । शेपैकविकले सकले नीचं च दिकं च सत्त्वं तु ॥ ६३६ ॥

अर्थ—जिनके ऊंचगोत्रकी उद्वेरुना होगई है ऐसे तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंके नीचगोत्रका ही सत्त्व है, और रोप एकेन्द्री-विकटेन्द्री तथा पंचेंद्री, इनके नीचगोत्रका अथवा दोनोंका ही सत्त्व है ॥ ६३६॥

यही दिल्लाते हैं:-

उचुन्वेलिदतेज वाज सेसे य वियलसयलेसु । उप्पण्णपदमकाले णीचं एयं हवे सत्तं ॥ ६३७ ॥ उच्चोद्वेलिववेजिस वायौ शेपे च विकलसक्लेषु । उत्तन्नप्रथमकाले नीचमेकं भवेत् सत्त्वम् ॥ ६३७ ॥

अर्थ—उचगोत्रकी उद्रेलना सहित तेजकायिक और वायुकायिक जीवोक एक नीचगो-त्रका ही सत्त्व है। और ये दोनों मरण कर जिनमें उलल हों ऐसे एकेन्द्री—विकडेंद्री और पंचेन्द्री तिर्यवोमें उलक होनेके अंतर्रहर्तकाल पहले एक नीचगोत्रका हो सत्त्व हैं। पीछे उचगोत्रको बांधनेपर दोनोंका सत्त्व होता है॥ ६३७॥

> मिन्छादिगोदभंगा पण चहु तिसु दोग्णि अट्टरायेसु । एकेका जोगिजिणे दो भंगा होति णियनेण ॥ ६३८ ॥ मिन्यारी गोवभद्धाः पत्र पत्वारः विषु जै अट्टलानेषु । गोकाः अयोगिजिने हो भद्धी भवन्ति विपनेन ॥ ६३८ ॥

अर्थ—गुणस्तानोंकी अपेक्षासे गोत्रकर्मके भंग नियमसे भिष्यादृष्टि और सासादन गुण-स्तानमें कमसे ५ और ४ होते हैं। मिश्रादि तीन गुणस्तानोंमें दो दो भंग हैं। प्रमणिद आठ गुणस्तानोंमें गोत्रकर्मका एक एक ही भंग है। और अयोगकेवलीके दो भंग होते हैं। ६३८॥

सुरणिरया णरतिरियं छम्मासवसिद्वगे सगाउस्स ।

आगे आयुक्तर्मके भंग १३ गायाओंसे कहते हैं;—

णरितिरिया सद्याउं तिभागसेसिम्म उकस्सं ॥ ६३९ ॥ भोगभुमा देवाउं छम्मास्रविद्धिगे य वंधंति । इगिविगला णरितिरियं तेउदुगा सत्तगा तिरियं ॥६४०॥ जुम्मं । सुरिनरया नरितर्यश्चं पण्मासाविष्ठिष्टके स्वकायुगः । नरितर्यश्चः सर्वायृपि विभागशेषे उत्क्रष्टम् ॥ ६३९ ॥ मोगभूमा देवायुः पण्मासाविष्ठिष्टके च वन्नन्ति । एकविकला नरितर्यश्चं तेजोद्दिको सप्तकाः तिर्यश्चम् ॥ ६४० ॥ युगमम् ।

अर्थ—अपनी मुज्यमान आयुके अधिकसे अधिक ६ महीने शेप रहनेपर देव और नारकी मनुष्यायु अथवा तिर्यंचायुका ही बंध करते हैं । तथा मनुष्य और तिर्यंच अपनी आयुके तीसरे भागके शेष रहनेपर चारों आयुओं मंसे योग्यतानुसार किसी मी एकको बांधते हैं । भोगभूमिया जीव अपनी आयुके ६ महीने बाकी रहनेपर देवायुका ही वंध करते हैं। एकेन्द्री और विकलत्रय जीव, मनुष्यायु वा तिर्यंचायु दोंनों मेंसे किसी एकको बांधते हैं। परंतु तेजकायिक—वायुकायिक जीव और सातवीं पृथिवीके नारकी तिर्यंचआयुका ही वंध करते हैं। ६३९।६४०॥

इसप्रकार आयुके वंधसरूपको कहकर अब आयुके उदय-सत्त्वको कहते हैं: सगसगगदीणमाउं उदेदि वंधे उदिण्णगेण समं । दो सत्ता हु अवंधे एकं उदयागदं सत्तं ॥ ६४१ ॥

स्वकस्वकगतीनामायुक्देति वन्धे उदीर्णकेन समम् । द्वे सत्त्वे हि अवन्धे एकमुदयागतं सत्त्वम् ॥ ६४१ ॥

अर्थ—नारकी आदि जीवोंके अपनी अपनी गतिकी एक आयुका तो उदय ही होता है। और परभवकी आयुक्ता भी बंध हो जावे तो उनके उदयहर आयुसहित दो आयुक्ती सर्वा होती है। और जो परभवकी आयुक्ता बंध न हो तो एक ही उदयागत आयुक्ती सर्वा रहती है: ऐसा नियमसे जानना ॥ ६४१ ॥

एके एकं आऊ एकभवे वंधमेदि जोग्गपदे । अडवारं वा तत्थिव तिभागसेसे व सन्वत्थ ॥ ६४२ ॥ एकस्मिन्नेकमायुरेकभवे वन्धमेति योग्यपदे । अष्टवारं वा तत्रापि त्रिभागशेषे एव सर्वत्र ॥ ६४२ ॥

अर्थ—एक जीवके एक भवमें एक ही आयु वंधरूप होती है। सो भी वह योग्यकालमें आठवार ही वंधती है, तथा वहांपर भी वह सब जगह आयुका तीसरा २ भाग शेष रहनेपर ही वंधती है।। ६४२।।

इगिवारं विज्ञता वही हाणी अवद्विदी होदि । ओवद्वणघादो पुण परिणामवसेण जीवाणं ॥ ६४३ ॥ एकवारं वर्जियत्वा वृद्धिः हानिः अवस्थितिः भवति ।

अपवर्तनघातः पुनः परिणामवशेन जीवानाम् ॥ ६४३ ॥

अर्थ—पूर्वकथित आठ अपकर्पणों (त्रिभागों) में पहलीवारके विना द्वितीयादिवारमें जो पहले वारमें आयु वांघी यी उसीकी स्थितिकी वृद्धि वा हानि अथवा अवस्थिति होती है। और आयुक्ते वंध करनेपर जीवोंके परिणामोंके निमित्तसे उदयप्राप्त आयुक्ता अपवर्तन्यात (कदलीघात—घटजाना) मी होता है। भावार्थ—आठ अपकर्पणोंमें समीके अन्दर आयुक्ता वंध हो ही ऐसा नियम नहीं है। जहांपर आयुवंधके निमित्त मिलते हैं वहीं वंध होता है। तथा जिस अपकर्पणमें जिस आयुक्ता वंध हो जाता है उसके अनंतर उसी आयुक्ता वंध होता है, परन्तु परिणामोंके अनुसार उसकी स्थिति कम जादे या अवस्थित हो सकती है। तथा उसका उदय आनेपर कदलीघात मी हो सकता है।। ६४३।।

एवमवंधे वंधे उदारदंधेवि होति भंगा ह । एकस्सेक्सिम भवे एकाउं पिंड तये णियमा ॥ ६४४ ॥ एवमवन्धे वन्धे उपरवद्येषि भवन्ति भङ्गा हि । एकसैकस्मिन् भवे एकायुः प्रति त्रयो नियमात् ॥ ६४४ ॥

अर्थ—इसप्रकार वंध होनेपर अथवा वन्ध नहीं होनेपर व उस्त वंध अवसानं एक जीवके एक पर्यायमें एक एक आयुके प्रति तीन तीन भंग नियमसे होते हैं. भाषार्थ—किया भी जीवके आगामी आयुके वंधकी अपेक्षाले तीन भंग हो सकते हैं. आयामी आयुके वंधकी अपेक्षाले तीन भंग हो सकते हैं. आयामी आयुके वंधकी अपेक्षाले तीन भंग हो सकते हैं. आयामी आयुके वंधकी अपेक्षाले तीन भंग हो सहां पहला वंधका नंग, और जहां भूतमें भी वंध न हुआ हो और पर्तनानमें भी न हो रहा हो वहां दूनरा अपेक का भंग, और जहां भूतकालमें वंध हुआ हो पर्तनानमें न हो रहा हो वहां उत्सवनंग नीका भंग होता है।। ६४४॥

पकाउस्स तिभंगा संभवभाऊहिं ताडिदे पापा । जीवे इगिभवभंगा रुऊषगुण्धमसरित्ये ॥ ६५५ ॥ एकायुपः त्रिभङ्गा संभवायुर्भिस्ताडिते नाना । जीवेषु एकभवभङ्गा रूपोनगुणोनमसदशे ॥ ६४५ ॥

अर्थ—उक्त एक एक आयुके तीन तीन भंगोंको विविधित गतिमें संभव होनेबाली आयुकी संख्यासे गुणा करनेपर नाना जीवोंकी अपेक्षा एक एक भवके भंग निष्पत्र होते हैं। सो देव नारकमें दो २ आयुका ही वंध संभव है, अतः वहां छह २ भंग होते हैं। और मनुष्य तिर्यचोंके चारोंका बंध संभव है, अतः ३ को ४ से गुणनेपर बारह भंग होते हैं। और अपुनरुक्त भंगोंकी अपेक्षा बध्यमान आयुकी संख्याख्य गुणाकारमें एक बटाके जो प्रमाण हो उसे पूर्वकथित भंगोंमें घटानेसे अपुनरुक्त भंग होते हैं। अतुष्य देव नारकमें पांच २ और मनुष्य तिर्यचमें नो नो भंग अपुनरुक्त समझने चाहिये॥ ६४५॥

अव गुणसानोंमें आयुके अपुनरुक्त भंगीको दिखाते हैं;—

पण णय णय पण भंगा आउचउकेसु होति मिच्छिमि । णिरयाउवंधभंगेणूणा ते चेव विदियगुणे ॥ ६४६ ॥ पश्च नव नव पश्च भन्ना आयुश्चतुक्केषु भवन्ति मिध्ये । निरयायुर्वन्धभन्नेनोनास्ते चैव द्वितीयगुणे ॥ ६४६ ॥

अर्थ—वे अपुनरुक्त भंग मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमं नरकादिगतिमं चार आयुओंके क्रमते ५, ९, ९, ५ जानना चाहिये । और दूसरे गुणस्थानमं नरकायुके विना वंघरूप भंग होते हैं, अतएव वहांपर ५, ८, ८, ५ भंग जानना ॥ ६४६ ॥

सवाउवंधभंगेणूणा मिस्सिम्स अयदसुरणिरये । णरितिरिये तिरियाऊ तिण्णाउगवंधभंगूणा ॥ ६४७ ॥ सर्वायुर्वन्धभङ्गेनोना मिश्रे अयतसुरिनरये । नरितरिश्च विर्यगायुः विकायुष्कवन्धभङ्गोनाः ॥ ६४७ ॥

अर्थ—जो कि पहले आयुवंघकी अपेक्षा भंग कहे गये थे वे सव कमकरनेसे मिश्रगुण स्थानमें नरकादि गतियों में कमसे ३, ५, ५, ३ भंग होते हैं, और असंयत गुणस्थानमें देव—नरकगतिमें तो तिर्थंचआयुका बंघरूप भंग न होनेसे चार चार भंग हैं तथा मनुष्य तिर्थंचगतिमें आयुवंघकी अपेक्षा नरकतिर्थंचमनुष्यायुवंघरूप तीन भंग न होनेसे छह छहीं भंग हैं, क्योंकि इनके बंघका सासादनगुणस्थानमें ही व्युच्छेद (बंधका अभाव) हो जाता है।। ६४७।।

देस गरे तिरिये तियतियभंगा होति छट्टसत्तमगे। तियभंगा उवसमगे दोहो खवगेसु एकेको॥ ६४८॥ देशे नरे तिरिध त्रिकत्रिकभङ्गा भवन्ति पष्टसप्तमके। त्रिकभङ्गा उपशमके द्वौ द्वौ क्षपकेषु एकेकः॥ ६४८॥ अर्थ—देशसंयत गुणसानमें तिर्यंत और मनुप्योंमें वंध—अवंध—उपरतवंधकी अपेक्षा तीन तीन मंग होते हैं। छठे सातवें गुणसानमें मनुष्यके ही और देवायुके वंधकी ही अपेक्षा तीन तीन मंग होते हैं। उपशमश्रेणीमें देवायुका भी वंध न होनेसे देवायुके अवंध—उप-रतवंधकी अपेक्षा दो दो मंग हैं। और क्षपकश्रेणीमें उपरतवंधके भी न होनेसे अवंधकी अपेक्षा एक एक ही मंग है ऐसा जानना चाहिये॥ ६४८॥

आगे गुणस्थानोंमें जो सब गतियों संबंधी आयुक्ते भंग कहे गये हैं उन सबका जोड़ कहते हैं:—

अडछबीसं सोलस वीसं छत्तिगतिगं च चदुसु दुगं।
असरिसभंगा तत्तो अजोगिअंतेसु एकेको ॥ ६४९ ॥
अष्टपङ्किंशतिः षोडश विंशतिः पड् त्रिकत्रिकं च चतुर्पु द्विकम्।
असदृश्भंगाः तत अयोग्यन्तेषु एकैकः ॥ ६४९ ॥

अर्थ—सव मिलकर अपुनरुक्तभंग मिथ्यादृष्टि आदि ७ गुणसानों में क्रमसे २८, २६, १६, २०, ६, ३, हैं। उपरामश्रेणीवाले चार गुणसानों में दो दो भंग जानना। उसके बाद क्षपकश्रेणीमें अपूर्वकरणसे लेकर अयोगिगुणस्थानतक एक एक भंग कहा गया है॥ ६४९॥

आगे वेदनीय-गोत्र-आयु इन तीनोंके मिथ्यादृष्टिआदि सव गुणसानोंमें भंगोंकी संख्या कहते हैं;---

वादारुं पणुवीसं सोलसअहियं सयं च वेयणिये।
गोदे आउम्मि हवे मिच्छादिअजोगिणो भंगा ॥ ६५०॥
द्वाचत्वारिंशत् पश्चिवंशितः पोडशाधिकं शतं च वेदनीये।
गोत्रे आयुषि भवेयुः मिथ्याद्ययोगिनो भङ्गाः॥ ६५०॥

ं अर्थ - पहले जो मिथ्यादृष्टि आदि अयोगीपर्यंत गुणस्वानोंमें भंग कहे हें ने सब मिल्कर नेदनीयके ४२, गोत्रके २५ और आयुके ११६ होते हें ॥ ६५०॥

आगे वेदनीय-गोत्र-आयु इनके सामान्यरीतिसे पूर्वोक्त मूल भंगोंकी संख्या कहते हैं;—

वेयणिये अडभंगा गोदे सत्तेव होति भंगा हु।

पण णव णव पण भंगा आउचउक्केसु विसरित्था ॥ ६५१ ॥

वेदनीये अष्ट भन्ना गोत्रे सतैव भवन्ति भन्ना हि।

ः पश्च नव नव पश्च भङ्गा आयुश्चतुष्टेषु विसद्दशाः॥ ६५१ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त भंगोंमें अपुनरुक्त मूल भंग वेदनीयके ८, जीर गोत्रके ७ होते हैं। वधा चारों आयुओंके कमसे ५, ९, ९, ५ भंग होते हैं॥ ६५१॥

आगे मोहनीयके त्रिसंयोगी नंगोंको कहते हैं;—

उदयसान ९ के से हेकर तीन-अर्थात् ९ का ८ का ७ का, तथां सत्त्वसान एक २८ का ही जानना चाहिये॥ ६५५॥

सत्तरसं णवयतियं अडचउवीसं पुणोवि सत्तरसं । णवचड अडचउवीस य तिवीसतियमंसयं चउसु ॥ ६५६ ॥ । सप्तदश नवकत्रयमष्टचतुर्विशं पुनरिष सप्तदश । नवचतुष्कमष्टचतुर्विशं च त्रयोविशत्रयमंशकं चतुर्षे ॥ ६५६ ॥

अर्थ—मिश्रगुणसानमें वंध उदय सत्त्वसान ये तीनों क्रमसे १७ का, ९ को आदिलेकर तीन, तथा २८–२४ के दो स्थान हैं। उसके बाद असंयतगुणस्थानमें वंधादि तीन
क्रमसे १७ का, ९ को आदिलेकर चार स्थान, २८–२४ के दो स्थार २३ को आदिलेकर
तीन इसतरह कुल पांच, हैं। इसीतरह ये ही ५ सत्त्वस्थान असंयतादि अप्रमत्तगुणस्थानतक्
चार गुणस्थानोंमें भी जानने चाहिये॥ ६५६॥

तेरहुचऊ देसे पमदिदरे णव सगादिचत्तारि । तो णवगं छादितियं अडचडिरिगिवीसयं च वंधितयं ॥ ६५७ ॥ त्रयोदश अष्टचतुष्कं देशे प्रमत्तेतरयोः नव सप्तकादिचत्वारि । अतो नवकं पडादित्रयमष्टचतुरेकविंशकं च वंधत्रयम् ॥ ६५७ ॥

अर्थ—देशसंयतगुणसानमें वंघ उदय सत्त्व ये तीनों सान क्रमसे १३ का, ८ को जादिलेकर चार सान, तथा पूर्ववत् ५ हें। प्रमचगुणसान और अप्रमचगुणसान इन दोनों में वंघादिसान क्रमसे ९ का, ७ को लेकर चार, तथा पहलेकी तरह ५ हें। इसके वाद अपूर्वकरण गुणसानमें तीनों सान क्रमसे ९ का, ६ को आदिलेकर तीन, और २८-२४-२१ का इसप्रकार तीन हैं, और क्षपकके एक २१ का ही सान है॥ ६५७॥

पंचादिपंचवंधो णवमगुणे दोण्णि एकमुदयो हु। अद्वचदुरेकवीसं तेरादीअद्वयं सत्तं ॥ ६५८ ॥ पश्चादिपश्चवन्धो नवनगुणे द्वौ एक उदयस्तु। अष्टचतुरेकविंदां त्रयोदशाद्यष्टकं सत्त्वम् ॥ ६५८ ॥

अर्थ—नवने गुणसानमें ५ को आदिलेकर पांच वंधसान हैं। २ का १ का इसप्रकार दो उदयसान हैं। और २८-२४-२१ का इसतरह तीन सत्त्वसान हैं। तथा क्षपक्षेर्यणीवालेके १३ के को आदिलेकर ८ सत्त्वसान हैं। इसके ऊपर मोहके वंधका अभाव हैं जत एवं वहांपर उदय और सत्त्व दोकेही स्थान समझने चाहिये॥ ६५८॥

टोहेकुदओ सुहुमे अडच उरिगिवीसमेक्यं सत्तं। अडचडरिगिवीसंसा संते मोहस्त गुणठाणे॥ ६५९॥ छोभैकोत्यः स्इमे अप्रनतुरेकविश्वमेकं सन्वम् । अप्रनतुरेकविशांशाः शान्ते मोत्स गुणसाने ॥ १५९॥

अर्थ—स्इमसांपरायगुणसानमं उदयसान एक स्इमलोभस्य ही है। गोर सत्वसान २८-२४-२१ के तीन किंतु अपकशेणीयां हे १ प्रकृतिरूप एक ही है। इसके जार मोहके उदयका भी अभाव है। अतएव उपशांतकपाय गुणसानमें सत्त्वसान ही हैं गोर वे २८-२४-२१ के तीन हैं। यहां पर इतना और विशेष समश्रना कि जिस प्रकार दर्शवें गुणसानमें वंघसानका अभाव होनेसे उदयसत्त्वके ही दो सान कहे हैं जीर म्यारहवें उदयका भी अभाव होनेसे एक सत्त्वका ही स्थान कहा है, उसी प्रकार उपशांत मोहने आगे मोहका सत्त्व भी नहीं रहता अतएव उसका भी वर्णन नहीं किया है। इसप्रकार मोहनीयके वंघादि स्थान गुणस्थानोंमें जानने चाहिये॥ ६५९॥

आगे मोहनीयके वंघ उदय और सत्त्वशानोंके त्रिसंयोगमें जो विशेषता है उसकी

दिखाते हैं;---

वंधपदे उदयंसा उदयहाणेवि वंध सत्तं च ।
सत्ते वंधुदयपदं इगिअधिकरणे दुगाधेजं ॥ ६६० ॥
वन्धपदे उदयांशा उदयस्थानेषि वन्धः सत्त्वं च ।
सत्त्वे वन्धोदयपदमेकाधिकरणे द्विकाधेयम् ॥ ६६० ॥

अर्थ—नन्धसानमें उदयसान और सत्त्वसान ये दो सान, उदयसानमें वंधसान और सत्त्वसान, तथा सत्त्वसानमें भी वंधसान और उदयसान होते हैं। इसपकार एक जिनरणमें दो आधेय रहते हैं ऐसा समझना चाहिये॥ ६६०॥

उनमेंसे पहले वंधस्थानमें उदय-सत्त्वस्थानोंको कहते हैं;-

वावीसयादिवंधेसुद्यंसा चदुतितिगिचउपंच । तिसु इगि छद्दो अठ य एकं पंचेव तिद्वाणे ॥ ६६१ ॥ द्वाविशकादिवन्धेपृद्यांशाः चतुस्तिनिकैकचतुःपश्च । त्रिष्वेकः पट् द्वौ अष्ट च एकः पश्चैव त्रिस्थाने ॥ ६६१ ॥

अर्थ — वाईसके स्थानको आदिलेकर वंधस्थानों के कमसे उदयस्थान और सत्त्वस्थान इस मकार हैं; — २२ के में ४ उदयस्थान और ३ सत्वस्थान हैं, दूसरे वंधस्थानमें ३ उदयस्थान १ सत्त्वस्थान हैं, इससे आगेके तीन स्थानों में उदयस्थान चार और सत्वस्थान पांच हैं, इसके वाद एक वंधस्थानमें उदयस्थान १ सत्त्वस्थान ६ हैं, उससे आगेके एक वंधस्थानमें उदयस्थान २ सत्त्वस्थान ८ हैं, उसके वाद तीन वंधस्थानों उदयस्थान १ और सत्त्वस्थान पांच पांच हैं ॥ ६६१॥

आगे उन्हीं उदयादिस्थानोंको दिखाते हैं;

दसयचक पढमतियं णवतियमडवीसयं णवादिचक ।

द्शकचतुष्कं प्रथमत्रिकं नवत्रिकमष्टाविंशकं नवादिचतुष्कम् । अष्टचतुस्तिद्वषेकविंशमष्टचतुष्कं पूर्वे व सत्त्वं तु ॥ ६६२ ॥

अर्थ—उन उदयादिसानों में से वाईसके वंघसानमें १० के सानको आदिलेकर चार उदयसान हैं और २८ को आदिलेकर तीन सत्त्वसान हैं । २१ के वंघसानमें ९ के सानसे लेकर तीन उदयसान हैं और सत्त्वसान एक अड्डाईसका ही है। १७ के वंघसानमें ९ के सानसे लेकर १ उदयसान हैं और सत्त्वसान २८–२१–२२–२१ के पांच हैं। १३ के वंधसानमें ८ के सानसे लेकर १ उदयसान हैं और सत्त्वसान पूर्व कहे हुए ५ हैं।। ६६२।।

सगचउ पुर्व वंसा दुगमडचउरेक्क वीस तेरतियं।
दुगमेकं च य सत्तं पुर्व वा अत्थि पणगदुगं ॥ ६६३ ॥
सप्तचतुष्कं पूर्व वांशा द्विकमष्टचतुरेक विंशं त्रयोदशत्रयम्।
दिकमेकं च च सत्त्वं पूर्व वा अस्ति पश्चक दिकम्॥ ६६३ ॥

अर्थ—९ के वंधस्थानमें ७ को आदिलेकर ४ उदयस्थान हैं और सत्त्वस्थान पूर्वक-िषत ५ हैं। ५ के वंधस्थानमें २ का ही एक उदयस्थान है और सत्त्वस्थान उपधानकों २८-२४-२१ के तीन तथा क्षपकके १३ से लेकर तीन, इसप्रकार ६ हैं। ४ के वंधस्थानमें २ और १ प्रकृतिरूप दो उदयस्थान हैं और सत्त्यस्थान पूर्वोक्त कहे हुर ६ तथा पांच को आदिलेकर २ इसतरह ८ हैं॥ ६६३॥

> तिसु एकेकं उदओ अडचउरिगिवीससत्तसंजुनं । चदुतिदयं तिदयदुगं दो एकं मोहणीयस्म ॥ ६६४ ॥

त्रिषु एकैक उदय अष्टचतुरेकविद्यसम्बसंयुक्तम् । चतुस्त्रितयं त्रितयद्विकं द्वे एकं मोहनीयस्य ॥ ६६५ ॥

अर्थ—२-२ प्रकृतिस्व तीन वंधसानीने उद्यस्तान एक एक प्रकृतिस्व ती हैं लार सत्त्वसान २८-२४ के तीन और तीनके वंध सानके उ-३ के दो सानी के मिलानेने कुछ प होते हैं। २ के वंधसानने २-६ के सानीकी प्रेक्त तीन सानी कि निलानेने प होते हैं। तथा १ के वंधसानने सम्बस्तान प्रेक्ति तीन सानी के २-१ के सानको मिलानेने प हो जाते हैं। भाषार्थ=जिन जीको जिन सम्बन्धे २२ ता के हैं उसके उदय १० का अथवा ९ का या ८ का अथवा ७ का भी वाया जाते हैं जात सम्बन्धे २८ का २७ का अथवा ९ का या ८ का अथवा ७ का भी वाया जाते हैं जात सम्बन्धे २८ का २० का अथवा २६ का भी वाया जाते हैं। इंग्लेक्ट जाविका जवन ना सन्व स्थेता। इनम्बन्धे में एक्तिको वेबस्तानीको जीवको वाया जाते हैं। इंग्लेक्ट जाविका जवन ना सन्व स्थेता। इनम्बन्धे में एक्तिको वेबस्तानीको जीवको वाया के लिक्ट निल्लेक्ट वाया वाया के लिक्ट निल्लेक्ट वाया के लिक्ट निल्लेक्ट वाया वाया वाया के लिक्ट निल्लेक्ट नि

उदयकी व्युच्छित्ति और क्षपणा उद्वेलना करि सत्त्वव्युच्छित्तिको मी ध्यानमें लेका र भंगोंको समझलेना चाहिये ॥ ६६४ ॥

. आगे उदयस्थानको अधिकरण वनाके वंधस्थान और सत्त्वस्थानके आधेयहम भंगींर्क कहते हैं:—

दसयादिसु वंधंसा इगितिय तियछक चारिसत्तं च ।
पणपण तियपण दुगपण इगितिग दुगछचऊणवयं ॥ ६६५ ।
दशकादिषु वन्धांशा एकत्रिकं त्रिकपटूं चतुःसत च ।
पञ्चपञ्च त्रिकपञ्च द्विकपञ्च एकत्रिकं द्विकपट् चतुर्नवकम् ॥ ६६५ ॥

अर्थ---१० के स्थानको आदि लेकर उदयस्थानोंमें वंधस्थान और सत्त्वस्थान क्रमरे १-३, ३-६, ४-७, ५-५, ३-५, २-५, १-३, २-६, और ४-९ जा<sup>ने</sup> चाहिये॥ ६६५॥

अव वे कौनसे हैं सो दिखाते हैं;—

पढमं पढमतिचउपणसत्तरितग चढुसु वंधयं कमसो । पढमतिछस्सगमडचउतिदुइगिवीसंसयं दोसु ॥ ६६६ ॥ प्रथमं प्रथमत्रिचतुःपञ्चसप्तदशत्रिकं चतुर्धे वन्धकं कमशः । प्रथमत्रिपट्सप्त अष्टचतुस्तिद्विकैकविंशांशकं द्वयोः ॥ ६६६ ॥

अर्थ—पहले १० के उदयस्थानमें वंघस्थान पहला (२२ का) है, उसके बाद बार स्थानोंमें क्रमसे २२ के को आदि लेकर ३, और २२ के को आदि लेकर ४, तथा २२ के को आदि लेकर ५, एवं १७ के स्थानको आदि लेकर तीन वंघस्थान हैं। बार सत्त्वस्थान पहले वंघस्थानमें २८ आदिके तीन हैं, दूसरेमें पहले २८ के को आदिलेक ६ हैं, तीसरेमें २८ के को आदि लेकर ७ हैं, बोर चौथा तथा पांचवां इन दो उदयसान नोंमें २८—२४—२३—२२—२१ के इसतरह पांच सत्त्वस्थान हैं॥ ६६६॥

तेरदु पुन्वं वंसा णवमडचउरेकवीससत्तमदो । पणदुगमडचउरेकावीसं तेरसतियं सत्तं ॥ ६६७ ॥ त्रयोदशद्विकं पूर्व वांशा नवममष्टचतुरेकविंशसत्त्वमतः । पञ्चद्विकमष्टचतुरेकविंशं त्रयोदशत्रिकं सत्त्वम् ॥ ६६७ ॥

अर्थ---पांचपकृतिके उदयक्षानमें १३ के स्थानको लेकर दो वंधसान हैं और सत्त-स्थान पहलेकी तरह ५ हैं, चारके उदयस्थानमें ९ का ही वंधस्थान है और २८-२४-२१ के तीन सत्त्वस्थान हैं, उसके बाद २ के उदयस्थानमें ५ के स्थानको लेकर दो ही नंबस्थान हैं और २८-२४-२१ के तीन और १३ के को आदि लेकर तीन, इसतरह ६ सत्त-स्थान हैं ॥ ६६७ ॥ चिरमे चढुतिदुगेकं अठ्ठयचढुरेकसंजुदं वीसं ।
एकारादीसव्वं कमेण ते मोहणीयस्स ॥ ६६८ ॥
चरमे चढुलिद्विकैकमष्टकचढुरेकसंयुतं विशम् ।
एकादशादिसर्वे कमेण तानि मोहनीयस्य ॥ ६६८ ॥

अर्थ—अंतके १ प्रकृतिवाले उदयसानमें ४-३-२-१ के चार वंधसान हैं और २८-२४-२१ के तीन स्थान और ११ के स्थानसे लेकर ६ स्थान, इसप्रकार सब ६ सत्त्वसान हैं। इसरीतिसे ये सब मोहनीयके स्थान क्रमसे जानने चाहिये॥ ६६८॥

आगें सत्त्वको अधिकरण मानके और वंधउदयको आधेयरूप समझकर भंगोंकों कहते हैं;—

सत्तपदे वंधुदया दसणव इगिति दुसु अडड तिपण दुसु । अडसग दुगि दुसु विविगिगि दुगि तिसु इगिसुण्णमेकं च॥६६९॥ सत्त्वपदे वन्धोदया दशनव एकत्रिकं द्वयोः अष्टाष्ट त्रिपञ्च द्वयोः । अष्टसप्त ब्रोकं द्वयोः द्विद्विकमेकैकं ब्रोकं त्रिषु एकशून्यमेकं च ॥ ६६९॥

अर्थ—२८ के सानको आदिलेकर सस्वसानोंमें जो कमसे वंध और उदयसान कहे हैं वे इस प्रकार हैं कि पहले सानमें १०–९, उसके बाद दो सानोंमें १–३, उसके आगेके सानमें ८–८, उसके बाद दो सानोंमें ३–५, उससे आगेके सानमें ८–७, उसके बाद दो सानोंमें २–१, उसके बाद दो सानोंमें २–१, उसके बाद दी सानोंमें २–१ और एक सत्त्वसानमें १ अथवा शून्य और १ सान हैं ॥ ६६९ ॥ अब उन्हीं सानोंको दिखाते हैं:—

सन्वं सयलं पढमं दसतिय दुसु सत्तरादियं सन्वं ।
णवयप्पहुदीसयलं सत्तरित णवादिपण दुपदे ॥ ६७० ॥
सत्तरसादि अडादीसन्वं पण चारि दोण्णि दुसु तत्तो ।
पंचचडक दुगेकं चदुरिगि चदुतिण्णि एकं च ॥ ६७१ ॥
तत्तो तियदुगमेकं दुप्पयडीएकमेकठाणं च ।
इगिणभवंधो चरिमे एउदओ मोहणीयस्स ॥६७२॥ विसेसयं ।
सर्व सक्लं प्रथमं दशतिकं द्रयोः सप्तदशादिकं सर्वम् ।
नवकप्रभृति सक्लं सप्तदश्तिकं नवादिपञ्च द्विपदे ॥ ६७० ॥
सप्तदशादि अष्टादि सर्व पञ्च चत्वारि दे द्रयोः वतः ।
पञ्चचतुष्कं द्विकेकं चतुरेकं चतुर्वाणि एकं च ॥ ६७१ ॥
वतः त्रिकदिकमेकं द्विप्रकृत्येकमेकत्यानं च ।
एक्नभोवन्धो चरमे एकोद्यो मोहनीयस्य ॥ ६७२ ॥ विशेषक

अर्थ—मोहनीयि सत्त्वसानों मेंसे पर्छ रह के सत्त्वसानों कासान रह की देह सव (१०) और उत्यसान र० की आदि लेकर सव (२), उसके बाद र० और २६ के दो सानों में बंधसान एक रर ही का और उत्पत्तान र० की लेकर तोन, र७ के सत्त्वसानमें बंधसान र७ की लेकर सव (८) और २ की लेकर उद्यसान सव (४) उसके बाद २३ और २२ के दो सत्त्वसानों वंधसान १० की लेकर सव (८) हैं और उत्पत्तान हों। २१ के सत्त्वसानों वंधसान १० की लेकर सव (८) हैं और उदयसान ८ की बादि लेकर सव (७) हैं। उसके बाद १३ और १२ के दो सत्त्वसानों वंधसान पांच और चारके दो हैं, तथा उदयसान दो का ही है। उसके बाद १२ के सालमान पांच और चारके वंधसान दो और उत्पत्तान र जोर १ के दो, तथा ५ के सत्त्वसानों कंधसान ४ हीका और उदयसान १ हीका है। और १ के सत्त्वसानों कंधसान और उदयसान १ हीका है। उसके बाद २ के सत्त्वसानमें वंधसान उदयसान कारे १ के दो और १ हीका एक है, २ के सत्त्वसानमें र और १ के दो और १ हीका एक है, २ के सत्त्वसानमें २ और १ के दो और १ हीका एक है, २ के सत्त्वसानमें २ और १ के दो और १ हीका एक है, २ के सत्त्वसानमें २ और १ के दो और १ हीका एक है। बीर १ के सत्त्वसानमें वंधसान १ का अथवा शह्य है तथा उदयसान १ का एक ही है। इ००। ६०१। ६०२॥

ं आगे मोहनीयके वंध उदय और सत्त्वमें दो को आधार एक को आधेय वनाकर <sup>भंग</sup> कहते हैं;—

वंधुदये सत्तपदं वंधंसे णेयमुदयठाणं च । उदयंसे वंधपदं दुट्ठाणाधारमेकमाधेजं ॥ ६७३ ॥ बन्धोदये सत्त्वपदं वन्धांशे ज्ञेयमुदयस्थानं च । उदयांशे वन्धपदं दिस्थानाधारमेकमाधेयम् ॥ ६७३ ॥

अर्थ—वंघ उदयके स्थानोंमें सत्त्वस्थान, वंधसत्त्वस्थानोंमें उदयस्थान और उदय सत्त्वस्थानोंमें वंधस्थान, इस प्रकार दो स्थानोंको आधार तथा एक स्थानको आधेय वनाकर तीनप्रकारसे भंग जानने चाहिये॥ ६७३॥

अब उनमेंसे पहले प्रकारको ६ गाथाओंसे कहते हैं;—

वावीसेण णिरुद्धे दसचउरुदये दसादिठाणतिये। अड्डावीसित सत्तं सत्तुदये अट्ठवीसेव ॥ ६७४ ॥ द्वाविशेन निरुद्धे दशचतुष्कोदये दशादिस्थानत्रये। अप्टविंशित्रकं सत्त्वं सप्तोदये अप्टविंशमेव ॥ ६७४ ॥

अर्थ—२२ के बंधसहित जीवके १० के स्थानको आदि हे चार उदयशानोंमंसे दशसे हेकर तीन स्थानोंमें तो २८ के को आदिहेकर तीन सत्त्वस्थान हैं, और ७ के उदयस्थानमें २८ के स्थानका ही एक सत्त्व है॥ ६७४॥

इगिवीसेण णिरुद्धे णवयतिये सत्तमद्ववीसेव । सत्तरस णवचदुरे अडचउतिदुगेकवीसंसा ॥ ६७५ ॥ एकविंशेन निरुद्धे नवकत्रये सत्त्वमप्टविंशमेव । सप्तद्शे नवचतुष्के अप्टचतुस्तिद्विकैकविंशांशाः ॥ ६७५ ॥

यहांपर कुछ निशेपता है उसको बताते हैं;---

इगिवीसं ण हि पडमे चिरमे तिदुवीसयं ण तेरणवे । अडचउसगचउरुदये सत्तं सत्तरसयं व हवे ॥ ६७६ ॥ एकविंशं नहि प्रथमे चरमे त्रिद्धिविंशकं न त्रयोदशनवके । अष्टचतुःसप्तचतुरुदये सन्तं सप्तदशकं व भवेत् ॥ ६७६ ॥

अर्थ—पहले (९ के) का उदय होनेपर २१ का सत्त्व नहीं होता है और ६ के उदय होनेपर २३ तथा २२ का सत्त्व नहीं होता, और १३ के वंधसहित ८ के स्थानको आदि लेकर चार उदयस्थानोंके होनेपर तथा ९ के वंधसहित ७ को आदि लेकर चार उदयस्थानोंके होनेपर तथा ९ के वंधसहित थानमें जैसे कहे हैं उसीतरह के जानने चाहिये॥ ६७६॥

इसके सिवाय और भी विशेषता है उसको कहते हैं;—

णवरि य अपुन्वणवर्गे छादितियुदयेवि णित्य तिदुवीसा । पणवंधे दोउदये अडचउरिगिवीसतेरसादितियं ॥ ६७७ ॥ नवरि च अपूर्वनवके पडादित्रिकोदयेपि नास्ति त्रिद्धिविंशम् । पञ्चवन्थे द्विकोदये अष्टचतुरेकविंशत्रयोदशादित्रयम् ॥ ६७७ ॥

अर्थ — इतनी और भी विशेषता है कि अपूर्वकरण गुणस्थानमें ९ के बंधसहित ६ कें स्थानको आदिलेकर ३ के उदय होनेपर भी २३ और २२ का सत्त्व नहीं होता है, और पांचके बंधसहित दोके उदय होते समय २८—२४—२१—और १३ को आदि लेकर तीन सत्त्वसान हैं॥ ६७७॥

चहुवंधे दोउदये सत्तं पुब्वं व तेण एकुदये। अडचडरेकावीसा एयारितगं च सत्ताणि॥ ६७८॥ चहुर्वन्वे द्विकोदये सत्त्वं पूर्व व तेन एकोदये। अष्टचहुरेकविंशानि एकादशिवकं च सत्त्वानि॥ ६७८॥

अर्थ—४ के वंधसिंहत दोके उदय होनेपर सत्व पहलेकी तरह है अर्थात् वैसा कि ५ के वंधसिंहतमें कहा है उसीप्रकार जानना चाहिये। तथा उसी ४ के वंधसिंहत १ के उदय होनेपर २८—२४—२१ और ११ के को आदिलेकर ३ सत्त्वस्थान जाने योग्य हैं॥ ६७८॥

तिदुइगिवंधेकुदये चदुतियठाणेण तिदुगठाणेण । दुगिठाणेण य सिहदा अडचउरिगिवीसया सत्ता ॥ ६७९ ॥ तिद्विकैकवन्धे एकोदये चतुक्तिकस्थानेन त्रिद्विकस्थानेन । द्विकैकस्थानेन च सिहतानि अष्टचतुरेकविंशकानि सत्त्वानि ॥ ६७९॥

अर्थ—3-२-१ के बंधसहित एकके उदय होनेपर २८-२४-२१ के तीन सत्त स्थानोंमें कमसे ४ और ३ के दो सत्त्वस्थानमिलानेसे, ३ और २ के दो सत्त्वस्थान मिलानेसे, २ और २ के दो सत्त्वस्थान मिलानेसे तीनों जगह पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं॥ ६७९॥

ं आगे वंध-सत्त्वको आधारकर और उदयको आधेय समझकर ५ गाथाओं में मंग कहते हैं;—

नावीसे अडवीसे दसचउरुदओ अणे ण सगवीसे । छन्वीसे दसयितयं इगिअडवीसे दु णवयितयं ॥ ६८० ॥ द्वाविश्वतौ अष्टविश्वतौ दशचतुष्कोदय अने न सप्तविश्वतौ । पिंडुंशतौ दशकत्रयमेकाष्टविश्वतौ तु नवकत्रयम् ॥ ६८० ॥

अर्थ—२२ के वंघसहित चारगितके मिथ्यादृष्टि जीवोंके २८ का सत्त्व होनेपर १० के को आदि लेकर चार उदयस्थान हैं, क्योंकि वहां अनंतानुवंधी रहित मी उदयस्थानोंका संभव है। बाईसके ही वंघसहित २७—२६ का सत्त्व होनेपर १० को आदिलेकर तीन उदयस्थान होते हैं। तथा २१ के वंघसहित चारोंही गतिके सासादन गुणस्थानवालोंके २८ का सत्त्व होनेपर ९ को आदि लेकर तीन स्थानोंका उदय होता है॥ ६८०॥

सत्तरसे अडचढुवीसे णवयचढुरुदयिमिगिवीसे । णो पढमुदओ एवं तिढुवीसे णंतिमस्मुदओ ॥ ६८१ ॥ सप्तदश अष्टचढुविशे नवकचढुष्कोदय एकविशे । नो प्रथमोदय एवं त्रिद्धिविशे नान्तिमस्मोदयः ॥ ६८१ ॥

अर्थ—१७ के वंघसहित चारोंगितके जीवोंके २८—२४ का सत्त्वहोनेपर ९ को आदि लेकर ४ उदयस्थान होते हैं, और १७ के वंधसहित २१ का सत्त्व होनेपर पहला (९ का) उदयस्थान नहीं होता, रोप ८ को आदि लेकर ३ ही उदयस्थान होते हैं। इसीप्रकार १७ के ही वंषसहित २३-२२ का सच्चलान होनेपर अंतका (६ का) लान नहीं पाया जाता है, इसलिये यहांपर भी ९ को आदि लेकर ३ ही उदयलान होते हैं॥ ६८१॥

> तेरणवे पुर्वसे अडादिचड सगचडण्हमुद्याणं । सत्तरसं व वियारो पणगुवसंते सगेसु दो उदया ॥ ६८२ ॥ त्रयोद्शनवमे पूर्वोशे अष्टाद्वितुष्कं सप्तचतुष्कमुद्यानाम् । सप्तद्शं व विचारः पञ्चकोपशान्ते स्वकेषु द्वो उद्यौ ॥ ६८२ ॥

अर्थ—१३ के वंधसहित तिर्थंच मनुष्य देशसंयतके और ९ के वंधसहित प्रमत्त अप्रमत्त और दोनों श्रेणियोंवाले अपूर्वकरणके पूर्ववत् १७ के ही वंधकी तरह सत्त्व होनेपर कमसे देश संयतमें तो ८ के को आदि लेकर १ उदयस्थान और अवशिष्टमें ७ के को आदि लेकर वार उदयस्थान होते हैं। इसमें विशेष यह है कि इक्षीसके सत्त्वमें १३ के वंधवालेके पहला आठका उदयस्थान नहीं होता और ९ के वंधवालेके ७ का उदयस्थान नहीं, तथा रे२—२२ के सत्त्व होनेपर १२ के वंधवालेके अंतका ५ का उदयस्थान नहीं और ९ के वंधवालेके १ का उदयस्थान नहीं है। उपशांतकषाय गुणस्थानमें २८—२१—२१ के सत्त्व होनेपर ५ के वंधसहित अनिष्टितिकरणमें २ का उदय है और ५--१ के वंधसहित अनिष्टितिकरणमें २ का उदय है और ५--१ के वंधसहित मी २ का ही उदय है॥ ६८२॥

यही कहते हैं;--

तेणेवं तेरितये चढुवंधे पुघसत्तगेमु तहा । तेणुवसंतंसेयारितए एको हवे उदओ ॥ ६८३ ॥ वेनैवं त्रयोदशत्रये चतुर्वन्थे पूर्वसत्त्वकेषु तथा । वेनोपशान्तांशे एकादशत्रये एको भयेत् उदयः ॥ ६८३ ॥ पर एक एकका ही उदय होता है। यहां नवक समयप्रवद्धकी विवक्षा और अविक्षारे दो प्रकारके सत्त्व कहेगये हैं॥ ६८४॥

आगे उदय-सत्त्वको आधार और बंघको आधेय करके ७ गायाओंमें वर्णन करते हैं:-

दसगुदये अडवीसितसत्ते वावीसवंध णवअहे । अडवीसे वावीसितचडवंधो सत्तवीसितुगे ॥ ६८५ ॥ वावीसिवंध चढुतिदुवीसंसे सत्तरसयददुगवंधो । अडुदये इगिवीसे सत्तरवंधं विसेसं तु ॥ ६८६ ॥ जुम्मं । दशकोदये अष्टविश्वतिह्वत्वेद्धः विश्वतिद्धः नवाष्टके । अष्टविश्वतौ द्वाविश्वतिविचतुर्वन्धः सप्तविश्वद्धिके ॥ ६८५ ॥ द्वाविश्वतन्धः चतुक्षिद्धिविशांशे सप्तद्शायतिद्वकवन्धः । अष्टोदये एकविशे सप्तद्शवन्धा विशेषस्तु ॥ ६८६ ॥ युगमम् ।

अर्थ—१० के उदयसहित २८ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेंपर २२ का ही की होता है, ९ के उदयसहित असंयतपर्यंत वा ८ के उदयसहित देशसंयतगुणस्थानतक २८ का सत्त्व होनेपर कमसे २२ को आदिलेकर ३ और ४ वंधस्थान हैं। तथा उन्हींमें २७ का वा २६ का सत्त्व होनेपर २२ का वंध होता है। और पूर्वोक्त ही उदयसहित मिश्र गुणस्थानमें तो २४ का सत्त्व होनेपर तथा असंयत गुणस्थानमें २४-२३-२२ इन तीन सत्त्वोंके होनेपर १७ का वंध होता है। देशसंयत गुणस्थानमें ८ के उदय सिहत २४ को आदिलेकर तीन सत्त्व होनेपर १३ का वंध होता है। इतना विशेष हैं कि २१ के सत्त्व होनेपर क्षायिक सम्यग्हिष्ट असंयतके १७ का वंध होता है। इतना विशेष हैं कि

सत्तुद्ये अडवीसे वन्धो वावीसपंचयं तेण । चडवीसितगे अयदितवंधो इगिवीसगयददुगवंधो ॥ ६८७ ॥ सप्तोदये अष्टविशे वन्धो द्वाविशपश्चकं तेन । चडुर्विशितिके अयतित्रवन्ध एकविशके अयतिद्वकवन्धः ॥ ६८७ ॥

अर्थ—७ के उदयसहित २८ का सत्त्व होनेपर २२ को आदिलेकर ५ बंघस्मान हैं। पूर्वीक्त ७ के उदयसहित २४ को आदि लेकर ३ सत्त्व होनेपर असंयतगुणस्मानमें १७ को आदि लेकर ३ वंघस्मान होते हैं। और पूर्वीक्त ७ ही के उदयसहित २१ का सत्त्व होनेपर असंयतगुणर्में कमसे १७-१३ इन दोका वंघ होता है। भावार्थ—क्षाियक सम्यग्दृष्टि चारो गतिबाले असंयतमें १७ का और देशसंयत मनुष्यमें १३ का वंघ होता है। ६८०॥

छप्पणउदये उवसंतंसे अयदतिगदेसदुगर्वधो । तेण तिदोवीसंसे देसदुणवर्वधयं होदि ॥ ६८८ ॥ पट्पश्चोदये उपशान्तांशे अयतित्रक्षदेशद्विकवन्धः । तेन त्रिद्विविंशांशे देशद्विनववन्धकं भवति ॥ ६८८ ॥

अर्थ—६ के उदयसिंदत उपशांतकपायमें कहे हुए (२८-२४-२१ के) तीन सत्तव-स्थान होनेपर १७ को आदिलेकर ३ वंधस्थान होते हैं। तथा ५ के उदयसिंदत ३ सत्त्व होनेपर १३ को आदि लेकर दो वंधस्थान हैं। और पूर्वोक्त ६ के उदयसिंदत २३-२२ के सत्त्व होनेपर देशसंयतगुणस्थानमें १३ का वंधस्थान है। तथा ५ के उदयसिंदत प्रमत्त अपमत गुणस्थानमें ९ का वंधस्थान होता है॥ ६८८॥

> चउरुदयुवसंतंसे णववंधो दोण्णिउदयपुवंसे । तेरसतियसत्तेवि य पण चउ ठाणाणि वंधस्स ॥ ६८९ ॥ चतुरुदयोपशान्तांशे नववन्धो द्विकोदयपूर्वांशे । त्रयोदशत्रयसत्त्वेषि च पञ्चचतुःस्थानानि वन्धस्य ॥ ६८९ ॥

अर्थ— ४ के उदयसिंहत दोनों श्रेणीं अपूर्वकरण गुणस्वानमें उपशांतकपायोक्त २८-२४-२१ के सत्त्व होनेपर ९ का वंध पाया जाता है। २ के उदयसिंहत सबेद अनिवृत्तिकरणमें पूर्ववत् ३ सत्त्व होनेपर पुरुपवेदके उदयके चरम समयतक ५ का वंध है। और नपुंसक स्विदेके उदयसिंहत श्रेणीं चढनेवालेके ४ का वंध है। तथा क्षरक श्रेणींमें बाठ कपाय नपुंसक स्वी पुरुषवेदके क्षपणस्त्रप भागोंमें २१ और १३-१२-११ का सत्त्व होनेपर ५ का वंध होता है। एवं अन्य वेदके उदयसिंहत तेरह वारहका सत्त्व होनेपर ४ का वंध होता है। ६८९॥

एकुद्युवसंतंसे वंधो चदुरादिचारि तेणेव । एयारदु चदुवंधो चदुरंसे चदुतियं वंधो ॥ ६९० ॥ एकोद्योपशान्तांशे वन्यः चतुरादिचत्वारः तेनैव । एकाद्याद्विके चतुर्वन्थः चतुरंशे चतुष्विको वन्यः ॥ ६९० ॥

अर्थ-एकके उदयसहित उपरामक अनिवृत्तिकरनमें उपरादिकपानी छ २८-२४-२१ के सत्त्व होनेपर ४ के की आदिलेकर चार वंधसान हैं। ऑर एकके उदयसहित ११ व ५ के ने दो सत्त्व होनेपर ४ का वंधसान हैं। और एकके उदयसहित ४ के सत्त्व होनेपर ४ वा ३ का वंधसान हैं॥ ६९०॥

तेण तिये तिदुवंधो दुगसत्ते दोण्णि एक्क्यं वंधो । एक्षंसे इगिवंधो गयणं या मोहणीयस्य ॥ ६९१ ॥

अर्थ — नामकर्मके वंध उदय-सत्त्वस्थान जो ऊपर गुणस्थानोंको लेकर कहे गये हैं उन सबको ही अर्थकी युक्तिसे यहां जुदे र कहते हैं ॥ ६९५॥

तेवीसादी वंधा इगिवीसादीणि उदयठाणाणि ।

वाणउदादी सत्तं वंधा पुण अद्वविसतियं ॥ ६९६ ॥ इगिवीसादीएकत्तीसंता सत्तअद्वविस्णा । उदया सत्तं णउदी वंधा पुण अद्वविसदुगं ॥ ६९७ ॥ एगुणतीसित्तदयं उदयं वाणउदिणउदियं सत्तं । अयदे वंधद्वाणं अद्वावीसित्तयं होदि ॥ ६९८ ॥ उदया चउवीस्णा इगिवीसप्पहृदिएकतीसंता । सत्तं पडमचउकं अपुवकरणोत्ति णायव्वं ॥ ६९९ ॥ कलावयं । त्रयोविंशादयो वन्धा एकविंशादीनि उदयसानानि । द्वानवतादि सत्त्वं वन्धाः पुनः अप्वविंशत्रयम् ॥ ६९६ ॥ एकविंशाचेकित्रयदन्ता सप्ताप्टिविंशोनाः । उदयाः सत्त्वं नवितः वन्धाः पुनः अप्टविंशत्रयम् ॥ ६९६ ॥ एकविंशाचेकित्रयदन्ता सप्ताप्टिविंशोनाः । उदयाः सत्त्वं नवितः वन्धाः पुनः अप्टविंशत्रिकम् ॥ ६९० ॥ एकोनित्रंशिवतयं उदयः द्वानवित्तवित्वतिकं सत्त्वम् । अयते वन्धसानमप्टाविंशत्रयं भवति ॥ ६९८ ॥ उदयाः चत्रविंशोना एकविंशप्रभृत्येकित्रंशदन्ताः ।

सत्त्वं प्रथमचतुष्कतपूर्वेकरण इति ज्ञातन्यम् ॥ ६९९ ॥ फलारकम् ।

अंधे—गुणस्थानों में मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें २३ की आदि है तर ६ दंगतान हैं, २१ के सानको आदि है तर ६ तरासान हैं। उसके बाद दूसरे गुणस्थानमें वंधसान २८ के की आदि है तर ६ तरासान १० का शिह्त २१ की आदि है तरासान २० का शिह्त २१ की आदि है तर है। इसके वाद तीसरे गुणस्थानमें वंधसान २८ की आदि है तर है। इस अववाद है, २२ की आदि है तर ३ हैं, २३ प्रसान २० के विदा २१ के की आदि है कर ३ हैं। इस के शिह्य २१ के सानपर्यंत ८ हैं, सन्वस्थान २३ के की आदि है कर ३ हैं। इस के शिह्य ११ है है। इस के शिह्य अपूर्वकरण गुणस्थानतक भी जानने चाहिये ॥ ६९६। ६९८। ६२८ ६२८ ॥

अडवीसदुगं वंधो देसे पनदे य तीसदुवसुद्धो । पणवीससत्त्ववीसप्पहुदीचत्तारि टापानि ॥ ५०० ॥

पणदोपणगं पणचढुपणगं वंधुदयसत्त पणगं च ।
पणछक्कपणगङ्ककपणगमद्वद्वमेयारं ॥ ७०४ ॥
सत्तेव अपज्जत्ता सामी सुहुमो य वादरो चेव ।
वियत्तिंदिया य तिविहा होन्ति असण्णी कमा सण्णी ॥७०५॥ जुम्मम् ।

पश्चद्विपश्चकं पश्चचतुःपश्चकं बन्धोदयसत्त्वं पश्चकं च ।
पश्चपद्पश्चकं पट्षट्पश्चकमष्टाष्टिकादश ॥ ७०४ ॥
सप्तेव अपर्याप्ताः स्वामिनः सूक्ष्मश्च वाद्रश्चेव ।
विकलेन्द्रियाश्च त्रिविधा भवन्ति असंज्ञिनः क्रमात् संज्ञिनः॥७०५॥ युग्मम् ।

अर्थ—उन १४ जीवसमासों (भेदों) मेंसे अपर्याप्तक ७ जीवसमासोंमें वंध उदय सत्तव-स्थान कमसे ५-२-५ हैं। सब स्क्ष्म जीवोंके ५-४-५ हैं। सब वादर एकेंद्री जीवोंके ५-५-५ हैं। विकलत्रय अर्थात् दो इंदी तेइंदी चौइंदीके ५-६-५ स्थान हैं। असंज्ञी पंचें-दीके ६-६-५ हैं। और ८-८-११ वंघउदयसत्त्वस्थानोंके संज्ञी जीव स्वामी होते हैं ॥ ७०४।७०५॥

आगे उन्हीं सानोंको कहते हैं;—

٠:

वंघा तियपणछण्णववीसत्तीसं अपुण्णमे उद्ओ । इगिचडवीसं इगिछवीसं धावरतसे कमसो ॥ ७०६ ॥ वाणउदीणउदिचऊ सत्तं एमेव वंधयं अंसा । सुद्वमिदरे वियलतिये उदया इगिवीसयादिचउपणयं ॥७०७॥ इगिछक्कडणववीसत्तीसिगितीसं च वियलठाणं वा । वंधतियं सण्णिदरे भेदो वंधदि हु अडवीसं ॥७०८॥ विसेसयं ।

वन्धाः त्रिकपश्चपण्णवर्षिशत्रिंशदपूर्णके उद्यः ।

एकचतुर्विशं एकपिंद्वशं स्थावरत्रसे क्रमशः ॥ ७०६ ॥

द्वानवित्वविचतुर्कं सत्त्वं एवमेव वन्धकः अंशाः ।

सूक्ष्मेतरयोः विकलत्रये उद्या एकविंशकादिचतुःपश्चकम् ॥ ७०७ ॥

एकपट्वाष्टनवर्षिशत्रिंशदेकत्रिशच विकलस्थानं वा ।

वन्धत्रयं संज्ञीतरस्मिन् भेदो वन्नाति हि अष्टविंशम् ॥ ७०८ ॥ विशेषकम् ।

अर्थ—अपर्याप्तक ७ जीवसमासोंमें वंधसान २३-२५-२६-२० के पांच हैं, उद्यस्तान कमसे स्वावर स्टब्स्यपर्याप्तकमें २१-२४ के दो हैं और त्रस स्टब्स्यपर्याप्तकके २१-२६ के दो हैं, सत्त्वसान ९२ का और ९० को आदि लेकर चार इसतरह ५ हैं। तथा सूक्ष—बादर और विकल्पत्रय इनमें वंधसान और सत्त्वसान तो इन अपर्याप्तकोंकी ही तरह

पणदोपणगं पणचढुपणगं वंधुदयसत्त पणगं च ।
पणछक्कपणगछछक्कपणगमद्वद्वमेयारं ॥ ७०४ ॥
सत्तेव अपज्ञत्ता सामी सुहुमो य वादरो चेव ।
वियत्तिंदिया य तिविहा होन्ति असण्णी कमा सण्णी ॥७०५॥ जुम्मम् ।

पश्चद्विपश्चकं पश्चचतुःपश्चकं वन्धोद्यसत्त्वं पश्चकं च ।
पश्चपद्पश्चकं पट्षट्पश्चकमष्टाष्टेकाद्श ॥ ७०४ ॥
सत्तेव अपर्याप्ताः खामिनः सूक्ष्मश्च वाद्रश्चेव ।
विकलेन्द्रियाश्च त्रिविधा भवन्ति असंज्ञिनः क्रमात् संज्ञितः॥७०५॥ युग्मम् ।

अर्थ—उन १४ जीवसमासों ( मेदों ) मेंसे अपर्याप्तक ७ जीवसमासों में वंध उदय सत्तव-सान कमसे ५-२-५ हैं । सब सूक्ष्म जीवोंके ५-४-५ हैं । सब वादर एकेंद्री जीवोंके ५-५-५ हैं । विकलत्रय अर्थात् दो इंद्री तेइंद्री चौइंद्रीके ५-६-५ स्थान हैं । असंज्ञी पंचें-द्रीके ६-६-५ हैं । और ८-८-११ वंधउदयसत्त्वसानोंके संज्ञी जीव सामी होते हैं ॥ ७०४।७०५ ॥

आगे उन्हीं सानोंको कहते हैं;—

वंधा तियपणछण्णववीसत्तीसं अपुण्णगे उद्शो ।

इगिचउवीसं इगिछवीसं धावरतसं कमसो ॥ ७०६ ॥

वाणउदीणउदिचऊ सत्तं एमेव वंधयं अंसा ।

सुद्दुमिदरे वियलतिये उद्या इगिवीसयादिचउपण्यं ॥७०७॥

इगिछकडणववीसत्तीसिगितीसं च वियलठाणं या ।

वंधितयं सिण्णदरे भेदो वंधिद हु अडवीसं ॥७०८॥ विसेसयं ।

वन्धाः त्रिकपञ्चपण्णवविंशित्रस्पूर्णके उदयः ।

एकचतुर्वेशं एकपिंड्वं स्थावरत्रसे क्रमशः ॥ ७०६ ॥

द्यानवित्वविचतुष्कं सत्त्वं एवमेव वन्धकः अंशाः ।

सुद्द्मेतरयोः विकलत्रये उद्या एकविंशकादिचतुःपञ्चक् ॥ ७०० ॥

एकपद्राष्ट्रनवविंशित्रस्वित्रश्चित्रवेशिव विकल्यानं वा ।

वन्यत्रयं संजीतरिक्तन् भेदो बन्नाति हि अष्टविंशन् ॥ ००८ ॥ विशेपहन् ।

अर्थ-अपर्याप्तक ७ जीवसमासोंनें बंधसान २३-२४-२३-२२-३० के पांच हैं, उद-पसान कमसे सावर स्वव्यपर्याप्तकों २१-२४ के दो हैं और त्रस स्वव्यप्रयादको २१-२६ के दो हैं, सन्त्रसान ९२ का और ९० को आदि देकर चार इसवरह ५ हैं। तथा सूक्ष-बादर और विकस्त्रय इनमें बंधसान और सन्त्रसान हो इन अवर्गावकोंकी ही तरह जानना, किंतु उदयस्थान सूक्ष्ममें २१ को आदि लेकर ४ और बादरमें ५ जानना, तम विकलत्रयमें २१-२६-२८-२९-३०-३१ के छह हैं। असेनी पंचेंद्रीमें वंधादि तीनों सान विकलत्रयकी तरह समझ लेना, परंतु इतनी विशेषता है कि यह २८ के स्थानकों में बांधता है, इसकारण इसमें, वंधस्थान पांचकी जगह ६ होजाते हैं॥ ७०६। ७०७। ७०८।

सणिणिमि सन्ववंधो इगिवीसप्पहृदिएकतीसंता। चंडवीसूणा उदओ दसणवपरिहीणसन्वयं सत्तं॥ ७०९॥ संज्ञिनि सर्ववन्ध एकविश्वप्रस्थेकविश्वर्यन्ताः। चंडाविशोना उदयो दशनवपरिहीनसर्वकं सत्त्वम्॥ ७०९॥

अर्थ — संज्ञीपंचेंद्रीके बंधस्थान सब (८) हैं, उदयस्थान २४ के विना २१ को आदि लेकर ३१ तक के आठ हैं, और सत्त्वस्थान १०-९ के विना सब ११ हैं ॥ ७०९॥ इसप्रकार जीवसमासोंमें नामकर्मके बंधादिस्थान कहे हैं।

आगे चौदहमार्गणाओंमें नामकर्मके वन्धादि स्थानोंको कहनेकी इच्छा रखनेवाले आवार्य पहले कमके अनुसार गतिमार्गणामें उन स्थानोंकी संख्याको कहते हैं;—

दोछकट्टचउकं णिरयादिस णामवंधठाणाणि । पणणवएगारपणयं तिपंचवारसचउकं च ॥ ७१०॥ द्विषद्वाष्ट्रचतुष्कं निरयादिषु नामबन्धस्थानानि ।

पश्चनवैकादशपश्चकं त्रिपश्चद्वादशचतुष्कं च ॥ ७१० ॥

अर्थ-नामकर्मके वंधस्थान नरकआदि चारो गतियोंमें क्रमसे २-६-८-४ हैं, उदय स्थान ५-९-११-५ हैं, सत्त्वस्थान ३-५-१२-४ कहेगये हैं॥ ७१०॥ अब इंद्रियमार्गणामें कहते हैं:

एगे वियले संयले पण पण अड पंच छक्केगार पणं। पणतेरं वंधादी सेसादेसेवि इदि णेयं।। ७११ ॥ एके विकले सकले पद्म पश्चाष्ट पश्च पद्मैकादश पश्च। पश्चत्रयोदश वन्धादीनि शेपादेशेण इति श्चम्।। ७११॥

अर्थ-एकेंद्री विकलेंद्री और पंचेद्रीके क्रमसे ५--५-८ बंधस्थान हैं, ५-६-११ उद्य-स्थान हैं, ५-५-१३ सत्त्वस्थान हैं। इसीयकार शेष कायादिक मार्गणाओं में भी बंधादिस्थान जानने चाहिये॥ ७११॥

ं आगे उन्हीं सानीको दिखाते हैं:—

णिरयादिणामनंधा उगुतीसं तीसमादिमं छकं। सन्तं पणछकुत्तरत्रीसुगुतीसंदुगं होदि॥ ७१२॥ निरयादिनामयन्या एकोनत्रिशत् त्रिशदादिमं पट्टम्। सर्वं पञ्चपट्टोत्तरविशैकोनत्रिशद्विकं भवति॥ ७१२॥ अर्थ —नामकर्मके वंधस्थान नरकादि गतियों में कमसे इसप्रकार समझने चाहिये नरक-गतिमें २९-३० के दो, तिर्थंच गतिमें सादिके (२३ के) स्थानको आदि लेकर ६, मनु-प्यगतिमें सब-आठों, सोर देवगतिमें २५-२६-२९-३० के चार हैं॥ ७१२॥

> उदया इगिपणसगअडणववीसं एकवीसपहुदिणवं । चउवीसहीणसन्वं इगिपणसगअटुणववीसं ॥ ७१३ ॥ उदया एकपञ्चसप्ताष्टनवावेंशमेकविंशप्रभृतिनव । चतुविंशहीनं सर्वमेकपञ्चसप्ताष्टनवविंशम् ॥ ७१३ ॥

अर्थ—उदयसान नरकगतिमें २१-२५-२७-२८-२९ के पांच हैं, तिर्थचगतिमें २१ को लादि लेकर ९ हें, मनुष्यगतिमें २१ के सानके विना सब हैं, देवगतिमें २१-२५-२७-२८-२९ के पांच हैं।। ७१३।।

सत्ता वाणउदितियं वाणउदीणउदिअद्वसीदितियं। वासीदिहीणसन्त्रं तेणउदिचउक्तयं होदि ॥ ७१४ ॥ सत्ता द्वानवित्रयं द्वानविनवत्यष्टाशीवित्रयम्। द्वयशीतिहीनसर्वे त्रिनवतिचतुष्कं भवति ॥ ७१४ ॥

अर्थ — सत्त्वस्थान नरकगतिनं ९२ को आदि लेकर ३ हैं, तिर्थवगतिनं ९२-९० के दो सार ८८ को आदि लेकर तीन इसतरह ५ हैं, मनुष्यगतिनें ८२ के विना सब हैं, देवगतिनें ९३ को आदि लेकर ४ हैं॥ ७२४॥

इगिविगल वंधठाणं अडवीस्णं तिवीसलकं तु।
सयलं सयले उदया एगे इगिवीसपंचयं वियले ॥ ७१५ ॥
इगिल्क्कडणववीसं तीसदु चउवीसहीणसन्युदया।
णउदिचक वाणउदी एगे वियले य सन्ययं सयले॥७१६॥ जुम्मं।
एकविकले वन्धसानमप्टविंशोनं वयोविंशपटूं तु।
सक्लं सक्ले उदया एकस्मिन्नेकविंशपथकं विकले ॥ ७१५ ॥
एकपटूष्टनवविंशं त्रिंशदिकं चतुविंशदीनं सर्वसुद्याः।
नवतिचतुरकं द्वानविः एकस्मिन् विकले च सर्व सक्ले॥७१६॥ युग्मम्।

अर्थ—इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षासे बंधसान एकेंद्री विकलेंद्रीके २८ के विना २३ की आदि लेकर ६ हैं, पंचेंद्रीके सब हैं। और उदमसान एकेंद्रीके २१ के को आदि लेकर ५ हैं, तथा विकलेंद्रीके २१-२६-२८-२२-३०-३१ के ६ हैं, एवं पंचेंद्रीके २१ के विना रीप सब ही उदयसान होते हैं। तथा सन्वसान एकेन्द्री और विकलेन्द्रीके २२ का तथा ९० को आदि लेकर १ (अर्थात् ९०-८८-८४-८२) इन्न ५ हैं, और सल्ल अर्थात् पंचेंद्रीके सब सन्दर्सान होते हैं॥ ७१५।७१६॥

अव कायमार्गणामं कहते हैं;—

पुढवीयादीपंचसु तसे कमा वंधउदयसत्ताणि । एयं वा सयलं वा तेउदुगे णित्य सगवीसं ॥ ७१७ ॥ पृथिव्यादिपञ्चसु त्रसे कमात् वन्धोदयसत्त्वानि । एकं वा सकलं वा तेजोद्विके नास्ति सप्तविंशम् ॥ ७१७ ॥

अर्थ—कायमार्गणामेंसे पृथ्वीकायआदि पांच स्थावरोंमें और त्रसकायमें वंधउदयसति स्थान कमसे एकेन्द्रियवत् और पंचेन्द्रियवत् जानना चाहिये। परंतु इतनी विशेषता है कि तेज:कायिक और वायुकायिक इन दोनोंमें २७ का स्थान नहीं है; क्योंकि यह स्थान (२७ का) आतप वा उद्योत सहित है सो उसका उदय इन दोनोंके होता नहीं॥ ७१७॥

आगे योगमार्गणामें दिखाते हैं;--

मणिवचि वंधुदयंसा सन्वं णववीसतीसइगितीसं। दसणवदुसीदिवज्ञिदसन्वं ओरालतिम्मस्से ॥ ७१८ ॥ सन्वं तिवीसछकं पणुवीसादेकतीसपरंतं। चउछकसत्तवीसं दुसु सन्वं दसयणवहीणं ॥ ७१९ ॥ जुम्मं। मनोवचसोः वन्धोदयांशाः सर्वं नवविंशित्रंशदेकित्रंशत्। दशनवद्धयशीतिवार्जितसवेमौरालतिमश्रे ॥ ७१८ ॥ सर्वं त्रयोविंशपट्टं पञ्चविंशादेकित्रंशत्पर्यन्तम्। चतुःपट्टसप्तविंशं द्वयोः सर्वं दशकनवहीनम् ॥ ७१९ ॥ युग्मम्।

अर्थ—योगमार्गणामेंसे मनोयोग और वचनयोगमें वंघस्थान सब हैं, उदयसान २९ ३०-२१ के तीन हैं, और सत्त्वस्थान १०-९ और ८२ के विना बाकी सब हैं। औदारिकयोगमें वंघस्थान सब हैं, और औदारिकमिश्रमें २३ के को आदि लेकर ६ हैं, उदयस्थान स्वीदारिकयोगमें २५ को आदि लेकर ३१ पर्यंत सात हैं और सोदारिकमिश्रमें २४-२६-२७ के तीन हैं, सत्त्वस्थान सोदारिकयोग तथा औदारिकमिश्रयोग इन दोनोंमें १०-९ के विना सब हैं॥ ७१८।७१९॥

वेगुन्वे तिमस्से वंधंसा सुरगदीव उदयो हु । सगवीसितयं पणजुदवीसं आहारतिमस्से ॥ ७२० ॥ वंधितयं अडवीसदु वेगुन्वं वा तिणउदिवाणउदी । कम्मे वीसदुगुदओ ओरालियिमस्सयं व वंधंसा ॥७२१॥ जुम्मं विग्वं तिमक्षे वन्धांशाः सुरगतिरिव उदयस्तु । सप्तविंशवयं पश्चमुतविंशमाहारतिमक्षे ॥ ७२० ॥ वन्धत्रयसप्टविंशद्विकं वैगूर्वं वा त्रिनवतिद्वानवती ।

कर्मणि विंदाद्विकोद्य औरालिकसिश्रकं व वन्धांशाः ॥ ७२१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—वैकियिक योग और वैकियिकामिश्रयोगमें वंधसान तथा सत्त्रसान देवगतिके समान जानना, उदयसान वैकियिकयोगमें २७ को लादि लेकर तीन हैं; वैकियिकामिश्रमें एक २५ का ही है। आहारक तथा आहारकामिश्रयोगमें वंधादि तीनों स्यान कमसे २८-२९ के दो, और वैकियिकयोगवत् २७ को आदि लेकर तीन, तथा ९३-९२ के दो हैं। भार कामीणयोगमें उदयस्यान २०-२२ के दो हैं, तथा वंधस्यान-सत्त्रस्थान स्थादिकामिश्रयोगके समान जानने चाहिये॥ ७२०॥ ७२१॥

लागे वेदमार्गणा और कपायमार्गणामें बंधादि स्थानोंको कहते हैं;—

वेदकसाये सन्तं इगिवीसणवं तिणउदिएकारं । धीपुरिसे चउवीसं सीदडसदरी ण थीसंडे ॥ ७२२ ॥ वेदकपाये सर्वनेकविंशनवं त्रिनवदोकादश । कीपुरुषे चतुर्विंशमशीलष्टसप्तती न स्रीपण्डे ॥ ७२२ ॥

अर्थ—चेदमार्गणा और कपायनार्गणानें वंधस्तान सब हें, उदयसान २१ को आदि लेकर ९ हें, सत्त्वसान ९२ को आदि लेकर ११ हैं। परंतु इतनी विरोपता है कि बी-पुरुषवेदमें २४ के का उदय नहीं है और बी-नवुंसकवेदमें ८०-७८ के दो सन्द-सान नहीं हैं॥ ७२२॥

अब ज्ञानादि नार्गणाओंने वंधादिसानोंको दिखलाते हैं:—

अण्णाणहुगे वंधो आदीछ णर्डसयं व उदयो दु । सत्तं हुणडिदछकं विभंगवंधा हु कुमिदं व ॥ ५२३ ॥ उदया उणतीसितवं सत्ता णिरवं व मिद्दुदोदीए । अडवीसपंच वंधा उदया पुरिसं व अठेव ॥ ५२४ ॥ पटमचक सीदिचक सत्तं मणपञ्जयम्हि वंधंसा । ओहिं व तीसमुद्र्यं ण हि वंगो सेन्द्रं पाये ॥ ५२५ ॥

उदओ सन्यं चडपणवीम्णं सीदिङ्झं सत्तं । सदिनिय सामयियदुगे उदओ पशुरीसमत्त्रशीसच्ड ॥५२६॥ इन्डान्यं। प्रथमचतुष्कमशीतिचनुक्तं सत्त्वं मनःपर्यये वन्यांशाः । अवधिरिव विंशपुर्यो न हि प्रन्यः केवले ज्ञानं ॥ ७२५ ॥ उत्यः सर्वे चतुःपद्मविंशोनमशीतिपद्वं सत्तम् । शुत्तमिव सामायिकदिके उत्यः पद्मविंशसप्तविंशचनुष्कम् ॥७२५॥ कलाकम्।

अर्थ — कुमतिज्ञान जोर कुशुतज्ञान इन दोनोंमें अपसान २२ को आदि लेकर ६ हैं, अदयसान नपुंसकवेदवत ९ हैं, सत्त्वसान ९२ को आदि लेकर ६ हैं। विभंग (उ अविध ) ज्ञानमें वंधसान तो कुमतिज्ञानकी तरह हैं, अदयसान २९ को आदि लेकर ६ हैं, सत्त्वसान नरकमतिवत् हैं। मतिज्ञान—शुतज्ञान और अविद्यानमें वंधसान २८ को आदि लेकर ७ हैं, अदयसान पुरुपवेदवत् ८ हैं, सत्त्वसान ९३ को आदि लेकर ७ तथा ८० को आदि लेकर ७ इसतरह ८ हैं। मनःपर्ययज्ञानमें वंधसान और सत्त्वसान अविध्वानकी तरह हैं, उदयसान ३० का ही है। केवलज्ञानमें वंधसानका तो अभाव है और उदयसान २७ का ही है। केवलज्ञानमें वंधसानका तो अभाव है और उदयसान २७-२५ के विना सब हैं, सत्त्वसान ८० को आदि लेकर ६ हैं। तथा संयममार्गणामेंसे सामायिक—छेदोपसापना इन दो में वंधसान और सत्त्वसान श्रुतज्ञानव ज्ञानने चाहिये, उदयसान २५ का तथा २० को आदि लेकर चार इसतरह ५ हैं॥ ७२३।७२४।७२५।७२६॥

परिहारे वंधतियं अडवीसचऊ य तीसमादिचऊ । सुहुमे एको वंधो मणं व उदयंसठाणाणि ॥ ७२७ ॥ परिहारे वन्धत्रयमप्टविंशचतुष्कं च विंशमादिचतुष्कम् । सुक्षमे एको वन्धो मनो व उदयांशस्थानानि ॥ ७२७ ॥

अर्थ-परिहारिवशुद्धिमें वंध-उदय-सत्त्वस्थान कमसे २८ को आदि लेकर ४, और केवल ३० का, तथा ९३ के को लेकर ४ हैं। स्क्ष्मसांपरायसंयममें वंध १ का ही हैं, उदयस्थान ब्यार सत्त्वस्थान मनःपर्ययज्ञानवत् जानने चाहिये॥ ७२०॥

जहसादे नंधितयं केवलयं वा तिणउदिचउ अत्यि । देसे अडवीसदुगं तीसदु तेणउदिचारि नंधितयं ॥ ७२८ ॥ यथाल्याते वन्धत्रयं केवलं वा त्रिनवतिचतुष्कमित्त । देशे अष्टविंशद्विकं त्रिंशद्विकं त्रिनवतिचत्वारि वन्धत्रयम् ॥ ७२८ ॥

अर्थ—यथाख्यातसंयममें बंघादि तीनों स्थान केवलज्ञानवत् हैं, परंतु इतना विशेष हैं कि सत्त्व ९३ को आदि लेकर ४ का भी पाया जाता है। देशसंयतके बंधादि तीन स्थान कमसे २८ को आदि लेकर दो, ३० को आदि लेकर दो, खोर ९३ को आदि लेकर ४ हैं॥ ७२८॥

अविरमणे वंधुदया कुमदिं व तिणउदिसत्तयं सत्तं । पुरिसं वा चिक्खदरे अत्थि अचक्खुम्मि चउवीसं ॥ ७२९ ॥ अविरमणे वन्धोदयाः कुमतिर्व त्रिनवित्तसत्तकं सत्त्वम् । पुरुषो वा चक्कुरितरयोरिक्त अचक्कुषि चतुर्विश्चम् ॥ ७२९ ॥

अर्थ—असंयतके वंधस्थान और उदयस्थान कुमितज्ञानवत् हें, सत्त्वस्थान ९३ को आदि लेकर ७ हें। तथा दर्शनमार्गणामेंसे चक्षदर्शन और अचक्षदर्शनमें वंधादिस्थान पुरुष्वेदकी तरह हें, परंतु इतना विशेष है कि अचक्षदर्शनमें २४ के स्थानका भी उदय होता है॥ ७२९॥

ओहिदुगे वंधतियं तण्णाणं वा किलिद्वलेस्सतिये। अविरमणं वा सहजुगलुदओ पुंवेदयं व हवे ॥ ७३० ॥ अडवीसचऊ वंधा पणल्डवीसं च अत्थि तेउम्मि । पढमचउकं सत्तं सुके ओहिं व वीसयं चुदओ ॥७३१॥ जुम्मं । अविधिद्विके वन्धत्रयं तन्ज्ञानं वा क्षिष्टलेश्यत्रये। अविरमणं वा ग्रुम्युगलोदयः पुंवेदको व भवेन् ॥ ७३० ॥

अप्टिविश्चस्वारी वन्धाः पञ्चपिद्विशं चास्ति तेजसि । अप्टिविश्चस्वारी वन्धाः पञ्चपिद्विशं चास्ति तेजसि । प्रथमचतुष्कं सत्त्वं ग्रुष्टायामविधवं विसकं चोदयः ॥ ७३१ ॥ दुग्नम् ।

अर्थ — अवधिदर्शन और केवलदर्शनमें वंधादि तीनों स्थान कमसे अवधिशान और केवलशानवत् जानने चाहिये। तथा लेश्यामार्गणामेंसे कृष्णादि तीन अशुन हैरशाओंने तो वंधादि तीनो स्थान असंयतवत् हैं। तेजोलेश्या और पद्मलेश्यामें उदयस्थान पुरुष रशी तर हैं, वंधस्थान पद्मलेश्यामें २८ को लेकर ४ हैं और तेजोलेश्यामें ये पार तथा २५-२३ के दो इसमकार ६ हैं, सत्त्वस्थान तेजोलेश्या और पद्मलेश्या इन दोनोंने आदिशे ४ हैं। शुक्रलेश्यामें वंधादि स्थान अवधिशानवत् जानना, परंतु इतना विशेष हैं हि २० के स्थानका भी इसमें छदय होता है॥ ७३०।७३१॥

भव्ये सन्वमभव्ये वंधुदया अविरद्य सत्तं तु ।
णउदिचउ हारवंधणदुगहीणं सुद्दमित्रुवसमे वंघो ॥ ५३२ ॥
उदया इगिपणवीसं णववीसितयं च पदमचड सत्तं ।
उवसम इव वंधंसा वेदगसम्मे ण इगिवंधो ॥ ५३३ ॥
उदया मदिं व सहये वंधादी सुद्दमिवित्य चरिनदुगं ।
उदयं में वीसं च व साथे यदवीमित्यवंथो ॥ ५३४ ॥

उर्या इपिनोधन ह पत्रनेगिनियं च कहितं वर्ते । भिस्से अवर्गेगर्गं पत्रीसनियं च कंत्रभ ॥ २२'९ ॥ नाणउरिणवरिसनं भिन्ये कुमिरं व रोति कंत्रने । पुरिसं वा सण्णीये इसे कुमिर्दे व पत्थि इभिणवरी ॥ २२३॥ इत्रं ।

भन्ते सर्वमभन्ते वन्ते हम आवर्त हर अस्तं हु ।

न स्ते चतुष्ण माण्यावृद्धान स्ते स्तु स्ते स्तु स्तु स्तु स्तु ।

ए स्या ए कण्यावृद्धान स्तु स्तु स्तु स्तु स्तु स्तु ।

ए स्या माल के स्तु स्थाया विक्रमण्ये ने क्ष्यण्यः ॥ ५११ ॥

ए स्या माल के स्तु सि क्ष्याले स्तु कृति माणि वस्मा कृत् ।

ए स्या ए कार्यस्य साने अप्रावेशविक्यण्यः ॥ ५२४ ॥

ए स्या ए कार्यस्य साने अप्रावेशविक्यण्यः ।। ५२४ ॥

ए स्या ए कार्यस्य साने अप्रवेशविक्यण्यः न माले के सत्तम् ।

प्रिये अप्रविक्यित् में मिण्ये कृमिति से माले वन्यवपम् ।

ए स्यो वा संज्ञिन इन्स्सिन कुमिति नास्ति एकनविक्या ।

ए स्था हु इन्स्

अर्थ—भन्यमार्गणामें भाय है बंध उद्देश सत्ताखान सब हैं, जोर अभव्यते कंध उद्देश सान असंयम्बत् जानना तथा सत्ताखान २० की आदि छेकर ४ हैं, परंतु इतना विशेष हैं कि बाहारिद्विक सिद्देत २० का बंध नहीं है कि जु उबीत सिद्देत हैं। सम्यन्त्वमार्गणा गेंसे उपश्चमसम्यन्त्वने बंधसान श्रुतज्ञानवत हैं, उद्यक्षान २१—२५ और २२ को आदि छेकर ३ इसतरह ५ हैं; सत्ताक्षान ९३ के स्थानकी आदि छेकर ६ हैं। बेदक सम्यन्त्वने बंधसान और सत्त्वसान तो उपश्चमसम्यन्त्वकी तरह हैं परंतु इतना विशेष हैं कि एक बंधसान नहीं हैं, उदयक्षान मतिज्ञानवत् ८ हैं। क्षायिकसम्यक्त्यमें बंधादिस्थान श्रुतश्चान नहीं हैं, उदयक्षान मतिज्ञानवत् ८ हैं। क्षायिकसम्यक्त्यमें बंधादिस्थान श्रुतश्चान नहीं हैं तथा उदयमें २० का स्थान भी पाया जाता है। सासादनसम्यक्त्यमें बंधसान २८ को छोकर ३ हैं, उदयस्थान २२ को आदि छेकर १ और २२ को छेकर ३ हमतरह ७ हों, और सत्त्वस्थान ९० का ही है। मिश्रक्तिके बंधस्थान २८ को आदि छेकर २ हैं, उदयस्थान २० का बाहि छेकर ३ हमतरह व सत्त्वस्थान २० को बाहि छोम सत्त्वस्थान २० को बाहि छोम सत्त्वस्थान १० के वो हो। मिश्रक्तिके बंधादि तीन स्थान कुमतिज्ञानवत् जानने चाहिये। संज्ञीमार्गणामें संज्ञीके बंधादिस्थान पुरुपवेदकी तरह हो। असंज्ञीके कुमतिज्ञानवत् हों, परंतु इतना विशेष है कि ९१ का सत्त्वस्थान नहीं है॥ ७३२।७३३।७३३।७३६।७३६।।

आहारे वंधुदया संढं वा णवरि णितथ इगिवीसं । पुरिसं वा कम्मंसा इदरे कम्मं व वंधितयं ॥ ७३७ ॥ आहारे वन्धोदया पण्डो वा नवरि नास्ति एकविंशम् । पुरुषो वा कर्मोशाः इतरस्मिन् कर्म व वन्धत्रयम् ॥ ७३७ ॥

अर्थ—आहारमार्गणामें वंध उदयस्थान नपुंसकवेदवत् हैं, परंतु इतना विशेष है कि २१ का उदयस्थान नहीं है, सत्त्वस्थान पुरुषवेदवत् हैं। अनाहारकके वंधादि तीन स्थान कार्माणकाययोगवत् हैं॥ ७३७॥

अत्थि णवद्व य दुदशो दसणवसत्तं च विद्यदे एत्थ । इदि वंधुदयप्पहुदीसुदणामे सारमादेसे ॥ ७३८ ॥ अस्ति नवाष्ट च इयुदयो दशनवसत्त्वं च विद्यतेऽत्र । इति वन्धोदयप्रभृतिधृतनान्नि सारमादेशे ॥ ७३८ ॥

अर्थ—इस अनाहार मार्गणामें इतना विशेष है कि अयोगीके उदयसान ९-८ के दो हैं, सत्त्वसान १०-९ के दो हैं । इसपकार मार्गणाओंमें नामकर्मके बंघउदयसत्त्वका विसंयोग प्रगृदरीतिसे सारभूत कहागया है ॥ ७३८॥

चारुसुदंसणधरणे कुवलयसंतोसणे समत्येण ।

- माधवचंदेण महावीरेणत्येण वित्यरिदो ॥ ७३९ ॥

चारुसुदर्शनधरणे कुवलयसन्तोषणे समर्थेन ।

माधवचन्द्रेण महावीरेणार्थेन विस्तरितः ॥ ७३९ ॥

अर्थ-इसप्रकार यह पूर्वोक्त कथन, उत्कृष्ट सन्यग्दर्शनके धारण करनेमें समर्थ तथा प्रध्वीमंडलको आनन्द उत्पन्न करनेवाले ऐसे श्रीमाधवचंद्र अर्थात् नेमिनाथ तीर्थंकर और महावीर तीर्थंकर इन दोनोंने परमार्थसे विस्तारत्स्य किया है ॥ अथवा माधवचंद्र और वीर-नंदि ये दोनों आचार्योंके नाम हैं ऐसा भी अर्थ निकलता है सो ऐसा अर्थ करनेमेंमी कोई हानि नहीं हैं॥ ७३९॥

जाने इस वंघादि त्रिसंयोगको एक आधार और दो आधेयकी अपेक्षा कहते हैं। उसनें भी पहले वंधको आधार और उदय सच्चको आधेय वनाकर निरूपण करते हैं;—

णवपंचोदयसत्ता तेवीसे पण्णुवीस छवीसे ।
अहचदुरह्वीसे णवसत्तुगुतीसतीसिम्म ॥ ७४० ॥
एगेगं इगितीसे एगे एगुद्यमहुसत्ताणि ।
उवरद्वंधे दसदस उदयंसा होति णियमेण ॥ ७४१ ॥ जुम्मं ।
नवप्योदयस्ताः त्रयोविशे पश्चविशे पड्डिशे ।
अष्टचतुष्कमष्टाविशे नवसत्तैकोनाविश्वविशे ॥ ७४० ॥
एकेकमेकविश्वतौ एक्स्निवेकोइयोऽङसत्त्वानि ।
अप्रत्वन्थे दस दस उदयंशा भवन्ति नियमेन ॥ अ४१ ॥ युग्न

अर्थ—२३–२५–२६ के वंधस्थानमें उदयस्थान ९ और सत्त्वस्थान ५ हैं। १८ के वंधस्थानमें उदयस्थान ८ और सत्त्वस्थान ४ हैं। २९ और ३० के वंधस्थानमें उदयस्थान ९ और सत्त्वस्थान ७ हैं। ३१ के वंधस्थानमें उदयस्थान १ और सत्त्वस्थान १ हैं। १ के वंधस्थानमें उदयस्थान १ और सत्त्वस्थान १ और सत्त्वस्थान ८ हैं। तथा उपरत्तवंध अर्थात् वंधरिहतः स्थानमें उदयस्थान और सत्त्वस्थान दस दस नियमसे होते हैं॥ ७४०।७४१॥

उँदयंसद्वाणाणि य सामित्तादो दु जाणिदवाणि । वंधुदयं च णिरुंभिय सत्तस्स य संभवगदीए ॥ १ ॥

अव उक्तस्थानोंकी संख्या कहते हैं,—

तियपणछवीसवंधे इगिवीसादेकतीसचरिमुदया । वाणउदी णउदिचऊ सत्तं अडवीसगे उदया ॥ ७४२ ॥ पुवं व ण चडवीसं वाणउदिचउक्कसत्तमुगुतीसे । तीसे पुवं बुदया पढिमिछं सत्तयं सत्तं ॥ ७४३ ॥ जुम्मं । विकपञ्चपिड्डिशवन्धे एकविंशादेकित्रिशचरमोदयाः । द्वानवितः नवितचतुष्कं सत्त्वमष्टविंशके उदयाः ॥ ७४२ ॥ पूर्व व न चतुविंशं द्वानवितचतुष्कसत्त्वमेकोनित्रिशे । वित्रेशं पूर्व वोदयाः प्रथमाद्यं सप्तकं सत्त्वम् ॥ ७४३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—२३-२५-२६ के वंग्रसानों २१ को आदि लेकर ३१ पर्यंत उदयसान ९ हैं, सत्त्वसान ९२ का और ९० को आदि लेकर १ इसप्रकार ५ हैं। २८ के बंग्रसानमें उदयसान पूर्ववत ९ मेंसे २४ का न होनेसे ८ हैं, सत्त्वस्थान ९२ को आदि लेकर १ हैं। तथा २९-३० के वंग्रसानमें उदयस्थान पूर्ववत ९ हैं, सत्त्वस्थान पहले (९३) को आदि लेकर ७ हैं। ७४२।७४३॥

इगितीसे तीसुदओ तेणउदी सत्तयं ह्ये एगे। तीसुदओ पढमचऊ सीदादिचउक्तमिव सत्तं॥ ७४४॥ एकत्रिंशे त्रिंशोदयः त्रिनवितः सत्त्वं भवित एकस्मिन्। त्रिंशोदयः प्रथमचतुष्कमशीत्मादिचतुष्कमिष सत्त्वम्॥ ७४४॥

अर्थ—३१ के वंपस्पानमें उदयस्थान ३० का है, सत्त्वस्थान ९३ का है। १ के वंपस्थानमें उदयस्थान ३० का है, सत्त्वस्थान ९३ को आदि लेकर ४ और ८० के की आदि लेकर ४ इसतरह ८ हैं॥ ७४४॥

उवरदवंधेसुदया चउपणवीसूण सन्वयं होदि । सत्तं पडमचडकं सीदादीछक्कमिव होदि ॥ ७४५ ॥

१ यह गाया क्षेत्रक माख्न होता है।

गान्मदसारः ।

उपरतंबन्धेपूद्याः चतुःपश्वविंशोनं सर्वं भवति । सत्त्वं प्रथमचतुष्कमशीसादिपदूमिष भवति ॥ ७४५ ॥

अर्थ—वंधरहितमें उदयस्थान २४-२५ के विना सन (१०) हैं, सत्त्वस्थान ९३ को आदि लेकर ४ और ८० को आदि लेकर ६ इसतरह १० हैं॥ ७४५॥

नागे दूसरा भेद उदयको आधार तथा वंध-सत्त्वको अधेय मानकर कहते हैं;--

वीसादिसु वंधंसा णभदु छण्णव पणपणं च छसत्तं। छण्णव छड दुसु छद्दस अद्वदसं छक्कछक्क णभति दुसु ॥७४६॥ विशादिपु वन्धांशा नमोद्विकं पण्णव पश्चपश्च च पद्सप्त। पण्णव पडट द्वयोः पड्दश अष्टदश पदूपदूं नमस्त्रिकं द्वयोः॥ ७४६॥

. अर्थ---२० को आदि लेकर उदयसानों में वंधसान और सत्त्वसान क्रमसे इसप्रकार हैं--२० के उदयसानमें वंध शून्य सत्त्व २, २१ के में वंध ६ सत्त्व ९, इसीप्रकार वंध और सत्त्व क्रमसे २४ के में ५-५, २५ के में ६-७, २६ के में ६-१, २७-२८ के में ६-८, २९ के में ६-१०, ३० के में ८-१०, ३१ के में ६-६ और ९-८ के में क्रमसे शून्य-३ जानने चाहिये॥ ७४६॥

ं अव उन्हीं स्थानोंको दिखलाते हैं;—

वीसुदये वंघो ण हि उणसीदीसत्तसत्तरी सत्तं।
इगिवीसे तेवीसप्पहुदीतीसंतया वंघा ॥ ७४० ॥
सत्तं तिणउदिपहुदीसीदंता अहसत्तरी य हवे ।
चउवीसे पडमितयं णववीसं तीसयं वंघो ॥ ७४८ ॥
वाणउदी णउदिचक सत्तं पणछस्सगहणववीसे ।
वंघा आदिमछकं पडमिछं सत्तयं सत्तं ॥ ७४९ ॥
ते णवसगसदरिजुदा आदिमछस्सीदिअहसदरीहिं ।
णवसत्तसत्तरीहिं सीदिचउक्केहिं सहिदाणि ॥७५०॥ कलावयं।
विशोदये वन्घो न हि एकोनाशीविसतसत्तवी सत्त्वम् ।
एकविंशे वयोविराप्रस्तिविधान्तका वन्धाः ॥ ७४७ ॥
सत्त्वं त्रिनवित्रमुखसीसन्तानि अष्टसप्तिश्च मवेन् ।
चतुर्विशे प्रयम्त्रयं नविवेशं विश्वत्वं बन्यः ॥ ७४८ ॥
द्वानविः नविच्चुष्ठं सत्त्वं पञ्चपद्सप्ताप्टनवित्वे ।
वन्या आदिनपटुं प्रयमायं चप्तकं सत्त्वम् ॥ ७४९ ॥

तानि नवसप्तसप्ततियुतानि आदिमपडशीत्यष्टसप्ततिभिः। नवसप्तसप्ततिभिरशीतिचतुष्कैः सहितानि॥ ७५०॥ कलापकम्।

अर्थ—२० के उदयसानमें वंध नहीं हैं, सत्त्वस्थान ७९-७० के दो हैं। २१ के उदयस्थानमें वंधस्थान २३ को आदि लेकर ३० के अन्तत्तकके ६ हैं, सत्त्वस्थान ९३ को आदि लेकर ८० के अंततक हैं और ७८ का भी है। २४ के उदयस्थानमें वंधस्थान आदिके ३ और २९-३० के दो इसतरह ५ हैं, सत्त्वस्थान ९२ का और ९० को आदि लेकर ६ हों, सत्त्वस्थान कमसे २५ केमें आदिके ७ हैं—२६ केमें पहले सात तथा ७९ और ७७ के दो इसप्रकार ९ हैं—२० केमें आदिके ६ तथा ८० और ७८ के दो इसप्रकार ८ हैं—२० केमें आदिके ६ तथा ८० और ७८ के दो इसप्रकार ८ हैं—२८ केमें आदिके ६ तथा ८० को आदि लेकर ४ इसतरह १० हैं॥ ७३०।७४८।७४९।७५०॥

तीसे अट्टिव वंघो जणत्तीसं व होदि सत्तं तु । इगितीसे तेवीसप्पहुदीतीसंतयं वंघो ॥ ७५१ ॥ सत्तं दुणउदिणउदीतिय सीदडहत्तरी य णवगहे । वंघो ण सीदिपहुदीसुसमविसमं सत्तमुद्दिहं ॥७५२॥ जुम्मं।

त्रिंशे अष्टापि वन्ध एकोनत्रिंशं व भवति सत्त्वं तु । एकत्रिंशे त्रयोविंशप्रभृतित्रिंशान्तको वन्धः ॥ ७५१ ॥ सत्त्वं द्विनवितनवितित्रकमशीत्यष्टसप्ततिश्च नवकाष्टसु । ं वन्धो न अशीतिप्रभृतिषु समविषमं सत्त्वसुद्दिष्टम् ॥ ७५२ ॥ सुप्तम् ।

अर्थ—३० के उदयसानमें वंधसान ८, सत्त्वसान २९ की तरह १० हैं। ३१ कें उदयसानमें वंधसान २३ की आदि लेकर ३० के स्थानतक ६ हैं, सत्त्वसान ९२ का और ९० की आदि लेकर ३ तथा ८० और ७८ के दो इसतरह ६ हैं। ९-८ के उदय-सानमें वंधस्थान नहीं हैं, सत्त्वस्थान ८० की आदि लेकर ६ स्थानों में समरूप ३ तो ९ केंमें तथा विषमसंख्यारूप ३ आठकेंमें यथाकमसे जानने चाहिये॥ ७५१।७५२॥

आगे सत्त्वस्थानको आधारकर तथा वंध-उदयस्थानको आधेय मानके ७ गाथा<sup>और्ग</sup> निरुपण करते हैं:—

> सत्ते वंधुदया चहुसग सगणव चतुसगं च सगणवयं । छण्णव पण्णव पणचहु चहुसिगिछकं णभेक सुण्णेगं ॥७५३॥ सत्त्वे वन्वोदया चतुःसत सत्तव चतुःसत च सत्तवयकम् । पण्णव पश्चनव पद्यचतुष्कं चतुर्व्वकपटुं नभ एकं स्ट्यमेकम् ॥ ७५३॥

अर्थ-सत्त्वसानोंमें वंधसान और उदयसान क्रमसे ४-७, ७-२, ४-७, ७-२, ६-९, ५-९,५-४, पुनः चार सत्त्वसानोंमें १-६, और फिर शुन्य-१, शून्य-१ जानने चाहिये॥ ७५३॥

लव उन्हीं सानोंको स्पष्टरीतिसे वतलाते हैं;--

तेणउदीए वंघा उगुतीसादीचउक्तमुद्ओ दु । इगिपणछस्सगअट्टयणववीसं तीसयं णेयं ॥ ७५४ ॥ त्रिनवट्यां वन्धा एकोनत्रिशादिचतुष्कमुद्रयस्तु । एकपश्चषदसप्ताष्टकनविद्यं त्रिशस्त्रो होयः ॥ ७५४ ॥

अर्थ—९३ के सत्त्वसानमें वंघसान २९ के को आदि लेकर ४ हैं, उदयसान २१-२५-२६-२७-२८-२९-३० के हैं॥ ७५४॥

> नाणउदीए नंधा इगितीस्णाणि अद्वठाणाणि । इगिनीसादीएकत्तीसंता उदयठाणाणि ॥ ७५५ ॥ द्यानवत्यां वन्धा एकत्रिंशोनानि अष्टसानानि । एकत्रिंशाचेकत्रिंशान्तानि रद्यसानानि ॥ ७५५ ॥

अर्थ—९२ के सत्त्वसानमें वंषसान ३१ के विना चाठ चर्यात् ७ हैं, उदयसान २१ के को चादि लेकर ३१ पर्यंत ९ हैं॥ ७५५॥

इगिणवदीए वंधा अडवीसत्तिदयमेक्यं चुदओ ।
तेणडिं वा णडिंदां वा गणडिंद्यं व हवे ॥ ७५६ ॥
चिरमहुवीस्णुदयो तिसु हुसु वंधा छतुरियहीणं च ।
वासीदी वंधुदया पुवं विगिवीसचत्तारि ॥ ७५७ ॥ जुम्मं ।
एकतवलां वन्या अष्टविंदात्रिवयमेक्खोदयः ।
तिनविंद्यो नविंदान्या द्वावविर्व भवेत् ॥ ७५६ ॥
चरमद्विविंद्योनोद्यिलपु द्वयोर्वन्याः पद्वरिंददीनं च ।
द्वाद्यदीलां वन्योद्याः पूर्व इवैक्विंदाचत्वारः ॥ ७५० ॥ युग्मम् ।

अर्थ—९१ के सत्त्वसानमें वंघसान २८ को बादि लेकर ३ जार १ का इसतरह १ हैं, उदयसान ९३ की तरह ७ हैं। ९० के सत्त्वसानमें वंघसान ९२ की तरह ७ हैं, उदयसान संतके दो तथा वीसका एक इन तीनोंके दिना ९ हैं। ८८—८२ के सत्त्वसानमें उदयसान ये ही ९ हैं, परंतु वंघसान कनते २३ को बादि लेकर ६ तथा चौथे (२८ वें) के दिना दोष ५ हैं। ८२ के सत्त्वसानमें वंगसान पहलेकी तरह अर्थात् ८३ के की उरह ५ हैं। ७५६।७५७।।

सीदादिचउसु वंधा जसिकत्ती समपदे हवे उदजो । इगिसगणविधयवीसं तीसेकत्तीसणवगं च ॥ ७५८ ॥ वीसं छडणववीसं तीसं चटं च विसमठाणुदया । दसणवगे ण हि वंधो कमेण णवअट्टयं उदजो ॥७५९॥ जुम्मं। अशीखादिचतुर्धं वन्धो यशस्कीर्तिः समपदे भवेदुदयाः । एकसप्तनवाधिकविंशं त्रिशेकत्रिशनवकं च ॥ ७५८ ॥ विंशः पडप्टनविंशं त्रिशचाप्ट च विपमस्थानोदयाः । दश्तवके न हि वन्धः कमेण नवाप्टक उदयः ॥ ७५९ ॥ युग्मम् ।

अर्थे—८० केको आदि लेकर ४ सत्त्वस्थानोंमं वंधस्थान एक यशस्कीर्तिप्रकृति काही है। उदयस्थान समसंख्यारूप ८०-७८ केमें २१-२७-२९-३०-३१-९ के ६ हैं, तथा विषमसंख्यारूप ७९-७७ के सत्त्वस्थानोंमें २०-२६-२८-२९-३०-८ के ६ उदयस्थान हैं। १०-९ के सत्त्वस्थानोंमें वंधस्थान नहीं हैं, उदयस्थान क्रमसे ९ का और ८ का-है।। ७५८।७५९॥

आगे बंधस्थान-उदयस्थान इन दोनोंको आधार करके आधेयभूत सत्त्वसानोंको ९ गाथाओंसे कहते हैं;—

तेवीसवंधगे इगिवीसणद्यदयेस आदिमचउके ।
वाणउदिणउदिअङचउवासीदी सत्तटाणाणि ॥ ७६० ॥
तेणुवरिमपंचुदये ते चेवंसा विवज्ञ वासीदिं ।
एवं पणछव्वीसे अडवीसे एकवीसुदये ॥ ७६१ ॥
वाणउदिणउदिसत्तं एवं पणुवीसयादिपंचुदये ।
पणसगवीसे णउदी विगुव्वणे अत्यिणाहारे ॥७६२॥ विसेसयं।
वयोविंशवन्धके एकविंशनवोदयेषु आदिमचतुष्के ।
हानविनवस्रष्टचतुह्ववंशीतिः सत्त्वस्थानानि ॥ ७६० ॥

त्रयावशवन्धक एकविश्वनविद्येषु आदिमचतुष्क । द्वानवितनवस्रष्टचतुद्वर्षशीतिः सत्त्वस्थानानि ॥ ७६० ॥ तेनोपरिमपश्चोद्ये ते चैवांशा विवज्ये द्वयशीतिम् । एवं पञ्चपिद्वंशे अष्टिवंशेन एकविंशोदये ॥ ७६२ ॥ द्वानवितनवितसत्त्वमेवं पश्चिवंशकादिपश्चकोद्ये । पश्चसप्तविंशे नवितिर्विगूर्वणे अस्ति नाहारे ॥ ७६२ ॥ विशेषकम् ।

के वंधसहित उदयसानोंमें सत्त्व पूर्ववत् (२३ के समान) जानना । २८ के वंधसहित २१ के उदयसानमें ९२-९० का सत्त्वसान है । इसीप्रकार २८ के वंधसहित २५ को भादि लेकर ५ उदयसानोंमें सत्त्वसान जानने, परंतु इतना विशेष है कि २५-२७ के उदयमें जो ९० का सत्त्व हे वह वैकियिककी अपेक्षासे है आहारककी अपेक्षासे नहीं है ॥ ७६०।७६१।७६२ ॥

तेण णिभगितीसुदये वाणउदिचउक्तमेक्ततीसुदये ।
णविर ण इगिणउदिपदं णववीसिगिवीसवंधुदये ॥ ७६३ ॥
लेणविदसत्तसत्तं एवं पणछक्तवीसठाणुदये ।
चउवीसे वाणउदी णउदिचउकं च सत्तपदं ॥ ७६४ ॥ जुम्मं ।
तेन नभएकत्रिंशोदये द्वानविचतुष्कमेकत्रिंशोदये ।
नविर न एकनविपदं नविंशैकविंशवन्धोदययोः ॥ ७६३ ॥
त्रिनवितसप्तसत्त्वमेवं पश्चपद्वविंशस्थानोदये ।
चतुविंशे द्वानवितः नविचतुष्कं च सत्त्वपद्म् ॥ ७६४ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—उस २८ के वंघसहित ३०-३१ का उदय होनेपर ९२ को आदि लेकर १ सानोंका सन्त है। परंतु इतनी निशेषता है कि ३१ के उदय होनेपर ९१ का सन्त नहीं है। २९ के वंघसहित २१ के उदय होनेपर ९३ को आदि लेकर ७ सानोंका सन्त है। इसीप्रकार पूर्वोक्त वंघसहित २५-२६ के उदय होनेपर भी सन्त जानना सन्त है। इसीप्रकार पूर्वोक्त वंघसहित २५-२६ के उदय होनेपर भी सन्त जानना सन्त है। १९ के वंघसहित २४ का उदय होनेपर ९२ का तथा ९० को आदि लेकर १ का सन्त है॥ ७६३।७६१॥

सगवीसचउकुद्ये तेणउदीलकमेविमिगितीसे ।
तिगिणउदी ण हि तीसे इगिपणसगअहणवयवीसुद्ये ॥७६५॥
तेणउदिलकसत्तं इगिपणवीसेसु अत्यि वासीदी ।
तेण छचउवीसुद्ये वाणउदी णउदिचउसत्तं ॥७६६॥ जुम्मं ।
सप्तविश्चतुष्कोद्ये त्रिनविषदू नेवमेकिशिशे ।
इयेकनविर्ते हि तिशे एकपश्यसप्ताष्टनवकियोदे ॥ ७६५॥
तिनविषदू सत्त्वमेकपश्यविश्योदित द्वयशितिः ।

तिन पद्चतुर्विशोद्ये द्वानवतिः नवतिचतुष्कसत्त्वम् ॥ ७६६ ॥ युग्नम् । अर्थ—२९ के वंधसहित २७ को आदि तेकर ९ सानोके उद्य होनेगर ९३ को आदि तेक ६ का सत्त्व है; इसीप्रकार ३१ के उद्यन्तें मी जानना, विशेषता यह है कि बादि तेके ६ का सत्त्व है; इसीप्रकार ३१ के उद्यनें मी जानना, विशेषता यह है कि बादि तेके ६ का सत्त्व हैं; इसीप्रकार वह वेंधसहित २१–२५–२५ व्यवस्थित विशेषता वह है कि

सगवीसे तिगिणउदे णववीसदुवंधयं दुणउदीए । आदिमछण्णउदितिए एयं अडवीसयं णत्थि ॥ ७७९ ॥ सप्तविशे त्र्येकनवतौ नवविंशद्विवंधको द्विनवसाम् । सादिमवण्णवित्रये एवमधाविंशकं नास्ति ॥ ७७९ ॥

अर्थ — २७ के उदयसिंहत ९३ — ९१ का सत्त्व होनेपर २९ को आदिलेकर २ वंध-सान हैं, ९२ का सत्त्व होनेपर आदिके ६ वंधसान हैं, और ९० को आदिलेकर ३ सत्त्व होनेपर २८ के विना येही पूर्वोक्त ६ अर्थात् पांच वंधसान हैं॥ ७७९॥

अडवीसे तिगिणउदे उणतीसदु दुजुदणउदिणउदितिये। वंधो सगवीसं वा णउदीए अतिय णडवीसं ॥ ७८० ॥ अष्टाविशे त्र्वेकनवत्यामेकोनित्रंशद्विकं द्वियुतनवतिनवित्रये। वन्धः सप्तविंशं वा नवतौ अस्ति नाष्टाविंशम् ॥ ७८० ॥

अर्थ—२८ के उदयसिंदत ९३—९१ का सत्त्व होनेपर २९—३० के दो वंधसान हैं, ९२ का तथा ९० को आदिलेकर ३ स्थानोंका सत्त्व होनेपर २७ के उदयसिंदतके समान वंधसान हैं, परंतु विशेष इतना है कि ९० का सत्त्व होनेपर २८ का वंधसान नहीं हैं॥ ७८०॥

अडवीसिम वुणतीसे तीसे तेण उदिसत्तगे वंघो ।
णववीसेक तीसं इगिण उदी अहवीस दुगं ॥ ७८१ ॥
तेण दुण उदे अडसीदे वंधमादिमं छकं ।
चुलसीदेवि य एवं णविर ण अडवीस वंधपदं ॥७८२॥ जुम्मं ।
अष्टविंश इवैकोन विंशे विनवित्त स्वके वन्धः ।
नविंशेक विंशेन कनवताम प्रविंशिहक म् ॥ ७८१ ॥
वेन दिनवती नवती अप्राशीती वन्य आदिमं पटुम् ।
चतुरशीतामणि च एवं नविर न अप्रविंशवन्य पद्म् ॥ ७८२ ॥ वुगनम् ।

अर्थ—२९ के उद्यसिंहत ९३-९२-९१-९०-८८-८४ का सन्त होनेपर २८ के उद्यसिंहत के समान वंधसान हैं। ३० के उद्यसिंहत ९३ का सन्त होनेपर २९-३० के दो वंधसान हैं, तथा ९१ का सन्त होनेपर नरकगननको सन्त्रख तीर्थकरके सन्त्वाले निय्यादृष्टि मनुष्यके २८-२२ के वंधसान हैं। तथा ९२-९०-८८ का सन्त होनेपर नादिके ६ वंधसान हैं, ८४ का सन्त्व होनेपर मी इसीमकार ६ वंधसान हैं, परंतु इतना विशेष है कि २८ का वंधसान नहीं है अर्थात् पांच वंधसान हैं॥ ऽ८१।ऽ८२॥

तीमुद्यं विगितीसे सजोग्गवाणउदिणउदितियसचे । उवसंतचउकुद्ये सचे वंघस्स ण वियारो ॥ ७८३ ॥

| . • |  |  |
|-----|--|--|
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
| ,   |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
| *   |  |  |

सन उन आसवोंको भेदसहित दिखलाते हैं;—

मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य आसवा होति । पण वारस पणुवीसं पण्णरसा होति तच्मेया ॥ ७८६ ॥ मिध्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च आस्रवा भवन्ति । पञ्च द्वादश पश्चविशं पश्चदश भवन्ति तद्वेदाः ॥ ७८६ ॥

अर्थ—मिध्यात्व १ सिवरित २ कपाय ३ योग १—ये चार मूल आसव हैं। तथा इनके मेद कमसे ५, १२, २५, सोर १५, होते हैं॥ भावार्थ—सिकेद्वारा कार्माणवर्गणा- स्प पुद्गलक्तंघ कर्मपनेको प्राप्त हो उसका नाम आसव है। वह क्या चील हे ? तो सालाके मिध्यात्वादि परिणामस्त्रप है। उनमेंसे "मिध्यात्व" एकांत विनयादिके भेदसे पांच प्रकारका है। "अविरित" नामका आसव ५ इंदी तथा छहा मन इनको वशीभूत नहीं करनेसे ६ मेदस्त्रप सोर पृथिवोक्तायादि ५ स्थावरकाय तथा १ त्रसकाय इनकी दया न करनेसे ६ मेदस्त्रप इसतरह १२ प्रकारका है। कषायके अनंतानुवंबी आदि १६ कपाय वधा हासादि ९ नोकवाय इसतरह २५ मेद हैं। योग मनोयोगादिके मेदसे १५ प्रकारका है। इसप्रकार सब मिह्यकर आसवके ५७ मेद होते हैं॥ ७८६॥

जागे नूलप्रत्ययोंको गुणसानोंने बताते हैं;—

चदुपचइगो वंधो पढमे णंतरितगे तिपचइगो । मिस्सगविदियं उविरमिदुगं च देसेकदेसिम ॥ ७८७ ॥ चतुःश्रत्यको वन्धः श्रथमे अनन्तरित्रके त्रिश्रत्यकः ।

मिश्रकद्वितीय उपरिमद्विकं च देशैकदेशे ॥ ७८७ ॥

अर्थ—मिध्यादृष्टिगुणस्थानने ४ मत्ययोंसे वंष होता है । उसके बाद सासादन आदि तीन गुणसानोंने मिध्यात्वके विना ३ मत्ययोंसे ही वंग है । क्लिंतु एकदेश असंयमके लागनेवाले देशसंयतगुणसाननें दूसरा अविरतिमत्यय विरतिकर निला हुआ है तथा जागेके दो मत्यय पूर्ण ही हैं—इसम्रकार पांचवें गुणसाननें तीनों ही कारणोंसे बंघ होता है ॥ ७८७ ॥

उत्ररिक्षपंचये पुण दुपचया जोगपचजो तिण्हं। सामण्णपचया खलु अद्वण्हं होति कम्माणं॥ ४८८॥ उपरिमपश्चके पुनः द्विप्रसयौ योगप्रसयः त्रयाणाम्। सामान्यप्रस्तयाः खलु अष्टानां भवन्ति दर्भगाम्॥ ४८८॥

अर्थ—इस पांचवें गुणसानसे आगेके छड़े आदि ५ गुणसानोंने २ प्रस्यांते वंय होता है। बीर इससे आगे ३ गुणसानोंने १ योगमत्वयसे ही वंय होता है । इस व निश्चयक्तर ८ कर्नोंके ये सामान्य प्रत्यय होते हैं॥ ७८८॥ मनीयोग, बीदारिक-भीदारिकभिश्रयोग-कामण कायपोग इसप हार स्योगी हैं । हैं ॥ स्थापा स्थापा ।

आगे आतवको विशेषतासे कड्नेकेलिये स्यं आनापे इस अधिकारेक गायास्तर्भे कहते हैं;—

अवरादीणं ठाणं ठाणपयारा पयारकुडा य । कूडुचारणभंगा पंचिवहा होति इगिसमये ॥ ७९१ ॥ अवरादीनां स्थानं स्थानपकाराः प्रकारकृटाय । कूटोचारणभङ्गाः पञ्चविधा भवन्ति एकसम्ये ॥ ७९१ ॥

अर्थ—जधन्य मध्यम उत्क्रष्ट सान, सानोंके प्रकार, क्ट्रिकार, क्ट्रीबारण, बीर भंग, इसतरह एक समयमें प्रत्ययोंके पांच प्रकार होते हैं ॥ ७२१ ॥

आगे उन प्रकारोंको कमसे ६ गाथाओंमें कहेंगे उनमेंसे यहां सबसे प्रथम पहले सान प्रकारको कमानुसार कहते हैं—

> दस अद्वारस दसयं सत्तर णव सोलसं च दोण्हंपि। अद्व य चोइस पणयं सत्त तिये दुति दुगेगमेगमदो॥ ७९२॥ दश अष्टादश दशकं सप्तदश नव पोडश च द्वयोरिष। अष्ट च चतुर्दश पश्चकं सप्त त्रिके द्वित्रिकं द्विकैकमेकमतः॥ ७९२॥

अर्थ—एकजीवके एककारुमें संभवते प्रत्ययों के समूहको स्थान कहते हैं। यह सान मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानों में कमसे इसप्रकार हैं।—मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें एक जीवके एकही समयमें जघन्य 'आसव' तो १०—मध्यम एक एक अधिक—ओर उत्कृष्ट १८ होते हैं, सासादनमें जघन्य १० उत्कृष्ट १७, मिश्र और अविरत इन दोमें जघन्य ९ उत्कृष्ट १६, देशसंयतमें जघन्य ८ उत्कृष्ट १४ का स्थान, प्रमत्तादि तीनमें जघन्य ५ का उत्कृष्ट ७ का स्थान, अनिवृत्तिकरणमें जघन्य २ का उत्कृष्ट ३ का, स्क्ष्मसांपरायमें एक २ का ही स्थान है, यहां मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं हैं। इसीतरह इससे आगे उपशांतकषायादि गुणस्थानोंमें भी एकका ही स्थान है, अयोगीके शून्य है॥ ७९२॥

आगे स्थानोंके प्रकार कहते हैं:-

एकं च तिण्णि पंच य हेट्टुवरीदो दु मन्झिमे छकं। मिन्छे ठाणपयारा इगिदुगमिदरेसु तिण्णि देसोत्ति॥ ७९३॥

एकः च त्रयः पञ्च च अधस्तनोपरितस्तु मध्यमे पटूम् ।

मिथ्ये स्थानप्रकारा एकद्विकमितरेषु त्रयः देश इति ॥ ७९३ ॥

अर्थ--मिथ्यादृष्टिमें जो १० से १८ तकके ९ स्थान कहे हैं उनमें ऊपर नीचेके तीन

युगल सानों में १, ३, ५ प्रकार हैं। मध्यके ३ सानों के छह छह प्रकार हैं। सासादनादि देशसंयतपर्यंत आदिके और अंतके २ युगल सानों के कमसे १-२ प्रकार हैं, तथा मध्य-सानके तीन तीन प्रकार हैं। इसके आगे प्रमत्तादि गुणसानों के आसवसानों का एक २ ही प्रकार है। ७९३।।

सागे इन कहे हुए सानप्रकारोंको जाननेके लिये क्र्यमकार कहते हैं;—
भयदुगरिहयं पडमं एकदरजुदं दुसिहयिमिदि तिण्णं ।
सामण्णा तियक् हा मिन्छा अणहीणतिणिणिय य ॥ ७९४ ॥
भयद्विकरिहतं प्रथममेकवरयुतं दिसिहतिमिति त्रयः ।
सामान्यानि त्रीणि क्टानि मिथ्या अनहीनत्रीण्यपि च ॥ ७९४ ॥

अर्थ—भय—जुगुप्सा इन दोनों से रहित पहला क्रूट, भय जुगुप्सा इन दोनों मेंसे कोई एकतिहत दूसरा क्रूट, अथवा दोनों सहित तीसरा क्रूट, इसप्रकार ३ क्रूट तो सामान्य हैं। विशा अनंतानुवंधीका विसंयोजनकरनेवाले मिथ्यादृष्टिके अनंतानुवंधी कथाय रहित ३ क्रूट वन्य नी जानने चाहिये। सासादन आदि गुणस्थानों के तीन तीन आदि क्रूट किस २ तरह होते हैं सो यडी टीकासे जानना चाहिये॥ ७९४॥

जाने ये जो स्थानप्रकार कहे गये हैं उनके योलनेके विधानको वतानेकेलिये क्रूटोचार-पप्रकार कहते हैं:—

> मिच्छत्ताणणणदरं एकेणक्खेण एककायादी । तत्तो कसायवेददुजुगलाणेकं च जोगाणं ॥ ७९५ ॥ निध्यात्वानानन्यवरमेकेनाक्षेण एककायादि । ववः कपायवेदद्वियुगलानामेकं च योगानाम् ॥ ७९५ ॥

अर्थ—५ निध्यालॉनेंसे १ मेद ६ इंद्रियोंनेंसे १ नेद लोर इनके साथ कायनेंसे एक दो लादि कायकी हिंसा इसके बाद कथायोंनेंसे १ कथाय वेदोंनेंसे १ वेद हालादि दो खालोंनेंसे १ नेद, 'व'से भय जुगुप्सानेंसे १ या दो लीर योगोंनेंसे १ भेद कहना बाहिये । इसप्रकार क्रूटोचारणका विधान होता है । भावार्थ—जिस प्रकार प्रनाद भंग निकालनेके लिये पहले जीवकाण्डमें विकथा आदिका अससंचार यताया है उसी प्रकार पहां मी आतवोंके भंग समझने लोर कमसे बोलनेकेलिये पंच निय्यालादिका अससंचार करना चाहिये । तथा उसमें हिंसादिके एकसंयोगी दिसंयोगी आदिक नेद मी कमसे लगा- हेने चाहिये ॥ ७९५ ॥

आने इन मंनोंका प्रमाण खनेकेलिये मंगोंके खनेका प्रकार कहते हैं;— अणरिहदसिहदक्के वायचरितय स्थाण तेणउदी । सदी धुपा हु मिच्छे भयदुगसंजोगजा अधुवा ॥ ७९६ ॥ उसके साथ द्वेप होनेह्नप प्रद्वेपसे, आप जानता मी है परंतु फिर मी किसी कारणसे कि नहीं है, अथवा में नहीं जानता, अथवा जिनसे अपनेको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको कि कर तीर्थकरादिको गुरु कहना" इत्यादि सहूप निह्नवसे, तथा किसीके प्रशंसायोग्य उरे शकी अनुमोदना (तारीफ) न करनेह्नप वा अन्य अपसंगकी वातका वीचने प्रारं असके उपदेशको रोकदेनेह्नप आसादनासे स्थिति और अनुभाग वंधकी बहुलताके सा ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण इन दो कर्मोंको वांधता है। ये ६ कारण ज्ञानके विषयने हो तो ज्ञानावरणके वंधके कारण और जो दर्शनके विषयने हों तो दर्शनावरणके वंधके कारण और जो दर्शनके विषयने हों तो दर्शनावरणके वंधके कारण और जो दर्शनके विषयने हों तो दर्शनावरणके वंधके कारण होते हैं, ऐसा जानना ॥ ८००॥

भागे वेदनीयके वंधके कारण दिखलाते हैं;—

भूदाणुकंपवदजोगञ्जंजिदो खंतिदाणगुरुभत्तो । वंधदि भूयो सादं विवरीयो वंधदे इदरं ॥ ८०१ ॥

भूतानुकम्पत्रतयोगयुञ्जितः क्षान्तिदानगुरुभक्तः । वभ्राति भूयः सातं विपरीतो वभ्राति इतरत् ॥ ८०१ ॥

अर्थ—सव प्राणियोंपर दयाकरना, अहिंसादि त्रत और समाधि परिणामरूप योग इन कर जो सिंहत हो, तथा कोषके त्यागरूप क्षमा, आहारादि ४ प्रकारका दान, अहिंतादि पांच परमेष्ठी—गुरुमें भक्तिकर जो सिंहत हो ऐसा जीव बहुधाकरके प्रचुर अनुभागके साथ सातावेदनीयको बांधता है। इससे विपरीत अदया आदिका धारक जीव तीत्र सिर्ति वर्ष भागसिंहत असाता वेदनीय कर्मका बंध करता है। साता वेदनीयके बंधमें सितिकी प्रचुत्ती न बतानेका कारण यह है कि सितिवंधकी अधिकता विशुद्ध परिणामोंसे नहीं होती॥८०१॥

आगे दर्शनमोहनीयके प्रत्यय ( आसव ) कहते हैं;—

अरहंतसिद्धचेदियतवसुदगुरुघम्मसंघपिडणीगो । वंधिद दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेण ॥ ८०२ ॥

अर्हेत्सिद्धचैयतपःश्वतगुरुधर्मसंघप्रयनीकः । वप्नाति दर्शनमोहमनन्तसांसारिको येन ॥ ८०२ ॥

अर्थ—जो जीव, अरहंत, सिद्ध, मितमा, तपश्चरण, निर्दोष शास्त्र, निर्मेथ गुरु, वीत रागप्रणीत धर्म और मुनिआदिका समूहरूप संध—इनसे मितकूल हो अर्थात् इनके सरूपते विपरीतताका महण करे वह दर्शनमोहको वांधता है जिसके की उदयसे वह अनंतसंसार्में भटकता है ॥ ८०२ ॥

अव चारित्रमोहके वंधके कारण कहते हैं;--

तिबकसाओ वहुमोहपरिणदो रागदोससंतत्तो । वंधदि चरित्तमोहं दुविहंपि चरित्तगुणघादी ॥ ८०३ ॥ वीत्रक्रपायो बहुमोहपरिणतो रागद्वेपसंतप्तः । . बन्नाति चारित्रमोहं द्विविधमपि चारित्रगुणघाती ॥ ८०३ ॥

अर्थ—जो जीव तीत्र कपाय और हास्यादि नोकपाय सहित हो, वहुत मोहरूप परिण-मता हो, राग और द्वेपमें अत्यंत लीन हो तथा चारित्रगुणके नाश करनेका जिसका सभाव हो ऐसा जीव कपाय और नोकपाय रूप दो प्रकारके चारित्रमोहनीयकर्मको बांधता है ॥८०३॥

आगे नरकायुके वंधके कारण दिखाते हैं;—

मिच्छो हु महारंभो णिस्सीलो तिवलोहसंजुत्तो । णिरयाउगं णिवंधइ पावमई रुद्दपरिणामी ॥ ८०४ ॥

मिथ्यो हि महारम्भो निःशीलः वीत्रलोभसंयुक्तः। निरयायुष्कं निवन्नावि पापमतिः रुद्रपरिणामी ॥ ८०४ ॥

अर्थ—जो जीव मिथ्यादृष्टि हो, बहुत आरंभी हो, शील रहित हो, तीवलोभी हो, रौद्र परिणामी हो, पापकार्य करनेकी बुद्धिसहित हो वह जीव नरकायुको बांघता है ॥ ८०४ ॥ आगे तिर्यंच आयुक्ते कारण कहते हैं;—

> उम्मन्गदेसगो मन्गणासगो गृडहियय माइलो । सठसीलो य ससलो तिरियाउं वंधदे जीवो ॥ ८०५ ॥ उन्मार्गदेशको मार्गनाशको गूडहृदयो मायावी । शठशीलश्च सशस्यः तिर्यगायुष्कं वश्चाति जीवः ॥ ८०५ ॥

अर्थ—जो जीव विपरीत मार्गका उपदेश करनेवाला हो, मले मार्गका नासक हो, गूढ अर्थात् दूसरेको न माल्म होवे ऐसा जिसके हदयका परिणाम हो, मायाचारी हो, मूर्जता सहित जिसका लभाव हो, निथ्या आदि ३ शल्योंकर सहित हो, वह जीव तिर्यंच आयुको बांचता है ॥ ८०५ ॥

जाने मनुष्यायुक्ते वंधके कारणोंको कहते हैं;-

पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सीलसंजमिवहीणो । मिन्सिमगुणेंहिं जुत्तो मणुवाऊं वंधदे जीवो ॥ ८०६ ॥ प्रकृता वतुकपायो दानरितः शीलसंयमिवहीनः । मध्यमगुणैः पुक्तो नानवायुक्तं वज्ञाति जीवः ॥ ८०६ ॥

अर्थ—जो जीव सभावसे ही नंद कोषादिकपायवाला हो, दानमें शीतिवृक्त हो, शीठ संयमकर रहित हो, मध्यमगुणोंकर सहित हो अधीव जिसमें न तो उत्क्रप्ट गुन हों न है हों, वह जीव मनुष्यायुक्ती योषता है ॥ ८०६॥ अब देवायुके वंघके कारणोंको कहते हैं;—

अणुवदमहद्यदेहिं य वालतवाकामणिजाराए य । देवाउगं णिवंधइ सम्माइद्वी य जो जीवो ॥ ८०७ ॥ अणुव्रतमहाव्रतेश्च वालतपोकामनिर्जरया च । देवायुष्कं निवधाति सम्यग्दृष्टिश्च यो जीवः ॥ ८०७ ॥

अर्थ — जो जीव सम्यग्दृष्टि है वह केवल सम्यक्ति वा साक्षात् अणुत्रत महाक्रोंते देवायुको बांघता है। तथा जो मिथ्यादृष्टि है वह अज्ञानरूपवाले तपश्चरणसे वा विना इच्छा बंधादिसे हुई अकामनिर्जरासे देवायुको बांघता है॥ ८०७॥

आगे नामंकर्मके कारण कहते हैं;---

मणवयणकायवको माइछो गारवेहिं पिडवद्धो । असुहं वंधिद णामं तप्पिडवक्सेहिं सुहणामं ॥ ८०८ ॥ मनोवचनकायवको मायावी गारवैः प्रतिवद्धः । अशुभं बन्नाति नाम तत्प्रतिपक्षैः शुभनाम ॥ ८०८ ॥

अर्थ—जो जीव मन वचनकायसे कुटिल हो अर्थात् सरल न हो, कपट करनेवाला हो। अपनी मशंसा चाहनेवाला तथा करनेवाला हो अथवा ऋद्धिगारव आदि तीन प्रकारके गारवसे युक्त हो वह नरकगित आदि अशुभ नामकर्मको बांधता है। और जो इनसे विपरीत सभाववाला हो अर्थात् सरलयोगवाला निष्कपट मशंसा न चाहनेवाला हो वह शुभनामकर्मकी वंध करता है।। ८०८।।

आगे गोत्रकर्मके बंधके कारणोंको कहते हैं;—

अरहंतादिसु भत्तो सुत्तरुची पढणुमाणगुणपेही । वंधदि उचागोदं विवरीओ वंधदे इदरं ॥ ८०९ ॥ अहेदादिषु भक्तः सूत्ररुचिः पठनानुमननगुणदर्शी । बन्नाति उचगोत्रं विपरीतो बन्नातीतरत् ॥ ८०९ ॥

अर्थ—जो जीव अहँतादि पांच परमेष्ठियोंमें भक्तिवंत हो, वीतरागकथित शास्त्रमें प्रीति रखता हो, पढना विचार करना इत्यादि गुणोंका दर्शक हो वह जीव ऊंच गोत्रका वंध त है। और इनसे विपरीत चलनेवाला नीचगोत्रको बांधता है॥ ८०९॥

आगे अंतरायकर्मके वंघके कारणोंको दिखलाते हैं;—

पाणवधादीसु रदो जिणपूजामोक्खमग्गविग्घयरो । अज्ञेइ अंतरायं ण छहइ जं इच्छियं जेण ॥ ८१० ॥ प्राणवधादिषु रतो जिनपूजामोक्षमार्गवित्रकरः । अर्जयित अन्तरायं न छमते यदीष्सितं येन ॥ ८१० ॥ अर्थ—जो जीव अपने वा परके पाणोंकी हिंसा करनेमें लीन हो और जिनेश्वरकी पूजा तथा रत्नत्रयकी पासित्वप मोक्षमार्गमें विम्न डालै वह अंतरायकर्मका उपार्जन करता है जिसके कि उदयसे वह वांछितवस्तुको नहीं पासकता ॥ ८१० ॥

रित श्री नेसिचन्द्राचार्य विरचित पंचसंग्रह द्वितीय नामवाले गोम्मटसार ग्रंथके कर्मकांडमें प्रत्ययनिरूपण नामका छठा अधिकार समाप्त हुआ॥६॥

## दोहा ।

करि अभाव भवभाव सव, सहजभावनिज पाय। जय अपुनर्भवभावमय, भये परम शिवराय॥ १॥

भागे भावचूलिका नामा अधिकारके कहनेकी नमस्कारात्मक मङ्गलाचरणपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं;—

> गोम्मटिजिणिंदचंदं पणिमय गोम्मटपयत्थसंजुत्तं । गोम्मटसंगहविसयं भावगयं चूलियं वोच्छं ॥ ८११ ॥ गोम्मटिजिनेन्द्रचन्द्रं प्रणम्य गोम्मटपदार्थसंयुक्तम् । गोम्मटसंग्रहविषयं भावगतां चूलिकां वक्ष्ये ॥ ८११ ॥

अर्थ—में नेमिचन्द्र आचार्य, नेमिनाथलामील्प चंद्रमाको नमस्कार करके समीचीन पद जार अर्थकर सहित अथवा उत्तन पदार्थोंके वर्णन सहित ऐसे गोन्मटसार प्रंथनें प्राप्त भावोंके अधिकारको कहता हूं ॥ ८११॥

जेहिं दु रुक्खिजंते उयसमशादीस जिणदभावेहिं। जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिहा सबदरसीहिं॥ ८१२॥ यैस्त रुक्ष्यन्ते उपशमादिपु जिनवभावैः। जीवास्ते गुणसंज्ञा निरिदेशः सर्वेदर्शिभः॥ ८१२॥

अर्थ—अपने प्रतिपक्षीकर्नोंके उपश्चनादिकके होनेपर उत्पन्न हुए ऐसे जिन ऑपश्चिम-कादि भावोंकर जीव पहचाने जावें वे भाव 'गुण' ऐसी संज्ञारूप सर्वत्रार्शयोंने कहे हैं ॥ ८१२ ॥

अव उन भावोंके नाम नेदसहित कहते हैं;—

उवसम खइओ मिस्सो ओदिययो पारिणामियो भायो । भेदा दुग णव तत्तो दुगुणिगिवीसं तियं कमसो ॥ ८१३ ॥ औपशमिकः क्षाविको निश्र औदिविकः पारिणामिको भावः । भेदा द्विकं नव ततो द्विशुणनेकविदातिः त्रयः क्रमशः॥ ८१३ ॥ हुए क्षायोपशिमक भाव मिथ्यां दृष्टि आदि दो गुणस्थानों में ३ अज्ञान २ दर्शन ऐसे ५ हैं। मिश्रादि तीनमें आदिके ३ ज्ञान ३ दर्शन इसतरह ६ हैं। प्रमत्तादि सात गुणस्थानों में आदिके ४ ज्ञान ३ दर्शन इसरीतिसे ७ हैं। दानादिक पांच भाव मिथ्यादृष्टिसे हैकर वारहवें तक हैं। वेदक सम्यक्त्व असंयतादि ४ गुणस्थानों में है। और देशसंयम देशसंयत गुणस्थानमें ही होता है।। ८२५॥

रागजमं तु पमत्ते इदरे मिच्छादिजेट्टठाणाणि । वेभंगेण विहीणं चक्खुविहीणं च मिच्छदुगे ॥ ८२६ ॥ रागयमं तु प्रमत्ते इतरस्मिन् मिथ्यादिजेप्टस्थानानि ।

रागयमं तु प्रमत्ते इतरस्मिन् मिथ्यादिजेष्ठस्थानानि । वैभङ्गेन विहीनं चक्षुर्विहीनं च मिथ्यद्विके ॥ ८२६ ॥

अर्थ—सरागचारित्र प्रमत्त और अपमत्त गुणस्थानमें है । इसतरह यथासंभव भाव मिलानेसे मिथ्यादृष्टि आदि क्षीणकषाय पर्यंत कमसे क्षायोपशमिक भावके उत्कृष्ट स्थान १०, १०, ११, १२, १३, १४, १४, १२, १२, १२, १२ ह्रप जानने। तथा मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानोंमें विभंग रहित ९ का स्थान और चक्षुदर्शनसे भी रहित ८ का स्थान और पूर्वोक्त १० का स्थान—इसतरह तीन तीन स्थान हैं॥ ८२६॥

अवधिदुगेण विहीणं मिस्सतिए होदि अण्णठाणं तु । मणणाणेणविधदुगेणुभयेणूणं तदो अण्णे ॥ ८२७ ॥

अविधिद्वेकेन विहीनं मिश्रत्रये भवति अन्यत्स्थानं तु । मनोज्ञानेनाविधिद्विकेनोभयेनोनं ततः अन्यानि ॥ ८२७॥

अर्थ-मिश्रादि तीन गुणस्थानों एक तो अपना अपना उत्कृष्ट स्थान, और अविष् ज्ञान अविषदर्शन इन दोनोंसे रहित मिश्रमें ९ का स्थान, असंयतमें १० का, देशसंयतमें ११ का, इसतरह दो दो स्थान हैं । प्रमत्तादि सातमें एक २ तो अपना अपना उत्कृष्ट स्थान तथा एक २ मनःपर्ययज्ञान रहित, एक २ अविष्ण्ञान अविषदर्शनरहित, और एक २ स्थान अविष्ण्यान-अविषदर्शन-मनःपर्ययज्ञानरहित-इसप्रकार प्रमत्त अप्रमत्तमें १३-१२-११ के तीन तीन स्थान, अपूर्वकरणादि पांचमें ११-१०-९ के तीन तीन स्थान, ऐसे चार चार स्थान जानने चाहिये॥ ८२७॥

आगे जीदियकके सानोंमें भावोंके बदलनेसे जो भंग होते हैं उनको गुणसानोंमें कहते हैं;—

र्छिंगकसाया छेस्सा संगुणिदा चदुगदीस अविरुद्धा । बारस वावत्तरियं तत्तियमेत्तं च अडदाछं ॥ ८२८ ॥ लिज्ञकपाया लेखाः संगुणिता चतुर्गतिषु अविरुद्धा । द्वादश द्वासप्ततिः तावन्मात्रं च अष्टचत्वारिंशन् ॥ ८२८ ॥

अर्ध—नरकादि चार गतियोंने विरोधरहित यथातंभव लिंग—कषाय—लेश्याओंका आप-समें गुणाकार करनेपर क्रमसे १२, ७२, ७२, ४८, भंग होते हैं। अर्थात्—नरकमें एक नपुंसक लिंग ही है, अतः उसका चार कषायोंसे गुणा करने पर चार और फिर उन चारका तीन अशुभ लेश्याओंसे गुणा करनेपर १२ भेद होते हैं। इसी तरह तिर्यंच तथा मनुष्य-गतिमें ७२—७२ और देवगतिमें ४८ भेद होते हैं। ८२८।

णविर विसेसं जाणे सुर मिस्से अविरदे य सुहलेस्सा । चढुवीस तत्थ मंगा असहायपरक्तमुहिट्टा ॥ ८२९ ॥ नविर विशेषं जानीहि सुरे मिश्रे अविरते च शुभलेश्याः । चढुविशं तत्र भङ्गा असहायपराक्रमोहिटाः ॥ ८२९ ॥

अर्थ—इतना निशेष जानना चाहिये कि देवगतिमें मिश्र और अनिरत गुणस्थाननें रे शुमलेश्या ही हैं; इसकारण वहांपर २४ ही मंग होते हैं, ऐसा असहाय पराक्रमवाले श्रीवर्द्धमानलामीने कहा है ॥ ८२९ ॥

चक्ख्ण मिच्छसासणसम्मा तेरिच्छगा हवंति सदा । चारिकसायतिलेस्साणच्भासे तत्थ भंगा हु ॥ ८३० ॥ चक्क्षस्तं निध्यसासनसन्यश्वः तैरश्चिका भवन्ति सदा । चतुःकपायत्रिलेश्यानामभ्यासे तत्र भङ्गा हि ॥ ८३० ॥

अर्थ—चक्षदर्शन रहित मिय्यादृष्टि और सासादन सन्यग्दृष्टि हमेशा तिर्यंच ही होते हैं। इसकारण १ नपुंसकवेद चार कषाय और २ लेश्याओंको आपसमें गुणा करनेसे वहां-पर १२ भंग नियमसे जानने चाहिये॥ ८२०॥

खाइयअविरदसम्मे चउ सोल विहत्तरी य वारं च। तहेसो मणुसेव य छत्तीसा तब्भवा भंगा ॥ ८३१॥ धायिकाविरतसम्ये चत्वारः षोडश द्यसप्ततिश्च द्यादश च। वहेशो मतुष्य एव च पद्यविशत तद्भवा भङ्गाः॥ ८३१॥

अर्थ-क्षायिक अविरत सन्यन्दृष्टीके नारक आदि चार गतियोंने क्रमसे ४, १६, ७२, १२ मंग होते हैं। अर्थात्-नरकर्ने १ नपुंत्तक वेद ४ क्याय १ क्रमोत लेदयाकी अपेक्षा ४, तिर्यगतिने १ पुरुषवेद ४ क्याय ४ लेदयाकी अपेक्षा १६, मनुष्यगतिने १ वेद ४ क्याय ६ लेदयाकी अपेक्षा ७२ ऑर देवगतिने पुरुषवेद ४ क्याय ६ लेदयाकी अपेक्षा ७२ ऑर देवगतिने पुरुषवेद ४ क्याय ३ लेदयाकी अपेक्षा १२ मंग होते हैं। ऑर क्षायिकसन्यन्दृष्टी देशसंयत ननुष्य ही होता है, अतः वहांतर ३ वेद ४ क्याय ३ शुनलेदयाओंका गुणा करनेते ३६ मंग होते हैं॥ ८३१॥

परिणामो दुद्वाणो मिंच्छे सेसेसु एकडाणो दु । सम्मे अण्णं सम्मं चारित्ते णित्थ चारित्तं ॥ ८३२ ॥

परिणामो द्विष्टानो निष्ये शेषेषु एकश्चानस्तु । सम्ये अन्यत्सम्यं चारित्रे नाक्षि चारित्रम् ॥ ८३२ ॥

अबे—पारिणामिक भावके मिश्यादृष्टि गुणशानमें दो खान हैं; जीवल भग्यत जोवल अभ्यत अभ्यत अभ्यत । श्रेप द्वितीयादि गुणशानोंमें १ ही खान है—जीवल भग्यत । तम गुणनानोंमें प्रलोक दिसंयोगी आदि भेद बलानेकेळिये विशेष बात कहते हैं कि सम्बाहा साहित शानमें दूसरा सम्यक्त नहीं होता और चारिजसहित शानमें दूसरा पारिज गी होता ॥ ८२२ ॥

भिन्छदुगयदचलके अद्वहाणेण स्थियदाणेण । दुर परजोगलभंगा पुध आणिय मेलिदचा हु ॥ ८२२ ॥ किन्यद्वित्वपतन्तुकी अद्यक्षानेन शास्त्रिक्षानेन । दुर्व परयोगतभक्ष पुचमानीय भेलियतम्या हि ॥ ८२२ ॥

्र के ल्ल्ब्बर महार आदे दो मुणव्यानीमें आयोपश्चिमकोत द के स्थानमें पूर्व होती हो शहर के बहा हर कहा है, तथा असेपनादि तार मुणव्यानीमें आयिक सम्यवस्ती स्थानी हुक हो है के स्टब्स कर्वा हर का इन परमंथी मंग अपने तुष्ट मंगीकों जुदे २ लेकर अपनी कर्वत से क्षेत्र के उन अना आहुंगे ॥ दूर सा

कर इसन्द मुक्ताह बुभाकार भेर तम प्रमह करते हैं।----इह्मण इन निर्देद मृणभारत एवं होति सन्धरथ । जनसन्द्रभाव हाणेणकान संनतिरद लेखा ॥ देश्य ॥ इह्मकाल सक्त सुग्रह्मस एवं बनोल स्वेत । इह्मकालकानाचे ने भारत क्षमा ॥ देश्य ॥ 10/11/2

वारचउतिदुगमेकं थुले तो इगि हवे अजोगित्ति ।
पुण वार वार सुण्णं चउसद छत्तीस देसोत्ति ॥८३६॥ जुम्मं ।
हयोः हयोः देशे हयोरिष चतुरुत्तरिह्शतकमशीतिसहितशतम् ।
हासप्ततिः पद्तिंशत् हादश अपूर्वे गुण्यप्रमा ॥ ८३५ ॥
हादशचतुन्तिहिकैकं स्थूले अतः एको भवेत् अयोगीति ।
पुनः हादश हादश शून्यं चतुःशतं पद्तिंशत् देश इति ॥८३६॥ युग्मम् ।

अर्थ— ओदियक भावके गुण्यरूप प्रत्येक भंग मिथ्यादृष्टि आदिक दो गुणसानोंमें २०० हैं, निश्रादि दो गुणसानोंमें १८० हैं, देशसंयतमें ७२ हैं, प्रमत्तादि दो गुणसानोंमें १८० हैं, देशसंयतमें ७२ हैं, प्रमत्तादि दो गुणसानोंमें ३६ हैं, अपूर्वकरणमें १२ हैं, अनिवृत्तिकरणके पांच भागोंमें क्रमसे १२-४-३-२-१ हैं, इसके वाद अयोगीपर्यंत एक एक है। फिर मिथ्यादृष्टिआदि देशसंयतपर्यंत चक्षदर्शन-रिहत्या क्षायिक सन्यक्त्वीकी अपेक्षा क्रमसे १२, १२, शून्य, १०४, और ३६ गुण्यरूप भंग हैं॥ ८३५।८३६॥

वामे दुसु दुसु तिसु खीणे दोसुवि कमेण गुणगारा।
णव छव्वारस तीसं वीसं वीसं चउकं च ॥ ८३७॥
वामे द्वयोः द्वयोः द्वयोः त्रिषु क्षीणे द्वयोरिष क्रमेण गुणकाराः।
नव पट् द्वादश त्रिशं विंशं विद्वां चतुष्कं च ॥ ८३७॥

अर्ध—जिनसे गुणा किया जाने ऐसे गुणकार कमसे मिथ्यादृष्टिनें ९, सासादनादि दो दे, असंयतादि २ में १२, प्रमत्तादि दो में २०, अपूर्वकरणादि तीन गुणस्यानोंमें २०, शिणकषायमें २०, सयोगी अयोगीनें ४ हैं॥ ८३७॥

पुणरिव देसोत्ति गुणो तिदुणभछछक्यं पुणो खेवा।
पुवपदे अड पंचयमेगारसुगुतीससुगुवीसं ॥ ८३८॥
पुनरिप देश इति गुगः त्रिद्धिनमः पद्पदूं पुनः क्षेपाः।
पूर्वपदे अष्ट पश्चकनेकादश एकोनित्रंशमेकोनिव्शम् ॥ ८३८॥

अर्थ—फिर भी उनमें चक्षदर्शनरहित वा क्षायिकतम्यक्तकी अपेक्षा निथ्यादृष्टिते लेकर रातंयततक गुणकार क्रमसे ३, २, शून्य, ६, ६ जानना । और 'सेन' पूर्वोक्त सानोंमेंसे नेथ्यादृष्टिमें ८, सासादनादि दो गुणसानोंमें ५, असंयतादि दो में ११, प्रनतादि दो में १९ अपूर्वकरणादि तीनमें १९ हैं ॥ ८३८ ॥

> उगुनीस तियं तत्तो तिदुणभछछऋयं च देसोत्ति । चउसुवसमगेसु गुणा तालं रुझणया खेवा ॥ ८३९ ॥ एकोनविंशं त्रयः ततः त्रिद्धिनमःपद्पदुं च देश इति । चतुर्पुपशानकेषु गुणाः चत्वारिंशन् रूपोनाः क्षेताः॥ ८३९॥

अर्थ—क्षीणकपायमें १९, सयोगी अयोगीमें ३ हैं। तथा चक्षुदर्शनरहित वा क्षािक सम्यग्दष्टीकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टी आदि देशसंयतपर्यंत क्रमसे ३,२, शून्य, ६,६ हैं। और उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानोंमें गुणाकार ४० तथा क्षेप उसमेंसे १ कम अर्थार ३९ हैं।। ८३९।।

मिच्छादिठाणभंगा अद्वारसया हवंति तेसीदा । वारसया पणवण्णा सहस्ससिहिया हु पणसीदा ॥ ८४० ॥ मिध्यादिस्थानभङ्गा अष्टादशशतं भवन्ति ज्यशीतिः । द्वादशशतं पश्चपश्चाशत् सहस्रसिहता हि पश्चाशीतिः ॥ ८४० ॥

अर्थ—पूर्वोक्त गुण्योंको गुणाकारोंसे गुणनेपर और क्षेपोंको मिलानेसे मिथ्यादृष्टिआदि गुणस्थानोंमें स्थानोंके भंग क्रमसे मिथ्यादृष्टिमें १८८३, सासादनमें १२५५, मिश्रमें १०८५ होते हैं ॥ ८४० ॥

रूवहियडवीससया सगणउदा दससया णवेणहिया।
एकारसया दोण्हं खवगेसु जहाकमं वोच्छं ॥ ८४१॥
ह्याधिकाष्ट्रविश्वश्वतानि सप्तनवतिः दशशतानि नवेनाधिकाः।
एकादशशतानि द्वयोः क्षयकेषु यथाक्रमं वक्ष्यामि ॥ ८४१॥

अर्थ—असंयतगुणस्थानमें २८०१, देशसंयतमें १०९७, प्रमत्तादि दो गुणस्थानोंने ११०९ भंग होते हैं। क्षपकश्रेणीवालोंके यथाकमसे अब कहता हूं॥ ८४१॥

> पुर्विपंचिणियहीसुहुमे खीणे दहाण छन्वीसा । तत्तियमेत्तो दसअडछचढुचढुचढुय एगूणं ॥ ८४२ ॥ अपूर्वपद्यानिष्टत्तिसूक्ष्मे क्षीणे दशानां पिड्वंशतिः । तावन्मात्रा दशाष्ट्रपद्चतुश्चतुश्चतुष्कमेकोनम् ॥ ८४२ ॥

अर्थे—अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरणके पांच भाग, स्क्ष्मसांपराय, क्षीणकपाय इन आठ क्षपकत्मानोंने कमसे १ कम दशाने छब्बीस अर्थात् २५९, उत्तने ही अर्थात् २५८, ९९, ७२, ५२, ३९, ३९, ३९ भंग होते हैं ॥ ८४२ ॥

उवसामगेम दुगुणं स्विहियं होदि सत्त जोगिम्हि । सत्तेव अजोगिम्मि य सिद्धे तिण्णेव मंगा हु ॥ ८४३ ॥ उपशामकेषु द्विगुणं स्पाधिकं भवति सत्त योगिनि । स्वैव अयोगिनि च सिद्धे त्रय एव मजा हि ॥ ८४३ ॥

अर्थ—उपयम्बेणिक चार गुणसानीनं पूर्वोक्त भंगीसे दूने और १ अविक्र भंग जानने चाहिये । सर्वोगीने । अर्थागीने नी ७ और सिद्ध भगवानके ३ ही भंग होते हैं ॥८९३॥ इस्त्रहार साननंत कहे । **जागे पदमंगोंको कहते हैं:**—

दुविहा पुण पदभंगा जादिगपदसवपदभवात्ति हवे। जातिपदखइगिमस्से पिंडेव य होदि सगजोगो ॥ ८४४॥ दिविधाः पुनः पदभङ्गा जातिगपदसर्वपदभवा इति भवेत्। जातिपदस्रायिकनित्रे पिण्डे एव च भवति सक्वोगः॥ ८४४॥

अर्थ—पदमंग दो तरहके होते हैं, एक तो जातिपदमंग दूसरे सर्वपदमंग । जहां एक जातिका प्रहण किया जाय वहां जातिपदमंग समझना चाहिये, जैसे क्षायोपशिमक ज्ञानके चार मेद होनेपर मी एक ज्ञानजातिका प्रहण करना । जहां जुदे २ संपूर्ण भावोंका प्रहण किया जाय उनको सर्वपदमंग समझना चाहिये । इनमेंसे जातिपदत्वप जो क्षायिक भाव जार निग्रभाव इनके पिंडपदत्वत्वप भावोंने लसंयोगी भी भेग पाये जाते हैं । क्षायिकने छिष्य जीर क्षायोपशिमकने ज्ञान अज्ञान दर्शन छिष्य ये पिंडपदत्वप हैं; क्योंकि ये अनेक मेद तम हैं । अतएव इनने लसंयोगी भीग भी होते हैं ॥ ८४४ ॥

अयदुवसमगचउक्ते एकं दो उवसमस्स जादिपदो । खइगपदं तत्येकं खवगे जिणसिद्धगेसु दु पण चदू ॥ ८४५ ॥ अयतौपशनिकचतुष्के एकं दे उपशमस्य जातिपदम् । क्षायिकपदं तत्रैकं क्षपके जिनसिद्धकेषु दे पञ्च चत्वारि ॥ ८४५ ॥

अर्थ—औपरामिक मानके जातिपद असंयतादि चार गुणसानोंने सन्यक्तरूप एक ही है, अरामश्रेणीके चार गुणसानोंने सन्यक्त और चारित्र इततरह दो जातिपद हैं। स्विकमानके जातिपद संयजादि चारने सायिकसन्यक्तरूप एक ही है, अरकश्रेणीके चार गुणसानोंने सन्यक्त चारित्र ऐसे दो जातिपद हैं, सयोगी अयोगी केनलीके सन्यक्त १ शान २ दर्शन ३ चारित्र ४ लिख ५—इसतरह ५ जातिपद हैं, सिद्धोंने चारित्रके निमा ४ जातिपद होते हैं ॥ ८४५॥

मिच्छतिये मिस्सपदा तिषिण य अयदिम्म होति चचारि । देसतिये पंचपदा तत्तो खीणोत्ति तिष्णिपदा ॥ ८४६ ॥ निध्यत्रये निश्वपदानि त्रीणि च अयते भवन्ति चत्तारि । देशत्रये पद्मपदानि ततः श्रीण इति त्रिपदानि ॥ ८४६॥

अर्थ—निश्रमावके वातिपद निय्यादृष्टिजादि तीन गुणसानीने तीन तीन हैं, जतंपत गुणसानने चारितके विना ४ हैं, देशतंपतादि तीन गुणसानीने ५ पद हैं, उसके बाद कीपक्षायपर्वत ज्ञान १ दर्शन २ ल.च्य ३ इसतरह तीन पद हैं॥ ८४२॥

मिन्छे अहुदयपदा ते तिसु सत्तेव तो संवेदोति । इस्सुहुमोत्ति य पणगं खीणोत्ति जिणेसु चदुतिदुगं ॥ ८२०॥ मिध्ये अष्टोदयपदानि तानि त्रिषु सप्तैवातः सवेद इति । पद् सूक्ष इति च पञ्चकं क्षीण इति जिनेषु चतुस्तिद्विकम् ॥ ८४७॥

अर्थ— औदियकभावके जातिपद मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ८, सासादनादि तीन गुणसानों मिथ्यात्वके विना ७, इसके वाद अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके सवेदभागपर्यंत अतंत्र मके विना ६, इससे आगे सूक्ष्मसांपरायपर्यंत वेद विना ५, इसके वाद क्षीणकपायपर्यंत कषायके विना ४, सयोगीके अज्ञान विना ३, अयोगीमें छेद्या विना गति और असिद्र ये दो हैं॥ ८४७॥

मिच्छे परिणामपदा दोण्णि य सेसेसु होदि एकं तु । जातिपदं पिंड वोच्छं मिच्छादिसु भंगिपेंडं तु ॥ ८४८ ॥ मिथ्ये परिणामपदे हे च शेषेषु भवति एकं तु । जातिपदं प्रति बक्ष्यामि मिथ्यादिषु भङ्गिपण्डं तु ॥ ८४८ ॥

ु अर्थ—पारिणामिकभावके जातिपद मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जीवत्व भव्यत्व वा जीवत्व अभव्यत्व ऐसे दो हैं। रोप गुणस्थानोंमें भव्यत्व—जीवत्वरूप एक ही है। तथा मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अब जातिपदकी अपेक्षा भंगोंके समुदायको कहता हूं। सो वडी टीकार्में गुण्य गुणकार और क्षेपकी अपेक्षा इनका वर्णन किया है वहां देखना चाहिये॥ ८४८॥

आगे गुण्यादिकांकी संख्या कहते हैं;-

अह गुणिजा वामे तिसु सग छचउसु छक पणगं च । थूले सुहुमे पणगं दुसु चउतियदुगमदो सुण्णं ॥ ८४९॥ अष्ट गुण्यानि वामे त्रिषु सप्त पद चतुर्प पढूं पश्चकं च । स्थूले सूक्ष्मे पश्चकं द्वयोः चतुक्षिकद्विकमतः सून्यम् ॥ ८४९॥

अर्थ-मिथ्यादृष्टि गुणस्नानमं गुण्य ८, सासादनादि तीनमं ७, देशसंयतादि ३ और अपक्षेणी-उपश्चमश्रेणीका अपूर्वकरण इसतरह चार गुणस्नानोमं ६, अनिवृत्तिकरणमं ६ मा ५, स्वनसांपरायमं ५, उपशांतकपायादि दोमं ४, सयोगीमं ३, अयोगीमं २ गुण्य हैं। दस्के बाद सिद्ध मगवानके शून्य जानने चाहिये॥ ८४९॥

वारद्वहळवीसं तिमु तिमु वत्तीसयं च चउवीसं। तो तालं चउवीसं गुणगारा वार वार णमं ॥ ८५० ॥ डादशाष्ट्राव्यक्षितं विषु विषु डाविश्तत्कं च चतुर्विशम्। घतः चट्यारिशत् चतुर्विशं गुणकारा डादश डादश गमः॥ ८५०॥

अधे—नियमहिथिन गुणकार १२ सासादनमें ८ मिश्रमें ८ असंयनमें २६ देशसंयनादि दोनने ३२ अग्रह अध्वेकरणादि तानमें २४ उपगमक अपूर्वकरणादि भारमें ४० अण्यन कार्यों २४ सवीगीने १२ बीट अवीगीने १२ है। इसके बाद सिद्ध भगवान्के शून्य अपीत् कोई गुणकार नहीं है॥ ८५०॥

> यागे चडदम दुमु दम अडवीमं तिमु हवंति चोत्तीसं। तिमु छन्तीम दुदालं खेवा छवीस वार वार णवं॥ ८५१॥ यामे चतुरंग हवोः दग अष्टविंगं त्रिषु भवन्ति चतुन्त्रियत्। त्रिषु पष्ट्रियं हिचन्यारिंगन् क्षेपाः पष्ट्रियं हादश हादश नव॥ ८५१॥

अर्थ—निश्यादृष्टि गुणन्यानमें क्षेपसंस्याद्भप पद १४, सासादनादि दोमें १०, असंय-तमें २८, देशसंयतादि तीनमें ३४, क्ष्यक अपूर्वकरणादि तीनमें २६, उपशमक अपूर्व-करणादि चारमें ४२, क्षीणकपायमें २६. सवीगीके १२, तथा अयोगीके भी १२ हैं और सिद्धके क्षेपपद ९ जानने चाहिये ॥ ८५१ ॥

जन गुण्यका गुणाकारके साथ गुणा करनेसे तथा क्षेपोंके मिलानेसे भंगोंकी संख्या कितनी हुई सो दिखलाते हैं;—

एकारं दसगुणियं दुसु छावट्टी दसाहियं विसयं ।
तिसु छवीसं विसयं वेदुवसामोत्ति दुसय वासीदी ॥ ८५२ ।
वादालं वेण्णिसया तत्तो सुहुमोत्ति दुसय दोसहियं ।
उयसंतिम्म य भंगा खबगेसु जहाकमं वोच्छं ॥८५३॥ जुम्मं ।
एकादश दशगुणितं द्वयोः पट्टपष्टिः दशाधिकं दिशतम् ।
त्रिपु पार्ट्वशं दिशतं वेदोपशम इति दिशतं व्यशितिः ॥ ८५२ ॥
धाचत्वारिशद्दिशतं ततः सूक्ष्म इति दिशतं दिसहितम् ।
उपशान्ते च भङ्गाः क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्यामि ॥ ८५३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ — मिथ्यादृष्टिमें ११० भंग हैं, सासादनादि दो गुणत्यानोंमें ६६ भंग हैं, असंय-वर्मे २१०, देशसंयतादि तीनमें २२६, उपशमक अपूर्वकरणादि अनिवृत्तिकरणके सवेद-भागतक २८२ भंग हैं। इससे आगे उपशमक वेदरिहत अनिवृत्तिकरणसे स्क्ष्मसांपरायतक २४२ हैं, उपशांतकपायमें २०२ भंग हैं। अब क्षपक्रमें यथाक्रमसे कहता हूं॥८५२।८५३॥

सत्तरसं दशगुणिदं वेदित्ति सयाहियं तु छादालं । सुहुमोत्ति खीणमोहे वावीससयं हवे मंगा ॥ ८५४ ॥ अडदालं छत्तीसं जिणेसु सिद्धेसु होति णव मंगा । एत्तो सवपदं पिंड मिच्छादिसु सुणह वोच्छामि ॥८५५॥ जुम्मं। सप्तदश दशगुणितं वेद इति शताधिकं तु पट्चत्वारिशत् । सूक्षम इति क्षीणमोहे द्वाविशक्तं भवेयुः भङ्गाः ॥ ८५४ ॥ अष्टचरवारिंशत् पट्त्रिंशत् जिनेषु सिद्धेषु भवन्ति नव भद्गाः । एतस्मात्सर्वेषदं प्रति मिथ्यादिषु शृणुत वक्ष्यामि ॥ ८५५ ॥ युग्मम् ।

. अर्थ—अपूर्वकरणसे सबेद अनिवृत्तिकरणतक १७०, वेदरहित अनिवृत्तिकरणसे स्लिसांपरायतक १४६, शीणकपायमं १२२ मंग होते हैं। सयोगीके ४८, अयोगीके ३६, बार सिद्धिके ९ मंग होते हैं। इससे आगे अब में सर्वपदोंकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि आदिमें मंग कहता हूं सो है भव्यो। तुम सुनो। सर्वपद दो प्रकार हैं, पिंडपद १ प्रत्येकपद २। ॥ ८५४। ८५५॥

अब उन दो भेदोंभेंसे पिंडपदोंको दिखलाते हैं;—

भिचदराणण्णदरं गदीण लिंगाण कोहपहुदीणं। इगिसमये लेस्साणं सम्मत्ताणं च णियमेण ॥ ८५६॥ भन्येतरयोरन्यतरत् गतीनां लिङ्गानां कोधप्रभृतीनाम्। एकसमये लेखानां सम्यक्तानां च नियमेन ॥ ८५६॥

अर्थ—एकसमयमें एकजीवके मध्यत्व अभव्यत्व इन दोनोंमेंसे एकही नियमसे होता हैं। गिति—िलंग—कोधादिकपाय—लेक्या—सम्यक्त्व इनमें भी अपने अपने मेदोंमेंसे एक एक ही एक समयमें संभव होता है, इसकारण ये पिंडपद हैं। क्योंकि एक कार्ले एक जीवके जिस संभवते भावसमूहमेंसे एक एक ही पाया जावे उस भावको पिंडपद कहिते हैं।। ८५६।।

पत्तेयपदा मिच्छे पण्णरसा पंच चेव उवजोगा।
दाणादी ओदियये चत्तारि य जीवभावो य ॥ ८५७॥
प्रत्येकपदानि मिथ्ये पश्चदश पश्च चैव उपयोगाः।
दानादयः औद्यके चत्वारि च जीवभावश्च ॥ ८५७॥

अर्थ—एक समयमें जो पाये जावें ऐसे प्रत्येकपद, मिथ्यादृष्टिमें ५ उपयोग, दानादिक पांच क्षयोपशमलिबयां और औद्यिक भावोंके मिथ्यात्वादि ४ और १ जीवत्वरूप पारि-णामिकमाव—इसतरह कुल १५ हैं॥ ८५७॥

> पिंडपदा पंचेव य भिंबदरदुगं गदी य लिंगं च । कोहादी लेस्सावि य इदि वीसपदा हु उहेण ॥ ८५८ ॥ पिण्डपदानि पञ्चेव च भन्येतरद्विकं गतिश्च लिङ्गं च । कोधादयः लेखा अपि च इति विंशपदानि हि दृद्धा ॥ ८५८ ॥

अर्थ - उन १५ मत्येक पदोंके सिवाय मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें ५ पिंडपद हैं, उनके 'मध्य अभव्यका युगल, गति, लिंग, कोघादिकपाय और लेश्या' ऐसे नाम हैं। सब मिल- कर १५+५=२० पद होते हैं, सो इनको ऊपर ऊपर स्थापन करना चाहिये॥ ८५८॥

पत्तेयाणं उवरिं भविदरदुगस्स होदि गदि लिंगे।
कोहादिलेस्ससम्मत्ताणं रयणा तिरिच्लेण ॥ ८५९॥
प्रत्येकानामुपरि भव्येतरिहकस्य भवति गतिलिङ्गयोः।
कोधादिलेक्यासम्यक्त्वानां रचना तिरश्चा॥ ८५९॥

अर्थ—प्रत्येक पदोंके ऊपर स्थापित किये गये जो भव्य अभव्यत्व युगल, गति, लिंग, कोषादि ४ कषाय, लेक्या और सम्यक्त्व हैं उनकी रचना तिरछी (वरावर) करनी चाहिये॥ ८५९॥

> एकादी दुगुणकमा एकेकं रुंधिकण हेट्टमिम । पदसंजोगे भंगा गच्छं पिंड होति उवरुविरें ॥ ८६० ॥ एकादि द्विगुणकमादेकैकं रुद्धा अधस्तने । पदसंयोगे भन्ना गच्छं प्रति भवन्ति उपर्युपरि ॥ ८६० ॥

अर्थ-एकसे लेकर दूने दूनेके कमसे एक एक पदका आश्रयकरके नीचे २ के पदोंके संयोगसे गच्छ जितनेमां पद होने उसके प्रमाण प्रति ऊपर ऊपरके भंग होते हैं॥ ८६०॥

लागे भंगोंके योग (मिलाने) के लिये गाथासूत्र कहते हैं;—

इट्टपदे रुक्कणे दुगसंवग्गिम होदि इट्टघणं। असरित्याणंतधणं दुगुणेगूणे सगीयसवधणं ॥ ८६१॥ इटपदे रूपोने द्विकसंवर्गे भवति इट्टघनम्। असदशानामन्तधनं द्विगुणे एकोने खकीयसर्वधनम्॥ ८६१॥

अर्थ—विविक्षतपदमें एक कम करनेसे जो शेष रहें उतने दो दोके अंक लिखकर वर्ग करनेसे (आपसमें गुणा करनेसे ) विविक्षतपदमें भंगोंका प्रमाणत्वप इष्टयन होता है । यही अत्येकपदका अंतधन है । उस इष्टयनको दूना करके उसमें १ घटानेसे जो प्रमाण हो उतना प्रथमपदसे लेकर विविक्षत पदतक सब पदोंके भंगोंका जोड़त्वप सर्वधन होता है भावार्थ—इस हिसाबसे प्रत्येक पद व पिंडपदोंका जोड़ नरकादिगति व नपुंसकादि वेदकी जगह तथा सभी गुणसानोंने कितना २ होता है सो वड़ी टीकासे जानना चाहिये॥८६१॥

ञागे उसी कथनको गाधाओंसे दिखटाते हैं;---

तेरिच्छा हु सरित्था अविरददेसाण खिययसम्मत्तं। मोत्तूण संभवं पिंड खियगस्सवि आणए भंगे॥ ८६२॥ तिर्विश्व हि सहशानि अविरतदेशयोः क्षाविकसन्यक्तम्। मुक्त्वा संभवं प्रति क्षाविकस्यावि आनवेन् भङ्गान्॥ ८६२॥

अर्थ-गुणसानोंने वताये गये पिंडपदस्तम नावोंकी तिर्वक् (वरोवर) रचनाकर

असंयत तथा देशसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यक्त्वको छोड़कर, क्योंकि असंयत और रेर संयतमें क्षायिकसम्यक्त्वका पृथक् ही वर्णन किया गया है, अन्यभावोंमें गुणसानेष्र आश्रयकर यथासंभव भंग जानने चाहिये । और उन दोनों स्थानोंमें क्षायिकसम्यक्ते यथासंभव जुदे २ भंग समझने चाहिये ॥ ८६२ ॥

उद्धतिरिच्छपदाणं दवसमासेण होदि सवधणं । सवपदाणं भंगे मिच्छादिगुणेसु णियमेण ॥ ८६३ ॥ ऊर्ध्वतिर्यक्षपदानां द्रव्यसमासेन भवति सर्वधनम् । सर्वपदानां भंगे मिथ्यादिगुणेषु नियमेन ॥ ८६३ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिआदि गुणस्थानोंमं ऊर्ध्व रचनावाले प्रत्येकपद और तिर्यक् रचनावाले पिंडपदके भंगरूप धनको मिलानेसे उस उस गुणस्थानके सर्वपदोंका भंगरूप सर्वभन नियमसे होता है ॥ ८६३ ॥

मिन्छादीणं दुति दुसु अपुद्यअणियद्विख्वगसमगेसु ।
सुदुसुवसमगे संते सेसे पत्तेयपदसंखा ॥ ८६४ ॥
पण्णर सोछद्वारस वीसुगुवीसं च वीससुगुवीसं ।
दिश्यावीस वीसचडदसतेरसपणगं जहाकमसो ॥८६५॥ जुम्मं ।
भिष्यावीनां दिशिषु द्वयोः अपूर्वानिष्ट्रसिक्षपकोपशमकेषु ।
सूक्ष्मोपशमके शान्ते शेषे प्रत्येकपदसंख्या ॥ ८६४ ॥
पश्चदश पोजशाद्यादश विशैकोनविशं च विश्वमेकोनविशम् ।
स्विशं विश्वचुदेशश्योदशपभ्यकं यथाकमशः ॥ ८६५ ॥ युग्मम् ।

अधि—ने 'अस्तेक्तव' मिथ्याद्दष्टि आदि दी गुणशानोंमें १५, मिश्रादि तीन गुणली नेति १६, अमनादि दी गुणशानोंमें १८, अनक उपश्चम दोनों श्रेणियोक्ते अपूर्व और नित्त होत्त काल गुणशानों २०-१९, उनशाक सूक्ष्मसांपरायमें २०, उपशांतक गावमें १६, सेव अपह सूक्ष्मतांपरायमें २१, श्रीणक गायमें २०, स्योगीमें १४, अयोगीमें १६ हार्न जानने नादिते ॥ ८६४।८६५॥

भिच्छाइद्विष्पदुर्दि सीणक्षमात्रोति सञ्चवद्दमंगा । पण्णद्वि च महस्मा पंचयवा होति छत्तीमा ॥ ८६६ ॥ भिष्याद्रोद्धश्रद्धति श्रीणक्ष्यात इति सर्वपद्मक्षाः । पञ्चरोद्धः च सहस्राणि पञ्चानानि नवन्ति पद्भिशन् ॥ ८६४ ॥

લાવે—િસ્થાદીકને દેકર હોળકપાયમુળવ્યાનયક મનેવદ મંતીકા પ્રમાળ તમાં દેં !ે દરકિકિંગે કહ્યું કર્યાદી -૨૧૧૬૨ એ મુખ્ય મનલના નાહિયે લોક ક્રય મુખ્ય લાગે नताये गये गुणाकारोंसे गुणा करना चाहिये और उसमेंसे एक कम करना चाहिये। ऐसा करनेसे वहां वहांके सर्वपद भंगोंका प्रमाण होता है॥ ८६६॥

तग्गुणगारा कमसो पणणउदेयत्तरीसयाण दलं। जणहारसयाणं दलं तु सत्तिहियसोलसयं॥ ८६७॥ तहुणकाराः कमशः पश्चनवलेकसप्ततिशतानां दलम्। एकोनमष्टादशशतानां दलं तु सप्ताधिकपोडशशतम्॥ ८६७॥

अर्थ- उस गुण्यके गुणकार कमसे इस प्रकार हैं-मिय्यादृष्टि गुणस्थानमें ७१९५ का आधा प्रमाण, सासादनमें एक कम १८०० का आधा प्रमाण, मिश्रमें १६०७ हैं ॥८६७॥

तेवत्तरिं सयाइं सत्तावद्वी य अविरदे सम्मे । सोलस चेव सयाइं चउसद्वी खिययसम्मस्स ॥ ८६८ ॥ विसप्ततिशतानि सप्तपिश्च अविरते सम्वे । पोडश चैव शतानि चतुःपिष्टः क्षाविकसम्यस्य ॥ ८६८ ॥

अर्थ—असंयतसन्यादृष्टीके ७३६७ गुणकार हैं और वहीं क्षायिकसन्यादृष्टीके गुणकार १६६४ हैं॥ ८६८॥

जणत्तीससयाइं एकाणउदी य देसविरदिम । छावत्तरि पंचसया खइयणरे णित्य तिरियम्मि ॥ ८६९ ॥ एकोनिव्रशस्त्रतानि एकनविश्च देशविरते । पद्सप्ततिः पश्चशतानि क्षायिकनरे नास्ति तिरश्चि ॥ ८६९ ॥

अर्थ—देशतंयतगुणस्थानमें २९९१ गुणकार हैं। यहीं पर क्षायिकसम्यग्दृष्टी मनुष्यके ही ५७६ गुणकार हैं, ये तिर्थंचके नहीं हैं; क्योंकि क्षायिकसम्यक्त्वी तिर्थंच देशनती नहीं होता॥ ८६९॥

इगिदालं च सयाई चउदालं च य पमत्त इदरे य । पुष्युवसमगे वेदाणियद्विभागे सहस्समद्दूणं ॥ ८७० ॥ एकचत्वारिश्च शतानि चतुत्रत्वारिश्च च प्रमत्ते इतरिल्छ । अपूर्वोपशमके वेदानिवृत्तिभागे सहस्रमष्टोनम् ॥ ८७० ॥

अर्थ — प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थानमें ४१४४ गुणकार हें, उपरानध्रेणीके अपूर्वकरम् विश्व सबेद अनिवृत्तिकरणमें ८ कम एक हजार अर्थात् ९९२ हें ॥ ८७० ॥

अडसट्टी एकसयं कसायभागमित सुहुमगे संते। अडदार्छ चडवीसं खबगेसु जहाकमं वोच्छं॥ ८७१॥ अष्टपष्टिः एकशतं कषायभागे सुदमके शान्ते। अष्टचत्वारिंशन् चतुर्विशं क्षपकेषु यथाकमं बस्यानि

अर्थ—इसीयकार यथासंभव भावोंकर मार्गणास्थानमें भी स्थानमंग क्रीर पद्भंग कनसे सावधान होके जानने चाहिये ॥ ८७५ ॥

आगे जिनमें सर्वथा एकनयका ही ब्रहण पाया जाता है ऐसे जो एकांतनत हैं उनके नेदोंको कहते हैं;—

असिदिसदं किरियाणं अकिरियाणं च आहु चुरुसीदी । सत्तद्वण्णाणीणं वेणिययाणं तु वत्तीसं ॥ ८७६ ॥ अशीतिशतं क्रियानामिक्रयाणं चाहुः चतुरशोतिः । सप्तपष्टिरज्ञानिनां वैनयिकानां तु द्वार्विशत् ॥ ८७६ ॥

अर्ध—कियावादियोंके १८०, अकियावादियोंके ८४, अज्ञानदादियोंके ६७ दोर वैन-यिकवादियोंके ३२ भेद हैं ॥ ८७६॥

अब उनमेंसे कियाबादियोंके मूलगंग कहते हैं;—

अत्थि सदो परदोवि य णिचाणिचन्त्रणेण य णवत्था । कार्छासरप्पणियदिसहार्वाहं य ते हि भंगा हु ।। ८०० ।। अस्ति स्वतः परतोपि च निचानियन्त्रेन च नवार्थाः । कार्लेश्वरात्मनियतिस्वभावेश्च ने हि भङ्गा हि । ८०० ।

अर्थ--कपायसहित और नेदरहित अनिवृत्तिकरणके भागमें १६८ गुणकार हैं, मूक्ष-सांपरायमें ४८ हैं, उपशांतकपायमें २४ हैं। अब क्षपकश्रेणीमें यथाकमसे कहता हूं॥८७१॥

> अडदालं चारिसयापुचे अणियद्विवेदभागे य । सीदी कसायभागे तत्तो वत्तीस सोलं तु ॥ ८७२ ॥ अष्टचत्वारिंशत् चतुःशतान्यपूर्वे अनिवृत्तिवेदभागे च । अशीतिः कपायभागे ततो द्वानिंशत् पोडश तु ॥ ८७२ ॥

अर्थ —अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके सवेदमागमें ४४८ गुणकार हैं, कषायसिं वेदरित अनिवृत्तिकरणके भागमें ८० हैं, उससे आगे सूक्ष्मसांपरायमें ३२ और क्षीण कषायमें १६ हैं॥ ८७२॥

यहांतक पण्णद्वीके गुणकार गिनाये अब आगेके गुण्य और गुणकार दोनींका प्रमाण बताते हैं;—

> जोगिमिम अजोगिमिम य वेसदछप्पण्णयाण गुणगारा । चउसद्वी वत्तीसा गुणगुणिदेकूणया सबे ॥ ८७३ ॥ योगिनि अयोगिनि च द्विशतषद्पञ्चाशतां गुणकाराः । चतुःपिष्ठः द्वानिशत् गुण्यगुणिते एकोनकाः सर्वे ॥ ८७३ ॥

अर्थ—सयोगी और अयोगीके २५६ गुण्य हैं, तथा गुणकार क्रमसे ६४ और ३२ हैं। इसतरह गुण्यका गुणकारोंके साथ गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उस २ में १ कम करनेसे सर्वेपद भंगीका प्रमाण होता है॥ ८७३॥

> सिद्धेसु सुद्धभंगा एकत्तीसा हवंति णियमेण । सघपदं पिंड भंगा असहायपरकगुद्दिहा ॥ ८७४ ॥ सिद्धेषु गुद्धभद्धा एकत्रिंशत् भवन्ति नियमेन । सर्वपदं वृति भद्धा असहायपराक्रमोदिष्टाः ॥ ८७४ ॥

अर्थ—सिद्धीनं मुण्य गुणकारक भेदर्शहत शुद्ध ३१ सबैपदमंग नियमसे होते हैं। दवसकार सहायर्गहन पराकत्यांट श्रीमहावारसामीने सबैपदेकि भंग कहे हैं।। द७४॥ दक्षप्रकार-गुजन्यानीकी सब्द माग्णायीकी अपेक्षारे भी भावीके स्थानमंग शीर पदमंग सम्होदेन हा उपदेश देने हैं।—

आदेसीय च एवं मंगवणावेहि ठाणगंगाणि । पद्रनंगाणि च कममो अधामोहेण आणेजो ॥ ८७५ ॥ अद्देशीय च एवं संस्वनावैः खाननक्षः । पद्रनक्ष्य क्रमशः अध्यानीदेव आनेव्याः ॥ ८७५ ॥ अर्थ—इसीप्रकार यथासंभव भावों कर मार्गणास्थानमें भी स्थानभंग और पदभंग क्रमसे सावधान होके जानने चाहिये॥ ८७५॥

आगे जिनमें सर्वथा एकनयका ही यहण पाया जाता है ऐसे जो एकांतमत हैं उनकें मेदोंको कहते हैं:—

> असिदिसदं किरियाणं अकिरियाणं च आहु चुलसीदी । सत्तद्वण्णाणीणं वेणयियाणं तु वत्तीसं ॥ ८७६ ॥ अशीतिशतं कियानामकियाणां चाहुः चतुरशीतिः । सप्तपष्ठिरज्ञानिनां वैनयिकानां तु द्वाविंशत् ॥ ८७६ ॥

अर्थ—कियावादियोंके १८०, अकियावादियोंके ८४, अज्ञानवादियोंके ६७ और वैन-पिकवादियोंके ३२ मेद हैं ॥ ८७६ ॥

जब उनमेंसे कियावादियोंके मूलभंग कहते हैं;—

अत्य सदो परदोवि य णिचाणिचत्तणेण य णवत्था। कालीसरप्पणियदिसहावेहिं य ते हि भंगा हु॥ ८७७॥ अस्ति स्वतः परतोपि च नित्यानित्यत्वेन च नवार्याः। कालेश्वरात्मनियतिस्वभावेश्व ते हि भङ्गा हि॥ ८७७॥

ं अर्थ—पहले 'अस्ति' ऐसा पद लिखना उसके ऊरर 'आपसे' 'परसे' 'नित्यपनेसे' 'अनित्यपनेसे' ऐसे ४ पद लिखने, उनके ऊपर जीवादि ९ पदार्थ लिखने, उनके ऊपर 'काल' 'ईश्वर' 'आस्मा' 'नियति' 'खमाव' इसतरह ५ पद लिखने—इसपकार १४४४९४५ का गुणा करनेसे १८० भंग होते हैं॥ ८७७॥

अत्थि सदो परदोवि य णिचाणिचत्तणेण य णवत्था। एसिं अत्था सुगमा कालादीणं तु वोच्छामि ॥ ८७८ ॥ अस्ति स्ततः परतोपि च नित्यानित्यत्वेन च नवार्थाः। एपामर्थाः सुगमाः कालादीनां तु वन्त्यानि ॥ ८७८ ॥

अर्थ — अखि — अपनेसे-परसे-नित्यपनेकर — अनित्यपनेकर — इन पांचोंका तथा नवरदार्थ हुन कुछ १४ ओं का अर्थ तो सुगन (सीधा) है। अत एव काल्वादादिक पांचीका अर्थ कनसे कहता हूं॥ ८७८॥

कालो सबं जणयदि कालो सबं विणस्तदे भूदं । जागित हि सुत्तेसुवि ण सक्कदे वंचिदुं कालो ॥ ८७९ ॥ कालः सर्वे जनयित कालः सर्वे विनासयित भूवन् । जागिते हि सुदेष्यापे न सक्यते विचासे कालः ॥ ८०९ ॥ अर्थ--कपायसहित और वेदरहित अनिवृत्तिकरणके भागमं १६८ गुणकार हैं, सूक्ष-सांपरायमें ४८ हैं, उपशांतकपायमें २४ हैं। अब क्षपकश्रेणीमें यथाक्रमसे कहता हूं ॥८७१॥

> अडदालं चारिसयापुचे अणियद्विवेदमागे य । सीदी कसायभागे तत्तो वत्तीस सीलं तु ॥ ८७२ ॥

अष्टचत्वारिंशत् चतुःशतान्यपूर्वे अनिवृत्तिवेदभागे च । अशीतिः कपायभागे ततो द्वात्रिंशत् पोडश तु ॥ ८७२ ॥

अर्थ — अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके सवेदभागमें १४८ गुणकार हैं, कपायसिंहत वेदरिहत अनिवृत्तिकरणके भागमें ८० हैं, उससे आगे सूक्ष्मसांपरायमें ३२ और क्षीण-कपायमें १६ हैं॥ ८७२॥

यहांतक पण्णद्दीके गुणकार गिनाये अव आगेके गुण्य और गुणकार दोनोंका प्रमाण बताते हैं;—

> जोगिमिम अजोगिगिमिम य वेसदछपणणयाण गुणगारा। चउसटी वत्तीसा गुणगुणिदेकूणया सबे ॥ ८७३ ॥ योगिनि अयोगिनि च द्विशतपद्पञ्चाशतां गुणकाराः । चतुःपष्टिः द्वात्रिंशत् गुण्यगुणिते एकोनकाः सर्वे ॥ ८७३ ॥

अर्थ—सयोगी और अयोगीके २५६ गुण्य हैं, तथा गुणकार क्रमसे ६४ और ३२ हैं। इसतरह गुण्यका गुणकारोंके साथ गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उस २ में १ कम करनेसे सर्वपद मंगोंका प्रमाण होता है॥ ८७३॥

सिद्धेसु सुद्धभंगा एकत्तीसा हवंति णियमेण । स्वपदं पिंड भंगा असहायपरकमुद्दिद्वा ॥ ८७४ ॥ हिंदे सुद्धभङ्गा एकत्रिंशत् भवन्ति नियमेन । सर्वपदं प्रति भङ्गा असहायपराक्रमोदिष्टाः ॥ ८७४ ॥

अर्थ—सिद्धों में गुण्य गुणकारके भेदरहित शुद्ध ३१ सर्वपदमंग नियमसे होते हैं। इसप्रकार सहायरहित पराक्रमवाले श्रीमहावीरस्वामीने सर्वपदोंके मंग कहे हैं।। ८७४॥ इसीप्रकार—गुणस्थानोंकी तरह मार्गणाओंकी अपेक्षासे मी भावोंके स्थानमंग और पदमंग समझलेनेका उपदेश देते हैं;—

आदेसेवि य एवं संभवभावेहिं ठाणमंगाणि । पदमंगाणि य कमसो अवामोहेण आणेजो ॥ ८७५ ॥ आदेशेपि च एवं संभवभावैः खानभङ्गाः । पदमङ्गाश्च कमशः अन्यामोहेन आनेयाः ॥ ८७५ ॥ अर्थ—इसीप्रकार यथासंभव भावोंकर मार्गणास्थानमें भी स्थानभंग और पदभंग कमसे सावधान होके जानने चाहिये ॥ ८७५ ॥

आगे जिनमें सर्वथा एकनयका ही अहण पाया जाता है ऐसे जो एकांतमत हैं उनके मेदोंको कहते हैं;—

असिदिसदं किरियाणं अकिरियाणं च आहु चुलसीदी । सत्तद्वण्णाणीणं वेणयियाणं तु वत्तीसं ॥ ८७६ ॥ अशीतिशतं कियानामकियाणां चाहुः चतुरशीतिः । सप्तपष्ठिरशानिनां वैनयिकानां तु द्वाविंशत् ॥ ८७६ ॥

अर्थ-कियावादियोंके १८०, अकियावादियोंके ८४, अज्ञानवादियोंके ६७ और वैन-पिकवादियोंके ३२ मेद हैं ॥ ८७६॥

भव उनमेंसे कियावादियोंके मूलभंग कहते हैं;—

अत्य सदो परदोवि य णिचाणिचत्तणेण य णवत्था। कालीसरप्पणियदिसहावेहिं य ते हि भंगा हु ॥ ८७७॥ अस्ति स्तरः परतोपि च नित्यानित्यत्वेन च नवार्थाः। कालेश्वरात्मनियतिस्त्रभावैश्च ते हि भन्ना हि ॥ ८७७॥

अर्थ—पहले 'अस्ति' ऐसा पद लिखना उसके ऊपर 'आपसे' 'परसे' 'नित्यपनेसे' 'अनित्यपनेसे' ऐसे ४ पद लिखने, उनके ऊपर जीवादि ९ पदार्थ लिखने, उनके ऊपर 'काल' 'ईश्वर' 'आत्मा' 'नियति' 'लभाव' इसतरह ५ पद लिखने—इसनकार १×४×२×५ का गुणा करनेसे १८० भंग होते हैं ॥ ८७७ ॥

अत्थि सदो परदोवि य णिचाणिचत्तणेण य णवत्था । एसिं अत्था सुगमा कालादीणं तु वोच्छामि ॥ ८७८ ॥ अस्ति स्वतः परतोषि च निलानिलत्वेन च नवार्थाः । एपामथीः सुगमाः कालादीनां तु वहवानि ॥ ८७८ ॥

अर्थ-अस्ति-अपनेसे-परसे-नित्यपनेकर-अनित्यमनेकर-इन पांचोंका तथा नवादायं इन कुछ १४ ओं का अर्थ तो सुगम (सीधा) है। अत एव काल्यादादिक पांचोका अर्थ कमसे कहता हूं॥ ८७८॥

कालो सबं जणयदि कालो सबं विणस्तदे भूदं। जागत्ति हि सुत्तेसुवि ण सक्कदे वंचिदुं कालो ॥ ८७९ ॥ कालः सर्वं जनयि कालः सर्वं विनासयिति भूतम्। जागिवे हि सुनेष्यापे न सक्चवे बिनास्यति कालः॥ ८७९॥ अर्थ—काल ही सबको उत्पन्न करता है और काल ही सबका नाग करता है, सोते हुए प्राणियोंमें काल ही जागता है, ऐसे कालके ठगनेको कौंन समर्थ हो सक्ता है। इसप्रकार कालसे ही सबको मानना यह कालबादका अर्थ है॥ ८७९॥

> अण्णाणी हु अणीसो अप्पा तस्स य सुहं च दुक्सं च । सम्मं णिरयं गमणं सद्यं ईसरक्यं होदि ॥ ८८० ॥ अज्ञानी हि अनीश आत्मा तस्य च सुखं च दुःखं च । स्वर्ग निरयं गमनं सर्वमीश्वरकृतं भवति ॥ ८८० ॥

अर्थ—आत्मा ज्ञानरहित है, अनाथ है अर्थात् कुछ मी नहीं करसकता, उस आत्माका सुख—दुःख, खर्ग तथा नरकमें गमन वंगेरह सब ईश्वरकर कियाहुआ होता है। ऐसे ईश्वरकर किया सब कार्य मानना ईश्वरवादका अर्थ है। ८८०॥

एको चेव महप्पा पुरिसो देवो य सववावी य । सम्रंगणिगूढोवि य सचेयणो णिग्गुणो परमो ॥ ८८१ ॥ एकश्चैव महात्मा पुरुषो देवश्च सर्वव्यापी च । सर्वाङ्गिनगृढोपि च सचेतनो निर्गुणः परमः॥ ८८१ ॥

अर्थ—संसारमें एक ही महान् आत्मा है, वही पुरुष है, वही देव है और वह सवमें व्यापक है, सर्वागपनेसे अगम्य ( छुपा हुआ ) है, चेतना सहित है, निर्गुण है और उत्कृष्ट है । इस तरह आत्मखरूपसे ही सवको मानना आत्मवादका अर्थ है ॥ ८८१ ॥

जनु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तन्तु तदा । तेण तहा तस्स हवे इदि वादो णियदिवादो हु ॥ ८८२ ॥ यनु यदा येन यथा यस्य च नियमेन भवति तन्तु तदा । तेन तथा तस्य भवेदिति वादो नियतिवादस्तु ॥ ८८२ ॥

अर्थ—जो जिससमय जिससे जैसे जिसके नियमसे होता है वह उससमय उससे तैसे उसके ही होता है—ऐसा नियमसे ही सब वस्तुको मानना उसे नियतिवाद कहते हैं ॥ ८८२ ॥

को करइ कंटयाणं तिक्खतं मियविहंगमादीणं । विविहत्तं तु सहाओ इदि संविष य सहाओत्ति ॥ ८८३ ॥ कः करोति कण्टकानां तीक्ष्णत्वं मृगविहङ्गमादीनाम् । विविधत्वं तु खभाव इति सर्वमिष च खभाव इति ॥ ८८३ ॥

अर्थ—कांट्रेको आदि लेकर जो तीक्ष्ण (चुभनेवाली) वस्तु हैं उनके तीक्ष्णपना कोन करता है ? और मृग तथा पक्षीआदिकोंके अनेकतरहपना जो पाया जाता है उसे कोंन करता है ! ऐसा प्रश्न होनेपर यही उत्तर मिलता है कि सबमें सभाव ही है । ऐसे सबको कारणके बिना सभावसे ही मानना स्वभावबादका अर्थ है । इसप्रकार कालादिकी भपेका एकांत पक्षके बहुण करलेनेसे क्रियाबाद होता है ॥ ८८३ ॥

आगे अक्रियायादके भंग कहते हैं;—

णित्थ सदो परदोवि य सत्तपयत्था य पुण्णपाऊणा । कालादियादिभंगा भत्तरि चढुपंतिसंजादा ॥ ८८४ ॥ नास्ति स्रतः परतोपि च सप्तपदार्थाश्च पुण्यपापोनाः । कालादिकादिभङ्गाः सप्ततिः चतुःपङ्किसंजाताः ॥ ८८४ ॥

अर्थ—पहले 'नास्ति' पद लिखना, उसके ऊपर 'आपसे' 'परसे' ये दो पद लिखने चाहिये, उनके ऊपर पुण्य—पापके विना सात पदार्थ लिखने, उनके ऊपर कालको आदिलेकर ५ पद लिखने चाहिये। इस प्रकार चार पंक्तियोंका गुणा करनेसे १×२×७×५=७०
भंग होते हैं॥ ८८४॥

णित्थ य सत्तपदत्था णियदीदो कालदो तिपंतिभवा । चोद्दस इदि णित्थित्ते अिकतियाणं च चुलसीदी ॥ ८८५ ॥ नास्ति च सप्तपदार्था नियतितः कालतः त्रिपङ्किभवाः । चतुर्देश इति नास्तित्वे अक्रियाणां च चतुरशीतिः ॥ ८८५ ॥

अर्थ—पहले 'नास्ति' पद लिखना, उसके ऊपर सात पदार्थ लिखने, उनके ऊपर 'नियति' 'काल' ऐसे दो पद लिखने—इसमकार तीन पंक्तियोंके गुणाकरनेसे १×७×२= १४ भेद नास्तिपनेमें हुए। पहलेके ७० और १४ ये सब मिलकर ८४ अकियानादियोंके मेद होते हैं ॥ ८८५॥

आगे अज्ञानवादके भेद कहते हैं;—

को जाणइ णवभावे सत्तमसत्तं दयं अवसमिदि। अवयणजुद सत्ततयं इदि भंगा होति तेसही ॥ ८८६॥ को जानाति नवभावेषु सत्त्वमसत्त्वं द्वयमवाच्यमिति। अवचनयुतं सप्तत्वयमिति भङ्गा भवन्ति त्रिपष्टिः॥ ८८६॥

अर्थ — जीवादिक नव पदार्थोमेंसे एक एकका सप्त भंगसे न जानना जैसे कि 'जीव' अखिखल्प है ऐसा कोंन जानता है, तथा नाखि, अथवा दोंनों, वा अवक्तव्य, वा वाकी तीन भंग मिली हुई — इसतरह ७ भंगोंसे कोंन जीवको जानता है। इसप्रकार ९ पदार्थोंका ७ नयोंसे गुणा करनेपर ६३ भंग होते हैं॥ ८८६॥

को जाणइ सत्तचक भावं सुद्धं सु दोण्णिपंतिभवा । चत्तारि होंति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्री ॥ ८८७ ॥ को जानाति सत्त्वचतुष्कं भावं शुद्धं खलु द्विपङ्किभवाः । चत्वारो भवन्ति एवमज्ञानिनां तु सप्तपिष्ठः ॥ ८८७ ॥

अर्थ-पहले 'शुद्धपदार्थ' ऐसा लिखना उसके ऊपर अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति और अवक्तव्य ये चार लिखने, इन दोनों पंक्तियोंसे चार मंग उत्पन्न होते हैं। जैसे-शुद्धपदार्थ अस्ति आदिरूप है, ऐसे कोंन जानता है। इत्यादि। इसतरह १ तो ये और पूर्वोक्त ६३ सब मिलकर अज्ञान वादके ६७ मेद होते हैं॥ ८८७॥

आगे वैनयिकवादके मूलमंग कहते हैं;--

मणवयणकायदाणगिवणयो सुरणिवइणाणिजिदिवुहै।
वाले मादुपिदुम्मि च कायद्यो चेदि अद्वचक ॥ ८८८॥
मनोवचनकायदानगिवनयः सुरत्तृपतिज्ञानियतिवृद्धे।
वाले मादुपित्रोश्च कर्तव्यः चेति अष्टचतुष्कम्॥ ८८८॥

अर्थ—देव राजा ज्ञानी यति बुड्ढा वालक माता पिता इन आठोंका मन वचन काय कीर दान—इन चारोंसे विनय करना । इसपकार वैनयिकवादके मेद ८ गुणित ४ अर्थात ३२ होते हैं। ये विनयवादी गुणे अगुणकी परीक्षा किये विना विनयसे ही सिद्धि मानते हैं॥ ८८८॥

सच्छंददिद्वीहिं वियप्पियाणि तेसिद्वज्जत्ताणि सयाणि तिण्णि।
पासंडिणं वाउलकारणाणि अण्णाणिचित्ताणि हरंति ताणि ॥४८९॥

खच्छन्दृदृष्टिभिः विकल्पितानि त्रिपष्टियुक्तानि शतानि त्रीणि । पाखण्डिनां व्याकुलकारणानि अज्ञानिचित्तानि हरनित तानि ॥ ८८९ ॥

अर्थ—इसप्रकार खच्छंद अर्थात् अपने मनमाना है श्रद्धान जिनका ऐसे पुरुषोंने ये ३६३ भेदरूप ऐसी करपना की हैं, जो कि पाखंडी जीवोंको व्याकुलता उत्पन्न करनेवालीं स्नीर अज्ञानी जीवोंके चित्तको हरनेवालीं हैं॥ ८८९॥

आगे अन्य भी एकांतवादोंको कहते हैं;—

आलसहो णिरुच्छाहो फलं किंचिं ण संजदे । यणक्खीरादिपाणं वा पउरुसेण विणा ण हि ॥ ८९० ॥ आलसात्यो निरुत्साहः फलं किञ्चित्र सुङ्के । स्तनक्षीरादिपानं वा पौरुषेण विना न हि ॥ ८९० ॥

अर्थ—जो आलस्यकर सहित हो तथा उद्यम करनेमें उत्साह रहित हो वह कुछ मी फल नहीं भोग सकता । जैसे-स्तनोंका दूध पीना विना पुरुपार्थके कभी नहीं वनसकता । इसी-प्रकार पुरुपार्थसे ही सब कार्यकी सिद्धि होती है—ऐसा मानना पौरुपवाद है ॥ ८९०॥ दइवमेव परं मण्णे धिष्पउरुसमणत्थयं ।
एसो सालसमुत्तंगो कण्णो हण्णइ संगरे ॥ ८९१ ॥
दैवमेव परं मन्ये धिक् पौरुपमनर्थकम् ।
एप सालसमुत्तुक्वः कर्णो हन्यते संगरे ॥ ८९१ ॥

अर्थ—में केवल दैव (भाग्य) को ही उत्तम मानता हूं, निरर्थक पुरुषार्थको धिकार हो। देखो कि किलाके समान ऊंचा जो वह कर्णनामा राजा सो युद्धमें मारागया।—ऐसा दैववाद है, इसीसे सर्वसिद्धि मानी है॥ ८९१॥

संजोगमेवेति वदंति तण्णा णेवेकचकेण रहो पयादि । अंधो य पंगू य वणं पविद्वा ते संपज्जता णयरं पविद्वा ॥८९२॥ संयोगमेवेति वदन्ति तज्ज्ञा नैवेकचकेण रथः प्रयाति । अन्धश्च पङ्गश्च वनं प्रविष्ठौ तौ संप्रयुक्तौ नगरं प्रविष्ठौ ॥ ८९२॥

अर्थ—यथार्थज्ञानी संयोगसे ही कार्यसिद्धि मानते हैं; क्यों के जैसे एक पहियेसे रथं नहीं चलसकता। तथा जैसे एक अंधा दूसरा पांगला ये दोनों वननें प्रविष्ट हुए थे सो किसी समय आग लगजानेसे ये दोनों मिलकर अर्थात् अंयेके ऊरर पांगला चडकर अपने नगरमें पहुंचगये। इसप्रकार संयोगवाद है ॥ ८९२ ॥

सइउद्विया पिसद्धी दुवारा मेलिदेहिंबि सुरेहिं। मिन्झिमपंडविखत्ता माला पंचसुवि खित्तेव ॥ ८९३॥ सक्रदुरिथता प्रसिद्धिः दुवीरा मिलितेरिव सुरेरः। मध्यमपाण्डविक्षता माला पश्यस्विष स्विवेद ॥ ८९३॥

अर्थ—एक ही बार उठी हुई लोकप्रसिद्धि देवोंसे भी निङ्गर हुर नहीं होन गो जन्मकी तो बात क्या है। जैसे कि दौपदीकर केवल अर्जुन—पंडपेट हो गोने हाथि हुई मालाकी पांचों पांडवोंको पहनाई है ऐसी प्रसिद्धि होगई। इस्पन्तर तो स्वाई जिल्हा महिको ही सर्वेल मानते हैं॥ ८९३॥

अब आचार्य महाराज इन मतीका विवाद मेंडवेके विवे कारांश करते हैं.--

i

बोलाजाता है वह किसी अपेक्षाको लिये हुए ही होता है। उस जगह जो अपेक्षा है वही नय है। ओर विना अपेक्षाके बोलना अथवा एक ही अपेक्षासे अनन्तपर्मवाली वस्तुको सिद्धकरना यही परमतोंमें मिथ्यापना है॥ ८९४॥

आगे परमितयोंको जो मिथ्यामती कहा है सो उनके वचन किसतरह मिथ्या है उसका कारण दिखलाते हैं;—

परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होइ सवहा वयणा। जेणाणं पुण वयणं सम्मं खु कहंचिवयणादो ॥ ८९५॥ परसमयानां वचनं मिथ्या खलु भवति सर्वथावचनात्। जैनानां पुनः वचनं सम्यक्खलु कथंचिद्ववचनात्॥ ८९५॥

अर्थ—परमतों के वचन 'सर्वथा' कहनेसे नियमसे असत्य होते हैं और जैनमतके वचन 'कथंचित' (किसी एक प्रकारसे) बोलनेसे सत्य हैं। भावार्थ—जैनमत त्याद्वादल्प हैं, वह अनन्तधर्मस्वरूप वस्तुको कथंचित् वचनसे कहता है, इससे सत्य है। क्योंकि एक वचनसे वस्तुका एक धर्म ही कहा जाता है। यदि कोई सर्वथा कहे कि यही वस्तुका लक्ष्प है तो वाकी के धर्मों के अभावका प्रसंग होनेसे वह भी झूठा कहलावेगा। अन्यवादी वस्तुके एक धर्मको लेकर यही है ऐसा सर्वथा वचनसे वस्तुका स्वरूप कहते हैं सो पूर्वोक्त हेतुसे झूठे हैं। इसप्रकार अन्यमतों का विवाद एक स्याद्वादसे ही मिटसकता है ऐसा सारांश सम- झना चाहिये॥ ८९५॥

इति श्री नेमिचन्द्राचार्यं विरचित पंचसंग्रह द्वितीयनामुवाले गोम्मटसार प्रंथके कर्मकांडमें भावचूलिका नामका सातवा अधिकार समाप्त हुआ॥ ७॥

## दोहा ।

करि निजकारजकरणकरि, कर्मसमूह खिपाइ। भये शुद्धपरमातमा, नमों नमों शिवराय॥ १॥

आगे त्रिकरणचूलिकाको कहनेकी इच्छावाले आचार्य गुरुकेलिये नमस्कार करते हुए श्रोताओंको भी सावधान करनेकी इच्छासे वैसा करनेका उपदेश करते हैं;—

णमह गुणरयणभूसण सिद्धंतामियमहद्धिभवभावं। वरवीरणंदिचंदं णिम्मलगुणमिंदणंदिगुरुं॥ ८९६॥ नमत गुणरत्रभूषण सिद्धान्तामृतमहाव्यिभवभावम्। वरवीरनन्दिचन्द्रं निर्मलगुणमिन्द्रनन्दिगुरुम्॥ ८९६॥

अर्थ — हे गुणल्पीरलके आभूपण चामुंडराय! तुम सिद्धान्तशास्त्रत्यी अमृतमय मही-समुद्रमें उत्पन्न हुए ऐसे उत्कृष्ट वीरनंदि नामा आचार्यरूपी चंद्रमाको नमस्कार करो, तथा निर्मलगुणोंवाले इंद्रनंदि नामा गुरूको नमस्कार करो । पहले जीवकांडमें प्रसंग पाके गुण-सानाधिकारमें भी तीन करणोंका खरूप कहा था । परन्तु यहां खतन्त्र अधिकारके द्वारा इनका वर्णन करते हैं । किंतु कई विषयोंका वहां भी खुलासा किया गया है । अत एव यदि कोई विषय यहां अच्छीतरह समझमें न आवे तो वह जीवकाण्डमें देखना चाहिये ॥ ८२६ ॥

भव आचार्य यहांपर जुदा अधिकार करके तीन करणोंका खरूप कहते हैं;—
ईिंगिवीसमोहखवणुवसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तिहें।
पडमं अधापवत्तं करणं तु करेदि अपमत्तो ॥ ८९७॥
एकविंशतिमोहक्षपणोपशमननिमित्तानि त्रिकरणानि तिस्मिन्।
प्रथममधःप्रवृत्तं करणं तु करोति अप्रमत्तः॥ ८९७॥

अर्थ—अनंतानुवं कषायकी चौकड़ीके विना शेष २१ चारित्रमोहनीयकी प्रकृतियों के क्षय करनेके लिये अथवा उपशम करनेके निमित्त अधः प्रवृत्तादि तीन करण कहे गये हैं। उननेसे पहले अधः प्रवृत्तकरणको सातिशय अपनत्तगुणस्थानवाला प्रारंभ करता है। यहां करण नाम परिणामका है।। ८९७।।

जारे अधःप्रवृत्तकरणका शब्दार्धसे सिद्ध लक्षण कहते हैं;—

जम्हा उवरिमभावा हेड्रिमभावेहिं सिरसगा होति । तम्हा पद्धमं करणं अधापवत्तोत्ति णिद्दिष्टं ॥ ८९८ ॥ यसादुपरितनभावा अधस्तनभावैः सहज्ञका भवन्ति । तस्तात् प्रथमं करणमधःप्रवृत्तमिति निर्दिष्टम् ॥ ८९८ ॥

अर्थ—जिसकारण इस पहलेकरणमें ऊपरके समयके परिणाम नीचेके समयसंबंधी भावोंके समान होते हें इसकारण पहलेकरणका "अधःप्रवृत्त" ऐसा अन्वर्थ (अर्थके अनुसार) नाम कहा गया है ॥ ८९८ ॥

अंतोमुहुत्तमेत्तो तकालो होदि तत्थ परिणामा । लोगाणमसंखपमा उवरुवरिं सरिसवहिगया ॥ ८९९ ॥ अन्तर्मुहूर्वनात्रः वत्कालो भवति वत्र परिणामाः । लोकानासंख्यप्रमा उपर्युपरि सहराष्ट्रियावाः ॥ ८९९ ॥

अर्थ—उस अधःप्रवृत्तकरणका काल अन्तर्नेहृते हैं । उस कालनें संनवते विशुद्धता (नन्दता) रूप कपायोंके परिणान असंस्थात लोकप्रनाण हैं । और वे परिणान पहले समयसे लेकर आगे २ के समयोंनें सनान वृद्धि (चय) कर बढ़ते हुए हैं ॥ ८२९ ॥

१ में तीनों गामा बीवसंदर्ने भी आई हैं वटों इनहा खुलना नमनदेना ।

पचयधणस्साणयणे पचयं पभवं तु पचयमेव हवे । रुऊणपदं तु पदं सन्वत्यिव होदि णियमेण ॥ ९०४ ॥ प्रचयधनस्यानयने प्रचयः प्रभवस्तु प्रचय एव भवेन् । रूपोनपदं तु पदं सर्वत्रापि भवति नियमेन ॥ ९०४ ॥

अर्थ—प्रचयधनके लानेके लिये सब जगह उत्तर और आदि ये दोनों प्रचयके प्रमाण होते हैं; और यहां गच्छका प्रमाण विविध्यतगच्छके प्रमाणसे १ कम नियमसे होता है, क्योंकि पहले स्थानमें चयका अभाव है। भावार्थ—यहांपर प्रचयधनको निकालनेके लिये श्रेणीव्यवहारिविधान करना चाहिये। अतएव "पदमेगेण विहीणं दुभाजिदं उत्तरेण संगुणितं। प्रमवजुदं पदगुणिदं पदगुणिदं होदि सन्वत्थ" इस करण सूत्रके अनुसार प्रचयधन इस प्रकार निकलता है।—यहां पद प्रमाण १५ हे, उसमें एक कम करनेसे रहे १४, उसमें दो का भाग देनेसे आये ७, उसका चयप्रमाण चारसे गुणा किया और उसमें आदि चय चारको मिलानेसे हुए ३२, इसका गच्छ १५ से गुणा करनेपर प्रचय धन ४८० होता है।।९०४।।

भागे अनुकृष्टिके प्रथमखंडका प्रमाण कहते हैं;—

पिडसमयधणेवि पदं पचयं पभयं च होइ तेरिच्छे। अणुकद्विपदं सन्बद्धाणस्स य संखभागो हु॥ ९०५॥ प्रतिसमयधनेपि पदं प्रचयः प्रभवश्च भवति तिरिश्च। अनुकृष्टिपदं सर्वाध्वानस्य च संख्यभागो हि॥ ९०५॥ 🗀 🚭

अर्थ—हरएकसमयका धन लानेकेलिये अनुकृष्टिके गच्छ—चय—आदि सबकी रचना तिर्यम् (तिरछी) होती है और अनुकृष्टिका गच्छ कर्व्वगच्छके संख्यातवें भाग प्रमाण निश्चयकर होता है। नीचे और ऊपरके समयोंमें समानताके खण्ड होनेको अनुकृष्टि कहते हैं। भावार्थ—अंकसंदृष्टिके द्वारा कर्व्वगच्छ—१६ में संख्यात—४ का भागदेनेसे अनुकृष्टिका गच्छ चार निकलता है॥ ९०५॥

अणुकृष्टिपदेण हदे पचये पचयो दु होइ तेरिच्छे।
पचयधणूणं द्व्यं सगपदभितदं हवे आदी ॥ ९०६॥
अनुकृष्टिपदेन हते प्रचये प्रचयस्तु भवति तिरिश्च।
प्रचयधनोनं द्रव्यं सकपदभानितं भवेदादिः॥ ९०६॥

अर्थ—अनुकृष्टिके गच्छका भाग ऊर्ध्वचयमें देनेसे जो प्रमाण हो वह अनुकृष्टिका चय होता है और प्रथमसमयसंवंधी अनुकृष्टिके सर्वधनमें प्रचयवन कमकरके जो प्रमाण आवे उसमें अपने अपने गच्छका भाग देनेसे अनुकृष्टिके प्रथमखंडका प्रमाण होता है। भावार्थ— अनुकृष्टिके गच्छ चारमें ऊर्ध्वचय चारका भाग देनेसे एडच आये एकसे "त्येकपदार्ध- ज्ञचयगुणो गच्छ उत्तरधनं" इस करण स्त्रके अनुसार एक कम गच्छ-तीनके आधे देखा गुणा करनेपर देवही आता है। अत एव देवका गच्छ चारसे गुणा करनेपर अनुकृष्टिनें प्रचय धनका प्रमाण छह होता है। और प्रथमसमयसम्बन्धी अनुकृष्टिके सर्वधन १६२ मेंसे प्रचयधन ६ कम करनेपर रहे १५६, उसमें अनुकृष्टिगच्छ चारका भाग देनेसे ३९ आते हैं। सो यही प्रथमसमयसम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खंडका प्रमाण समझना चाहिये॥९०६॥

आदिम्मि कमे वहदि अणुकिह्म्स य चयं तु तेरिच्छे। इदि उहतिरियरयणा अधापवत्तम्मि करणिम्म ॥ ९०७ ॥ आदौ क्रमेण वर्धते अनुकृष्टेः च चयस्तु तिरिश्च । इति क्रध्वेतिर्यग्रचना अधःप्रवृत्ते करणे ॥ ९०७ ॥

अर्थ—उस प्रथमलंडसे तिर्थग्रूप अनुकृष्टिका एक एक चय कमसे बढता जाता है ता द्वितीयादि लंडोंका प्रमाण होता है। इसप्रकार ऊर्ध्वरूप जीर तिर्थग्रूप दोनों ही रतना अधःप्रगुतकरममें जाननी चाहिये॥ ९०७॥

> अंतोमुद्धत्तकालं गमिऊण अधापवत्तकरणं तु । पिडसमयं सुद्धांता अपुन्वकरणं समिख्यि ॥ ९०८ ॥ अन्तमुद्रिते हालं गमिथिता अधः प्रयुत्तकरणं तु । प्रतिसमयं शुद्धनन्नपूर्वकरणं समाश्रयति ॥ ९०८ ॥

अर्थ- १६ सातिशय अवमत्तर्ययमी समय समयप्रति अनन्तगुणी परिणामीकी विश्व-द इन १६ ॥ इना अनर्भुह्नं काळनक अधः प्रतृत्तकरणको करता है, पुनः उसको समाप्त कर है न पुरे करण को यात दोना है ॥ २०८ ॥

को अपूर्व हर गर्व अंकीकी सहनानी दिखलाते हैं;—

ङम्लउदिचउमहस्मा भट्ट य सोखम धर्ण तदद्धाणं । परिणामिनमेगीव य चङ संसापुचकरणसंदिद्धी ॥ ९०९ ॥

વસ્ત્રવતિ વસુધારકો પ્રશી ત્ર પોહેશ થતું તતુલ્લામાં ! લોક ત્રાપ્તરિત્રેપોલ ત્ર ત્રસ્ત્રાદિ સંહવાતાસ્વપૂર્વ દેશમાંદેશિકા!! ९०९ !!

ં એ કે જ્યારે કરવેલે એકોએ વહુનાનો ફ્રુપયકાર દેં, યુત્રેયન ૪૦૬૬, મજી ૮, પીડ અત્રતિએ ૬૬ શ્રીર વહુનવકા પ્રતાબ ૯ ॥ ૧૦૬ ॥

> તૈતી મુદ્દુન લેને પશ્ચિમયથ મહેન છો મળદિયામા । દ્રસ કરાયુદ્દાણી અભુદર્દ્ધા ખન્યિ ભિયમેળ ॥ **૬૧૦** ॥ અન્તર્કુદ્દાનાએ અલન્સન મહેન્ય હો દ્રપદિયાનાદ । ૨૪૬૩૦ એ દ્રષ્ટ્રન અનુક પ્રતાસિ ભિયોન ॥ **૬૧**૦ ॥

अर्थ—अपूर्वकरणका काल अंतर्मुह्रतिमात्र है। उसमें हरएक समयमें समानचय (वृद्धि) से वढते हुए असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम पाये जाते हैं। लेकिन यहां अनुकृष्टि नियमसे नहीं होती; क्योंकि यहां प्रति समयके परिणामोंमें अपूर्वता होनेसे नीचेके समयके परिणामोंसे समानता नहीं पार्या जाती ॥ ९१०॥

सागे तीसरे अनिवृत्तिकरणका खळ्प कहते हैं;—

एकिम्ह कालसमये संठाणादीहिं जह णिवद्दंति ।
ण णिवद्दंति तहंवि य परिणामेहिं मिहो जे हु ॥ ९११ ॥
हांति अणियद्दिणो ते पिडसमयं जिस्समेक्कपरिणामो ।
विमलयरझाणहुदवहसिहाहिं णिद्दुकम्मवणा ॥९१२॥ जुम्मं ।
एकिस्मिन् कालसमये संख्यानादिभिर्वथा निवर्तन्ते ।
न निवर्तन्ते तथापि च परिणामैर्मिथो ये हि ॥ ९११ ॥
भवन्ति अनिवर्तिनल्ते प्रतिसमयं येपामेकपरिणामः ।
विमलतरभ्यानहुतवहशिखाभिनिर्देग्यकर्मवनाः ॥ ९१२ ॥ युगमम् ।

अर्थ—जो जीव अनिवृत्तिकरणकालके विवक्षित एक समयमें जैसे शरीरके आकार वगैरहसे मेदल्प हो जाते हैं उसप्रकार परिणामोंसे अधःकरणादिकी तरह मेदल्प नहीं होते। जोर इस करणमें इनके समय समय प्रति एकलल्प एक ही परिणाम होता है। ये जीव अतिशयनिर्मल ध्यानल्पी अग्निसे जलाये हैं कर्मल्पी वन जिन्होंने ऐसे होते हुए अनिवृत्तकरण परिणामके धारक होते हैं। इस अनिवृत्तिकरणका काल मी अंतर्मुह्तमात्र है। ९११॥ ९१२॥

इति श्री नेमिचन्द्राचार्यविरचित पंचसंग्रह द्वितीयनामवाले गोन्मटसार प्रथके कर्मकांडमें त्रिकरणचूलिका नामा आठवां अधिकार समाप्त हुआ ॥ ८॥

## दोहा ।

करि विनष्ट सय कर्मकी, स्थितिरचना सद्धाव । परमेष्टी परमातमा, भये भर्जी शिवराय ॥ १ ॥

भागे आचार्यमहाराज सिद्धोंको नमस्कार करते हुए कर्मन्सितिकी रचनाका सद्भाव कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

> सिद्धे विसुद्धणिलये पणद्वकम्मे विणद्वतंसारे । पणमिप सिरसा वोच्छं कम्मद्विदिरवणसन्नावं ॥ ९१३ ॥ सिद्धान् विशुद्धनिल्यान् प्रणडकर्मणः विनष्टसंसारान् । प्रणम्य शिरमा वक्ष्यानि कर्मेक्षितिरयनासद्भावन् ॥ ९१३ ॥

तेवर्डिं च सयाईं अडदाला अड छक्त सोलसयं। चउसर्डिं च विजाणे दवादीणं च संदिद्धी ॥ ९२३॥

त्रिषष्टिश्च शतानि अष्टचत्वारिंशदृष्ट पद्वं पोडशकम् । चतुःपाप्टें च विजानीहि द्रज्यादीनां च संदृष्टिः ॥ ९२३ ॥

अर्थ—इन द्रन्यादिकोंके अंकोंकी सहनानी क्रमसे द्रव्य ६३००, स्थिति ४८, गुण-हान्यायाम ८, नानागुणहानि ६, दोगुणहानि १६, अन्योन्याभ्यस्तराशि ६४, जानना चाहिये॥ ९२३॥

अव अर्थतंदृष्टिसे दृव्यादिका प्रमाण कहते हैं;—

दबं समयपवदं उत्तपमाणं तु होदि तस्सेव। जीवसहत्यणकालो ठिदिअदा संखपल्लिमदा॥ ९२४॥

द्रव्यं समयप्रवद्धं उक्तप्रमाणं तु भवति तस्यैव । जीवेन सह स्थानकालः स्थित्यद्धा संख्यपल्यनिताः ॥ ९२४ ॥

अर्थ—'द्रन्य' तो पहले प्रदेशवंघाधिकारमें कहे हुए सनयप्रवद्धके प्रमाण है, और उस समयप्रवद्धका जीवके साथ स्थित रहनेका काल 'स्थितिश्रायान' है, वह स्थिति संस्थातपस्यप्रमाण है॥ ९२४॥

मिच्छे वग्गसलायप्पहुदिं पहन्स पदममूलोत्ति । वग्गहदी चरिमो तच्छिदिसंकलिदं चउत्थो य ॥ ९२५ ॥

निध्ये वर्गशराकप्रमृति पत्यस्य प्रथमम् स्तिति । वर्गहति: चरमः तन्छितिसंकलितं चतुर्थश्च ॥ ९२५ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वनामा कर्मने पहयकी वर्गश्चाकाको आदि लेकर पहनके मधन मूळ-पर्यंत उन वर्गोंका आपसमें गुणकार करनेसे चरमराशि अर्धात् अन्योत्नाभ्यन्तराशिका प्रमाण होता है और उनकी अर्धच्छेद राशियोंको संकलित अर्धात् बोड़नेने चौंधी राशि अर्थात् नानागुणहानिका प्रमाण होता है। इन दोनों राशियोंके निकालनेका विशेष विधान पड़ी टीकानें देखना चाहिये॥ ९२५॥

वग्गसरायेणविहदपत्तं अण्णोणणगुणिदरासी ह । णाणागुणहाणिसरा वग्गसरुच्छेदण्गपत्तिर्दा ॥ ९२६ ॥

वर्गराळाकयावहितपस्यमन्योन्यगुणितराशिहि । नामागुणहानिशळा वर्गशळच्छेर्न्युतपस्यछितिः ॥ ५२६ ॥

अर्थ—इसप्रकार पर्वकी वर्गदासाकाका मान पर्वाने देनेने अन्योग्याध्यन्तराधिका

. 5 3

•

••

•• •

.

•

रूपोनाध्वानार्धेनोनेन निषेकभागहारेण । हतगुणहानिविभाजिते स्वकसकद्रव्ये विशेषा हि ॥ ९३० ॥

अर्थ—एक कम गुणहान्यायामके प्रमाणको आधाकरके निषेक भागहारमें घटानेसे जो प्रमाण आवे उससे विवक्षित गुणहानिआयानको गुणनेसे जो प्रमाण हो उसका भाग अपने २ द्रव्यमें देवे तो विशेष वा चयका प्रमाण होता है ॥ ९३० ॥

> पचयस्स य संकलणं सगसगगुणहाणिदव्वमज्झिम्ह । अवणियगुणहाणिहिदे आदिपमाणं तु सव्वत्थ ॥ ९३१ ॥

प्रचयस्य च संकलनं स्वकस्वइगुणहानिद्रव्यमध्ये । अपनीय गुणहानिहिते आदिप्रमाणं तु सर्वत्र ॥ ९३१ ॥

अर्थ—सन चयधनको अपने अपने गुणहानिके सन द्रव्यमंसे घटाके जो प्रमाण हो उत्तमें गुणहान्यायामका भागदेनेसे जो संख्या आने वह आदिधनका अर्थात् अन्तके निषेकका प्रमाण सन जगह होता है ॥ ९३१ ॥

सन्वासिं पयडीणं णिसेयहारो य एयगुणहाणी । सरिसा हवंति णाणागुणहाणिसलाउ वोच्लामि ॥ ९३२ ॥

सर्वासां प्रकृतीनां निषेकहारश्च एकगुणहानिः। सदृशे भवतः नानागुणहानिशला वक्ष्यानि॥ ९३२॥

अर्थ—सव मूळ उत्तर प्रकृतियोंका निषेकहार और एकगुणहान्यायान ये दोनों तो एकसे ही होते हैं और नानागुणहानिशलाका समान नहीं हैं इसकारण उनको कहता हूं ॥२३२॥

मिच्छत्तस्स य उत्ता उवरीदो तिषिग तिषिग संमिलिदा । अट्टगुणेणूणकमा सत्तसु रइदा तिरिच्छेण ॥ ९३३ ॥ निध्यात्तस्य च उक्ता उपरितः त्रयः त्रयः संमिलिताः । अप्टगुणेनोतकमाः सप्तसु रचिता तिरश्चा ॥ ९३३ ॥

अर्थ-जो निय्यात्के पर्व वर्गश्रहाकाके अर्थच्छेद आदि परनके मधन मुक्के अर्थ-च्छेदपर्यंत दूने २ अर्थच्छेद एक एक वर्गमें कहे गये हैं उनका स्थान करके जारसे प्लिके मधनमूहते हेकर तीन तीन वर्गसानोंके अर्थच्छेद निहानेते ये आठ आठ गुगे कन अनुकन्ते होते हैं और वे निहाये हुए सातसानोंने जुदे २ आगे २ की रचनाक्ष्म होते हैं ॥ ९३३ ॥

> तत्थंतिमच्छिदिस्त य अद्वनभागो सटावटेदा हु। आदिमरासिपमाणं दसकोडाकोडिपडिवद्धे ॥ ९३४ ॥

अर्थ—अपनी २ नानागुणहानिशकाकोक प्रमाण दोके अंक लिखकर आपसमें गुणनेसे नियनकर अपनी इष्ट प्रकृतिकी अन्योन्याभ्यत्तराशिका प्रमाण होता है ॥ ९३७ ॥

नागे वह प्रनाण किस कमेका कितना होता है यह कहते हैं;-

आवरणवेदणीये विग्धे पछस्स विदियतिद्यपदं । णामागोदे विदियं संखातीदं हवंतित्ति ॥ ९३८॥ आवरणवेदनीये विन्ने पत्यस्य द्वितीयवृतीयपदम् । नामगोने द्वितीयं संस्थातीतं भवन्तीति ॥ ९३८॥

अर्थे—शनावरण, दशेनावरण, वेदनीय और अंतराय इन चार कर्नोंने अन्योन्याभ्य-चराधिका प्रनाण, परुषके द्वितीयवर्गम्हके साथ असंख्यात तीसरे मूटोंको गुगनेसे जो प्रनाम हो वह है। और नाम तथा गोत्रकर्मके असंख्यातगुणे परुषके द्वितीयवर्गम् इप्रमाण बन्योन्यान्यचराशिका प्रनाण है॥ ९३८॥

> आउस्स य संखेजा तप्पडिभागा हवंति णियमेण । इदि अत्यपदं जाणिय इट्ठाठिदिस्साणए मदिमं ॥ ९३९ ॥ बायुपळ संख्येयाः वस्त्रतिमागा भवन्ति नियमेन । इति अर्थपदं ज्ञास्ता इट्टिक्वेरानयेन् मतिमान् ॥ ९३९ ॥

अर्थ—आयुक्तनेनें संस्थाते प्रतिभाग नियनसे होते हैं। अत एव बुद्धिमान् मनुत्र्यको विविक्षित सानोंको जानकर विविक्षित स्थितिकी नानागुणहानिश्वकाभाविको वैराधिकवि-भानके अनुसार निकालकेना चाहिये॥ ९३९॥

यही कहते हैं:--

उक्तसिद्धिदंधे सयलायाहा हु सन्विदिरयणा । तकाले दीसिद तो घोषो वंधिद्धिर्दाणं च ॥ ९४० ॥ उत्क्रद्रसिदिबन्धे सकलावाधा हि सबीसिदिरचना । तकाले दृद्धवे अवः अधोऽधो बन्धसिदीनां च ॥ ९४० ॥

अर्थ—विवक्षितम्हतिका उक्तय स्थितिक्षेय होनेस् उनीकालमें उक्तय स्थितिकी भाषाया सार सब स्थितिकी रचना भी देखी बाती है । इसकारण उन स्थितिके अंत्रोठ नियेक्से भीचे २ प्रथमित्येकपर्यंत स्थितिकेथका स्थितियोदी एक एक समय होतता देखनी चाहिये॥ ९४०॥

बागे अधिकता किसवरह देसनो इस पावकी करने हैं;—

आवाधाणं विदियो तदियो कमसो हि चरमनमयो दु। पदमो बिदियो तदियो कमसो चरिमो जिमेओ दु॥ ९२१॥ तत्रान्तिमच्छितेञाष्ट्रमभागः शलाकच्छेदा हि । आदिमराशिप्रमाणं दशकोटीकोटिवतिबद्धे ॥ ९३४ ॥

अर्थ—उन सात पंक्तियोंमंसे पहली पंक्तिके अधिचछेदोंके आठवें भागप्रनाण शलाक्षेत्र अर्धचछेद होते हें और उतना ही दस कोड़ाकोड़ी सागर संबंधी अन्योन्याभ्यक्तराशिका प्रकार होता है। भाषार्थ—सात पंक्तियोंमंसे पहली पंक्तिमें जो २ तीन २ का जोड देनेसे राशि हो उन सबोंको जुदा २ फलराशि बनाना, इच्छाराशि सबीत्र दश कोड़ाकोड़ी सागर तथ प्रमाणराशि सचर कोड़ाकोड़ी सागर करनी चाहिये। इनका त्रेराशिक करनेसे जो १ प्रमाण हो उनको जोडनेसे जो प्रमाण हो उतनी ही दश कोड़ाकोड़ी सागरिस्तिकी नाना गुणहानिश्रलाका होती हैं॥ ९३४॥

आगे वीसकोड़ाकोड़ी सागरआदि स्वितीकी नानागुणहानि और अन्योन्यास्यत्वराधिको फहते हैं:—

इगिपंतिगदं पुध पुध अध्पिट्टेण य हदे हवे णियमा । अप्पिट्टस्स य पंती णाणागुणहाणिपिडवद्धा ॥ ९३५ ॥ एकपिड्डिगतं पृथक् पृथगात्मेष्टेन च हते भवेत्रियमात् । आत्मेष्टस्य च पङ्कयो नानागुणहानिप्रतिवद्धाः ॥ ९३५ ॥

अर्थ — शेष छह पंक्तियों में से एक एक पंक्तिमें जुदे २ अपने इष्टका भाग देनेते निय-मकर अपनी २ इष्टराशि जो वीस कोडाकोडी सागरादि है उसकी नानागुणहानिशलाकाकी पंक्तियां होती हैं ॥ ९३५ ॥

> अप्पिद्वपंतिचरिमो जेत्तियमेत्ताण वग्गम्छाणं । छिदिणिवहोत्ति णिहाणिय सेसं च य मेलिदे इद्वा॥९३६॥ आत्मेष्टपङ्किचरमः यावन्मात्राणां वर्गम्छानाम् । छितिनिवह इति निर्धार्य शेषं च च मेलिते इद्या॥९३६॥

अर्थ—अपनी २ इष्ट पंक्तियोंमें जितने अंतस्थान हों उतने वर्गनूलोंके अर्घच्छेदोंका समूहरूप ऐसा निश्चयकर सबको मिलानेसे अपने २ विवक्षितकी नानागुणहानि होती है ॥ ९३६ ॥

आगे अन्योन्याभ्यस्तराशिको कहते हैं;—

इट्टसलायपमाणे दुगसंवग्गे कदे दु इट्टस्स । पय डिस्स य अण्णोण्णभत्यपमाणं हवे णियमा ॥ ९३७ ॥ इष्टरालाकाप्रमाणे द्विकसंवर्गे कृते तु इष्टल । प्रकृतेश्च अन्योन्याभ्यस्तप्रमाणं भवेत्रियमात् ॥ ९३७ ॥ अर्थ-अपनी २ नानागुणहानिशलाकाके प्रमाण दोके अंक लिखकर आपसंगं गुणनेसे नियमकर अपनी इष्ट प्रकृतिकी अन्योग्याभ्यन्तराशिका प्रमाण होता है ॥ ९३७ ॥

आगे वह प्रमाण किस कर्मका कितना होता है यह कहते हैं;—

आवरणवेदणीये विग्घे पछस्स विदियतिदयपदं । णामागोदे विदियं संखातीदं हवंतित्ति ॥ ९३८ ॥ आवरणवेदनीये विन्ने परुषस्य द्वितीयतृतीयपदम् । नामगोन्ने द्वितीयं संख्यातीतं भवन्तीति ॥ ९३८ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय इन चार कर्मोंमं अन्योन्याभ्य-त्तराशिका प्रमाण, पल्यके द्वितीयवर्गमूलके साथ असंख्यात तीसरे मूलोंको गुणनेसे जो प्रमाण हो वह है। और नाम तथा गोत्रकर्मके असंख्यातगुणे पल्यके द्वितीयवर्गमूलप्रमाण अन्योन्याभ्यत्तराशिका प्रमाण है॥ ९३८॥

आउस्स य संखेजा तप्पडिभागा हवंति णियमेण । इदि अत्थपदं जाणिय इट्टिदिस्साणए मदिमं ॥ ९३९ ॥ भायुपश्च संख्येचाः तत्प्रतिभागा भवन्ति नियमेन । इति अर्थपदं ज्ञात्वा इप्रक्षितेरानयेन् मतिमान् ॥ ९३९ ॥

अर्थ्—आयुक्तमंने संख्याते प्रतिभाग नियमसे होते हैं। अत एव वुद्धिमान् मनुप्यको विविक्षित स्थानोंको जानकर विविक्षित स्थितिकी नानागुणहानिशलाकाआदिको त्रैराशिकवि-धानके अनुसार निकाललेना चाहिये॥ ९३९॥

यही कहते हैं:--

उक्तसिद्धितंथे सयलावाहा हु सञ्विठिदिरयणा । तकाले दीसिद तो घोषो वंधद्विदीणं च ॥ ९४०॥ उत्कृष्टिश्चितिवन्धे सकलावाधा हि सर्विश्चितिरचना । तत्काले दृश्यते अतः अधोऽधो वन्यस्थितीनां च ॥ ९४०॥

अर्थ—विविश्ततप्रकृतिका उत्कृष्ट सितिबंघ होनेपर उसीकालमें उत्कृष्ट सितिकी जावाषा और सब सितिकी रचना भी देखी जाती है । इसकारण उस सितिके अंतके निषेक्तसे नीचे र प्रथमनिषेकपर्यंत सितिबंघरूप सितियोंकी एक एक समय हीनता देखनी चाहिये॥ ९४०॥

आगे अधिकता किसतरह देखनी इस बातको कहते हैं;—
आवाधाणं विदियो तदियो कमसो हि चरमसमयो दु।
पदमो विदियो तदियो कमसो चरिमो णिसेओदु॥ ९४१

आत्राधानां द्वितीयः तृतीयः कमशो हि चरमसमयस्तु । प्रथमो द्वितीयः तृतीयः कमशः चरमो निषेकस्तु ॥ ९४१ ॥

अर्थ—उस वंध होनेके वाद आवाधाकालका दूसरा समय तीसरा समय इसतरह कमते एक एक बढ़ता हुआ आवाधाकालका अंतसमय होता है । उसके वाद पहले समयमें प्रथम निषेक दूसरेमें दूसरा तीसरे समयमें तीसरा निषेक इसतरह एक एक बढ़ता हुआ कमसे अंतसमयमें अंतका निषेक होता है ॥ ९४१ ॥

आगे समयनबद्ध प्रमाण द्रव्य वर्तमान एक समयमें वँधता भी है और उदयहर भी होता है ऐसा दिखलाते हैं;—

> समयपत्रद्धपमाणं होदि तिरिच्छेण वद्दमाणिम । पिडसमयं वंधुदओ एको समयप्पत्रद्धो हु ॥ ९४२ ॥ समयप्रवद्धप्रमाणं भवति तिरश्चा वर्तमाने । प्रतिसमयं वन्धोदय एकः समयप्रवद्धातु ॥ ९४२ ॥

अर्थ-निकोणरचनामें समयप्रवद्धका प्रमाण विवक्षित वर्तमान समयमें तिर्वक्ष्य अर्थात् वरावर रचनारूप हरएक समयमें एक समयप्रवद्ध वैंधता है और एक समयप्रवद्ध ही उदयक्षप होता है ॥ ९४२ ॥

आगे सत्व भी एकसमयप्रवद्धमात्र होगा, इस आशंकाको दूर करनेके लिये कहते हैं।

सत्तं समयपवद्धं दिवहुगुणहाणिताडियं ऊणं।
तियकोणसरूवदिद्दन्वे मिलिदे हवे णियमा ॥ ९४३ ॥
सत्त्वं समयप्रवद्धं द्वयर्थगुणहानिताडितम्नम् ।
जिक्कोणस्वहुवस्थिनदृक्यं मिलिते भवेत्रियमात् ॥ ९४३ ॥

अधी—सत्त्यद्रव्य, कुछ रूम डेढ गुणहानिकर गुणा हुआ समयपवद्ध प्रमाण है। वर्र विकीयरचनाक सब द्रव्यका जीड़ देनेसे नियमसे इतना ही होता है॥ ९४३॥

जाने इस मनाच्या त्रिकोण वंत्रके जोड़ देनेकी विधि कहते हैं;—

उत्तरिममुणहाणीणं धणमंतिमहीणपडमदछमेत्तं । पद्दमं समयपत्रद्धं ऋणक्रमणद्विया तिरिया ॥ ९४४ ॥ उत्तरित्तनगुणहानीनां धनमन्तिमहीनव्रधमदछमात्रप् । ववनं समयववदम्बक्षमणं विवनं तिरधा ॥ ९४४ ॥

्यदी—विकीण रचनांने विविद्यान बनेगानममयोग प्रथमगुणहानिक प्रथम निपेक्षां ती केराका अवीत बरावर किने निक्कों हा समुद्राय नेषुणे समयप्रवाद प्रभाण होता है, मीर कि नाह द्वित्य विकेटने दिवर अने के गुणहानिक अनिनिक्रार्यन क्रमंग वय कर्न होती हुई निर्यग्यसम्बद्धात्व विशेषांद गुण्डासियोचे डोड्से वेकर अंतकी गुण्डासिके जोड्को अपनी २ प्रायो गुण्डासिके डोड्सेसे प्रशंक डो २ प्रमाण ही उसका आधा २ होता है। बार प्रथमगुण्डासिका डोड् गुण्डासिक प्रमाणकर समयप्रवद्धको गुण्डेसे जो प्रमाण हो उत्तम होता है॥ २४४॥

अगे सिनिक भेदीको कहने हैं;—

अंनोकोडाकोडिद्विदित्ति सब्बे णिरंतरहाणा । उकस्पद्वाणादो मण्णिस्य य होति णियमेण ॥ ९४५ ॥ अन्तःकोटीकोटिन्यितिरिति सबोटि निरन्तरसानानि । उत्तरहरूयानात् संतिन्य भवत्ति नियमेन ॥ ९४५ ॥

अर्थ—आयुके विना सान कर्नेकि उन्हुष्टिमितिसे लेकर अंतःकोडाकोडीसागरप्रमाण जमन्यिसितिपर्यंत एक एक समय कनका कम लिये हुए जो निरंतर स्थितिके मेद हैं वे संस्थातपर्यमाण नियमसे संजी पंचेन्द्री जीवेंकि होते हैं। ९४५॥

आगे सांतरिसतिके नेद कहते हैं:-

संखेजसहस्साणिवि सेदीरूढिम सांतरा होति। सगसगअवरोत्ति हवे उक्कस्सादोदु सेसाणं॥ ९४६॥ संख्येयसहस्राण्यपि श्रेणीरूडे सान्तरा भवन्ति। स्वक्षकावर इति भवेदुन्कृष्टानु शेषाणाम्॥ ९४६॥

अर्थ—सन्यवत्व देशतंयम सकलतंयम उपशमक वा क्षयक श्रेणीके संग्रल हुए ऐसे जो कमकरके मिथ्यादृष्टि असंयत देशतंयत और अपनत, अथवा अपूर्वकरणादि तीन गुणसानवर्ती उपशमश्रेणी या क्षपकश्रेणी चढनेवाले जीव हैं उनके सांतर अर्थात् एक एक समय कमके नियमकर रहित स्थितिके नेद संस्थात हजार हैं। और संश्रीके पर्याप्त अपयीष्ठको छोडकर शेष वारह जीवसमासों (मेदोंमें) अपनी २ उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर अपनी २ जमन्य स्थितिपर्यंत एक एक समय कम लियेहुए निरंतर स्थितिके मेद होते हैं।। ९४६।।

जागे सितिके मेदोंके कारणहप कपायाध्यवसाय (सितिवंघाध्यवसाय) स्थान मूल-प्रकृतियोंके कितने हैं तो कहते हैं;—

> आउद्विदिवंधञ्झवसाणद्वाणा असंखलोगिमदा । णामागोदे सरिसं आवरणदु तदियित्रिग्घे य ॥ ९४७ ॥ आयुःस्वितित्रन्धाध्यवसायस्थानानि असंख्यलोकिनिवानि । नामगोत्रे सहशमावरणद्विके वृतीयवित्रे च ॥ ९४७ ॥

अर्थ-आयुक्ते 'सितिनंषाध्यवसायसान' सनसे कम होनेपर भी यथायोग्य असंख्यात-

पहासंखेजिदिमा अणुकद्वी तित्तयाणि खंडाणि । अहियकमाणि तिरिच्छे चिरमं खंडं च अहियं तु ॥ ९५२ ॥ पल्यासंख्येयिमा अनुकृष्टिः तावन्ति खण्डानि । अधिकक्रमाणि तिरिश्च चरमं खण्डं च अधिकं तु ॥ ९५४ ॥

अर्थ—स्थितिवंधाध्यवसायस्थानोंकी अनुकृष्टिरचनामं पल्यके असंस्थातवं भाग अनुकृष्टिपदोंका प्रमाण हे और उतने ही अनुकृष्टिके खंड होते हें। वे खंड तिर्वक् (वरावर) रचना किये गये कमसे अनुकृष्टिके चयकर अधिक २ हें। परन्तु जवन्यसण्डसे अंतक्ष खंड कुछ विशेषसे ही अधिक हे दूना तिगुना नहीं होता॥ ९५३॥

अब उस विशेषके प्रमाणको वतलाते हैं;-

लोगाणमसंखिमदा अहियपमाणा हर्वति पत्तेर्य । समुदायेणिव तिचय ण हि अणुिकद्विम्मि गुणहाणी ॥९५५॥ लोकानामसंख्यमितानि अधिकप्रमाणानि भवन्ति प्रत्येकम् । समुदायेनाणि तावत् न हि अनुकृष्टौ गुणहानिः ॥ ९५५॥

अर्थ —हरएक गुणहानिके प्रति अनुकृष्टिके चयका प्रमाण दूना दूना है, फिरमी सामा-न्यसे असंख्यातलोकमात्र ही है, और सत्र चयसमूहको मिलानेसे मी असंख्यातलोकप्रमाण ही होता है। और अनुकृष्टिके गच्छोंमें गुणहानिकी रचना नहीं है। ९५५॥

पढमं पढमं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरित्यं । हेड्डिङ्किस्सादोऽणंतगुणादुवरिमजहण्णं ॥ ९५६ ॥ प्रथमं प्रथमं खण्डमन्योन्यं प्रेक्ष्य विसदृशम् । अधस्तनोत्कृष्टाद्वनन्तगुणादुपरितनजघन्यम् ॥ ९५६ ॥

अर्थ—इसप्रकार अनुकृष्टिरचनामें प्रथमादि गुणहानियोंमें पहले पहले खंड भी परस्पर अपेक्षाकर विसदश (असमान) हैं। क्योंकि अपने २ नीचेके प्रथम खंडके उत्कृष्टस्थानसे अपरले प्रथमखंडके जघन्य स्थान चयप्रमाण अधिक और शक्तिकी अपेक्षासे भी अनंद-गुणे हैं॥ ९५६॥

विदियं निदियं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरित्यं । हेट्टिक्कुकस्सादोणंतगुणादुवरिमजहण्णं ॥ ९५७ ॥ द्वितीयं द्वितीयं खण्डमन्योन्यं प्रेक्ष्य विसदृशम् । अधस्तनोत्कृष्टादनन्तगुणादुपरिमजवन्यम् ॥ ९५७ ॥

हुई गुणद्वपीरतींकर शोभित ऐसे नामुंडसयय्य समुद्रकी कृष्टियों कि इस छली-तरुको पुरित करी अथवा समन्तवमन्त्री अतिवयकर विस्तार पाणी ॥ २६०॥

> गोम्मदसंगहसुत्तं गोम्मदसिङ्क्तरि गोम्मदिशिणो य । गोम्मदरायिशिणिम्मयदिक्षणकुक्तद्रतिणो जयउ ॥ ९६८॥ गोम्मदसंग्रहसूतं गोम्मदिशयरि गोम्मदिनन्य । गोम्मदरायिनिर्मित्रशिणकुक्तदिनो जयतु ॥ ९६८॥

अर्थ—गोम्मटसारसंग्रह्रत्यस्त, गोम्मटिशस्तरेक जार चार्युउरायराजाकर वेनवाये जिनमंदिरमं विराजमान एक हायप्रमाण इंद्रनीलमणिमय नेमिनाथनामा तीर्थंकरदेवका मतिविंव तथा उसी चांगुडरायकर निर्माणित लोकमं रुदिकर प्रसिद्ध दक्षिणकुकटनामा जिनका मतिविंव जयवंत प्रवर्ते ॥ ९६८ ॥

> जेण विणिम्मियपिडमावयणं सञ्बद्धसिद्धिदेवेहिं। सञ्वपरमोहिजोगिहिं दिद्धं सो गोम्मदो जयउ॥ ९६९॥ येन विनिर्भितप्रतिमावदनं सर्वार्थसिद्धिदेवैः। सर्वपरमाविधयोगिभिः दृष्टं स गोम्बटो जयतु॥ ९६९॥

अर्थ-जिस रायकर वनवाया गया जो जिनमितमाका मुख वह सर्वार्थसिद्धिके देवोंने तथा सर्वावधि-परमावधिज्ञानके धारक योगीश्वरोंने देखा है वह 'नामुंडराय' सर्वोत्कृष्टपनेसे वर्ती ॥ ९६९ ॥

वज्जयणं जिणभवणं ईसिपभारं सुवण्णकरुसं तु ।
तिहुवणपिडमाणिकं जेण कयं जयउ सो राओ ॥ ९७० ॥
वज्जतरुं जिनभवनमीपत्प्राग्भारं सुवर्णकरुशं तु ।
विभुवनप्रतिमानमेकं येन कृतं जयतु स रायः ॥ ९७० ॥

अर्थ — जिसका, अवनितल (पाँठवंध) वज्रसरीखा है, जिसका ईपत्पाग्भार नाम है, जिसके ऊपर सुवर्णमयी कलश हैं तथा तीन लोकमें उपमा देने योग्य ऐसा अद्वितीय जिनमंदिर जिसने बनवाया ऐसा चामुंडराय जयवंत वर्तों ॥ ९७० ॥

जेणु हिभयथं भुवरिमजक्खितरीट गिक्रणजलधोया ।
सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ९७१ ॥
येनोद्धितस्तम्भोपरिमयक्षितिरीटाप्रकिरणजलधौतौ ।
सिद्धानां शुद्धपादौ स रायो गोम्मटो जयतु ॥ ९७१ ॥
अर्थ—जिसने चैत्यालयमें खड़े किये हुए खंभके ऊपर स्थित जो यक्षके आकार हैं.

उनके मुकुरके भागेके भागकी किरणोंख्य जरुसे सिद्धपरमेष्टियोंके आस्तप्रदेशोंके आकार-रूप गुद्ध चरण धोये हैं ऐसा चानुंडराय जयकी पाओ ॥ भावार्थ—चैत्यारुयमें खंभ बहुत कंचा बना हुआ है उसके अपर यक्षकी मृति है उसके मुकुरमें प्रकाशवन्त रह रुगे हुए हैं ॥ ९७१ ॥

नव अंतिन आर्शार्वाद देते हुए अपने समाचारोंको पूर्व करते हैं;— · गोम्मटसुत्तिहरणे गोम्मटरायेण जा कया देसी । सो राओ चिरकारुं णामेण य वीरमत्तंडी ॥ ९७२ ॥

> गोम्मटस्त्रहेलने गोम्मटरायेन या कृता देशी । स रायः चिरकालं नामा च वीरमार्तण्डी ॥ ९७२ ॥

अर्थ—गोन्मटसारप्रंथके गाधास्त्र लिखनेके समय गोन्मटरायने जो देशीभाषा अर्थात् कर्णाटक दृष्टि बनाई है वह वीरमार्तण्ड नामसे प्रसिद्ध चासंडराय बहुत कालतक जयवंत प्रवर्ती ॥ ९७२ ॥ इसप्रकार श्रीनिमिचन्द्राचार्यने इस प्रयक्ते होनेने अपने समाचार जिसमें कहे हैं सो ग्रंथप्रशस्ति सनाष्ठ हुई ॥

इति संक्षिप्त भाषाठीका सहित कमैकाण्ड समात हुआ।



हुई गुणत्यीरतीकर शोभित ऐसे नामंडरापन्य समुद्रशी वृद्धियों तेण इस प्रान्ति तलको पुरित करो अथवा समस्तवमन्ति अलेशयहर विकार पाओ ॥ २,५०॥

गोम्मदसंगह्युत्तं गोम्मदिविह्त्।रि गोम्मदिविणो व । गोम्मदरायिविणिम्मियदिक्त्यणकुक्कदिवणो जयद्य ॥ ९६८ ॥ गोम्मदसंग्रह्म्तं गोम्मदिव्ययोगरि गोम्मदिवन्त । गोम्मदरायविनिनित्रिक्षणकुक्कदिनो जयत् ॥ ९६८ ॥

अर्थ — गोम्मदसारसंग्रह्कास्त्व, मोन्मद्वशिस्तरके जगर वासुंउरायराजाकर वनवाये जिनमंदिरमें विराजमान एक हाथप्रमाण इंद्रनीलमणियय नेमिनाथनामा तीर्थकरदेवका मतिर्भिय तथा उसी चांसुउरायकर निर्माणित लोकमें खिकर प्रसिद्ध दक्षिणकुकदनामां जिनका मतिर्भिय जयवंत मनते ॥ ९६८ ॥

> जेण निणिम्मियपिडमानयणं सन्नद्वसिद्धिदेनेहिं। सन्वपरमोहिजोगिहिं दिष्टं सो गोम्मदो जयउ ॥ ९६९ ॥ येन विनिर्भितप्रतिमानदनं सर्वार्थसिद्धिदेनैः। सर्वपरमानियोगिभिः दृष्टं स गोम्मदो जयतु ॥ ९६९ ॥

अर्थ—जिस रायकर वनवाया गया जो जिनमिताका मुख वह सर्वार्थसिद्धिके देवोंने तथा सर्वावधि-परमावधिज्ञानके धारक योगीश्वरोंने देखा है वह 'चामुंडराय' सर्वोत्कृष्टपनेसे वर्ती ॥ ९६९ ॥

वज्जयणं जिणभवणं ईसिपभारं सुवण्णकलसं तु ।
तिहुवणपिडमाणिकं जेण कयं जयउ सो राओ ॥ ९७० ॥
वज्रतलं जिनभवनभीपत्माग्भारं सुवर्णकलशं तु ।
विसुवनप्रतिमानमेकं येन कृतं जयतु स रायः ॥ ९७० ॥

अर्थ—जिसका, अवनितल (पीठवंध) वज्रसरीखा है, जिसका ईपत्पाग्भार नाम है, जिसके जपर सुवर्णमयी कलश हैं तथा तीन लोकमें उपमा देने योग्य ऐसा अद्वितीय जिनमंदिर जिसने वनवाया ऐसा चामुंडराय जयवंत वर्ती ॥ ९७० ॥

जेणुन्भियथं भुवरिमजक्खतिरीटग्गिकरणजलधीया । सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ९७१ ॥

येनोद्भितस्तम्भोपरिमयक्षतिरीटात्रिकरणजञ्जधौतौ । सिद्धानां शुद्धपादौ स रायो गोम्मटो जयतु ॥ ९७१ ॥

अर्थ—जिसने नैत्यालयमें खड़े किये हुए खंभके ऊपर स्थित जो यक्षके आकार हैं.

उनके मुकुरके नागेके भागकी किरणों रूप जरुसे सिद्धपरमेष्टियों के आसमदेशों के आकार-रूप शुद्ध चरण धोये हैं ऐसा चामुंडराय जयकी पाओ ॥ भावार्थ—चैत्यालयमें खंभ बहुत कंचा बना हुआ है उसके कपर यक्षकी मृति है उसके मुकुरमें प्रकाशवन्त रत्न लगे हुए हैं ॥ ९७१ ॥

अव अंतिम आशीर्वाद देते हुए अपने समाचारोंको पूर्ण करते हैं;— ' गोम्मटसुत्तिहृषे गोम्मटरायेण जा कया देसी । सो राओ चिरकारुं णामेण य वीरमत्तंडी ॥ ९७२ ॥

> गोम्मटसूत्रलेखने गोम्मटरायेन या कृता देशी । स रायः चिरकालं नाम्ना च वीरनार्तण्डी ॥ ९७२ ॥

अर्थ—गोन्मटसारमंथके गाथात्त्र लिखनेके समय गोन्नटरायने जो देशीभाषा अर्थात् कर्णाटक इति बनाई है वह वीरमार्तण्ड नामसे प्रसिद्ध चामुंडराय बहुत कालतक जयवंत प्रवर्ती ॥ ९७२ ॥ इसप्रकार श्रीनेमिचन्द्राचार्यने इस प्रंथके होनेने अपने समाचार जिसमें कहे हें सो ग्रंथग्रशस्ति समाप्त हुई ॥

इति संक्षित भाषाठीका सहित कमैकाण्ड समाप्त हुआ।



हुई गुणल्यीरतिहर शोभित पेसे नामंद्रसण्या समुद्रशी गृद्धां देन इन एकैंट तलको पुरित करो अथवा समस्तनगर्भे आतेशपहर विसार पाची ॥ २६०॥

> गोम्मदसंगह्मुनं गोम्मदिसिङ्क्यरि गोम्मदितिणो स । गोम्मदरायिणिम्मियदिक्तिणकुकाउतिणो जयस्य ॥ ९६८॥ गोम्मदसंपहस्तं गोम्मदित्तसरोपरि गोम्मदितन्त्र । गोम्मदरायिनिर्मित्रविणकुकदितने जयस्य॥ ९६८॥

अर्थ—मोम्मदसारसंमहरूपस्त, मोम्मद्रशिक्षरे जगर वासंउरायराजाहर वेनवाये जिनमंदिरमं विराजमान एक हाथपमाण इंद्रनीलमणिमण नेमिनाथनामा तीर्ये हरदेवका प्रतिविंव तथा उसी चांसुउरायहर निर्माणित लोकमं रहिक प्रसिद्ध विश्वणकुकटनामा जिनका प्रतिविंग जयनंत प्रवर्ते ॥ ९६८ ॥

जेण विणिमियपिडमावयणं सञ्बद्धसिद्धिदेवेहिं। सञ्बपरमोहिजोगिहिं दिद्धं सो गोम्मदो जयउ ॥ ९६९ ॥ येन विनिर्भितप्रतिमान्दनं सर्वार्थसिद्धिदेवेः। सर्वपरमावियोगिभिः दृष्टं स गोम्बदो जयतु ॥ ९६९ ॥

अर्थ-जिस रायकर वनवाया गया जो जिनमतिमाका मुख वह सर्वार्थसिद्धिके देविने तथा सर्वाविध-परमाविधज्ञानके धारक योगीश्वरीने देखा है वह 'चासंडराय' सर्वोत्कृष्टपनेसे वर्ती ॥ ९६९ ॥

वज्ञयणं जिणभवणं ईसिपभारं सुवण्णकरुसं तु ।
तिहुवणपिडमाणिकं जेण कयं जयउ सो राओ ॥ ९७० ॥
वश्रतलं जिनभवनमीपत्याग्भारं सुवर्णकलशं तु ।
विभुवनप्रतिमानमेकं येन कृतं जयतु स रायः ॥ ९७० ॥

अर्थ—जिसका, अवनितल (पीठवंध) वज्रसरीखा है, जिसका ईपत्पाग्भार नाम है, जिसका ईपत्पाग्भार नाम है, जिसके ऊपर सुवर्णमयी कलश हैं तथा तीन लोकमें उपमा देने योग्य ऐसा अद्भितीय जिनमंदिर जिसने वनवाया ऐसा चामुंडराय जयवंत वर्तों ॥ ९७० ॥

जेणुविभययंभुवरिमजक्खतिरीटग्गिकरणजलधोया। सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयल ॥ ९७१॥

येनोद्भितस्तम्भोपरिमयक्षतिरीटाप्रकिरणजञ्जधौतौ । सिद्धानां शुद्धपादौ स रायो गोम्मटो जयतु ॥ ९७१ ॥

अर्थ-जिसने नैत्यालयमें खड़े किये हुए खंभके ऊपर स्थित जो यक्षके आकार हैं.

उनके मुकुरके नागेके भागकी किरणोंरूप जरुसे सिद्धपरमेष्टियोंके आसमदेशोंके आकार-रूप शुद्ध चरण धोये हैं ऐसा चामुंडराय जयकी पाओ ॥ भावार्थ—चैत्यारुयमें स्तंभ बहुत ऊंचा बना हुआ है उसके ऊपर यक्षकी मूर्ति है उसके मुकुरमें प्रकाशवन्त रत रुगे हुए हैं ॥ ९७१ ॥

अव अंतिम आशीर्वाद देते हुए अपने समाचारोंको पूर्ण करते हैं;— ' गोम्मटसुत्तिहृषे गोम्मटरायेण जा कया देसी । सो राओ चिरकारुं णामेण य वीरमत्तंडी ॥ ९७२ ॥

> गोम्मटसूत्रलेखने गोम्मटरायेन या कृता देशी । स राय: चिरकालं नाम्ना च वीरमार्तण्डी ॥ ९७२ ॥

अर्थ—गोन्मटसारमंथके गाथासूत्र लिखनेके समय गोन्मटरायने जो देशीभाषा अर्थात् कर्णाटक वृत्ति वनाई है वह वीरमार्तण्ड नामसे प्रसिद्ध वामुंडराय वहुत कालतक जयवंत प्रवर्ती ॥ ९७२ ॥ इसप्रकार श्रीनिमिचन्द्राचार्यने इस प्रंथके होनेमं अपने समाचार जिसमें कहे हें सो ग्रंथप्रशस्ति समाप्त हुई ॥

इति संक्षिप्त भाषाठीका सहित कर्मकाण्ड समाप्त हुआ।



हुई गुणरूपीरतीकर शोभित ऐसे नामुंडरायरूप सगुद्राती वृद्धिरूपी वेला इस एसी तलको पूरित करी अथवा समस्तजगत्में अतिशयकर विस्तार पाजी ॥ ९६७॥

> गोम्मदसंगहमुत्तं गोम्मदसिह्ज्वरि गोम्मदिजणो य । गोम्मदरायविणिम्मियदिक्तणकुक्कदिजणो जयउ ॥ ९६८॥ गोम्मदसंग्रहस्त्रं गोम्मदिशरारोपरि गोम्मदिजनव्य । गोम्मदरायविनिर्मित्रशिणकुक्वदिजनो जयतु ॥ ९६८॥

अर्थ—गोम्मटसारसंग्रहरूपस्त, गोम्मटशिखरके जपर चामुंडरायराजाकर वनवाये जिनमंदिरमें विराजमान एक हाथप्रमाण इंद्रनीलमणिमय नेमिनाथनामा तीर्थकरदेवका मतिविव तथा उसी चांमुडरायकर निर्माणित लोकमें रुदिकर प्रसिद्ध दक्षिणकुक्रटनामा जिनका मतिविव जयवंत प्रवर्ते ॥ ९६८ ॥

> जेण निणिम्मियपिडमानयणं सञ्बद्धसिद्धिदेवेहिं। सञ्चपरमोहिजोगिहिं दिहं सो गोम्मदो जयउ॥ ९६९॥ येन विनिर्मितप्रतिमानदनं सर्वार्थसिद्धिदेवैः। सर्वपरमाविध्योगिभिः दृष्टं स गोम्मदो जयतु॥ ९६९॥

अर्थ-—जिस रायकर वनवाया गया जो जिनमितिमाका मुख वह सर्वार्थसिद्धिके देवोंने तथा सर्वावधि-परमावधिज्ञानके धारक योगीश्वरोंने देखा है वह 'चामुंडराय' सर्वोत्कृष्टपनेसे वर्तो ॥ ९६९ ॥

यज्ञयणं जिणभवणं ईसिपभारं सुवण्णकरुसं तु ।
तिहुवणपिडमाणिकं जेण कयं जयउ सो राओ ॥ ९७० ॥
वज्रतरुं जिनभवनमीपत्प्राग्भारं सुवर्णकरुशं तु ।
विभुवनप्रतिमानमेकं येन कृतं जयतु स रायः ॥ ९७० ॥

अर्थ—जिसका, अवनितल (पीठवंध) वज्रसरीखा है, जिसका ईपत्पाग्भार नाम है, जिसका ईपत्पाग्भार नाम है, जिसका ईपत्पाग्भार नाम है, जिसके ऊपर सुवर्णमयी कलश हैं तथा तीन लोकमें उपमा देने योग्य ऐसा अद्वितीय जिनमंदिर जिसने बनवाया ऐसा चासंडराय जयवंत वर्ती ॥ ९००॥

जेणुन्भियथं भुवरिमजक्खितरीटग्गिकरणजलधोया । सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयज ॥ ९७१ ॥

येनोद्भितस्तम्भोपरिमयक्षतिरीटाप्रकिरणजञ्जधौतौ । सिद्धानां शुद्धपादौ स रायो गोम्मटो जयतु ॥ ९७१ ॥

अर्थ-जिसने नैत्यालयमें खड़े किये हुए खंभके ऊपर स्थित जो यक्षके आकार हैं.

उनके मुकुटके लागेके भागकी किरणों रूप वडसे सिद्धपरनेष्टियोंके आसमप्रदेशोंके आकार-रूप शुद्ध चरण धोये हैं ऐसा चामुंडराय जयको पाओ ॥ भावार्य—चैत्यालयमें खंभ बहुत ऊंचा बना हुआ है उसके ऊपर यक्षकी नृति है उसके मुकुटमें प्रकाशबन्त रत्न रूगे हुए हैं ॥ ९७१ ॥

अब अंतिन आर्ज्ञार्वाद देते हुए अपने सनाचारोंको पूर्ण करते हैं;— ' गोम्मटसुत्तिहिहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी । सो राओ चिरकालं णामेण य वीरमत्तंडी ॥ ९७२ ॥ गोन्मटस्त्रलेखने गोन्नटरायेन या इता देशी ।

स राय: चिरकालं नाम्ना च वीरमार्तण्डी ॥ ९७२ ॥

अर्थ—गोन्मटसारप्रंथके गाथात्त्र लिखनेके सनय गोन्मटरायने जो देशीभाषा अर्थात् कर्णाटक इति बनाई हे वह वीरमार्तण्ड नानसे प्रसिद्ध चानुंडराय बहुत कालतक जयवंत प्रवर्ती ॥ ९७२ ॥ इसप्रकार श्रीनेमिचन्द्राचार्यने इस श्रंथके होनेने अपने सनाचार जिसमें कहे हें सो ग्रंथप्रशस्ति सनाप्त हुई ॥

इति संक्षित भाषाठीका सहित कर्मकाण्ड समात हुआ।



हुई गुगत्योरकेकर भीरतेन देशे नाएउमयाच्या साइतने नाइडाई नेया हा एक तहाकी दृद्धिक करे प्राथम समानागानं महोत्रायकर स्थान ग्रामा स्थान हो हो।

गोस्य इतंगर एतं भोस्य इति इत्यारे गंद्रस्य द्वाणे तः। गोस्य इस्पर्शितिस्य द्वास्त्रण कुक्त इतिषां अतः ॥ ३३०॥ गोस्य इस्पर्श्य गोस्य इत्यागेतारे गोस्य इतिस्य । गोस्य इस्पर्शित होषणकुक्त जिले जतः॥ ५३०॥

अर्थे—मीरमण्डार्सपरक्षार्यन्त, मीरमण्डाविष्यक्षेत्र अप नामृद्यापस्नामर् स्वाति निनमंदिरमे विस्तानमान एक रावपमाण इद्योजनाणमण नीमेनावनामा तीर्वकरदेवका प्रतिनित्र साथा असी वांसुरसापकर निर्माणन लोकमं कारकर पासे द्वाराणकृष्टनामा निनका प्रतिनित्र नापनंत्र प्रवृत्ति १६८॥

> नेण निर्णिम्बियपिडमा । यणं सम्बद्धासिद्धेरीर्दि । सम्बप्रमीदिनोगिर्दि दिद्धं यो गोम्बद्धो जप्र ॥ ९६८ ॥ मेन निर्मित्पित्पतिमाक्तनं सर्वावेद्धिद्धितेतः । समेपरमान्वियोगिभिः द्धं स गोमानो जप्तु ॥ ९४९ ॥

अर्थ--िम सम्बन्ध वन तथा गया जो जिनवित्याका सुख वद सर्वार्थसिद्धिके देवीन सभा सभी वि-परमा विज्ञानिक धारक योगीकारीने देखा दे वद 'वासंद्राय' सर्वोच्छपनेसे वर्ती ॥ ९३९ ॥

> बज्जयणं जिणभवणं ईसिषभारं मुत्रण्णक्रसं तु । तितुवणपितमाणिकं जेण कयं जयस सो राजो ॥ ९७० ॥ बश्चतसं जिनभवनगीपत्याम्भारं मुत्रणेकस्तरं तु । शिनुवनप्रतिभागमेकं येन कृतं जयतु स रायः ॥ ९७० ॥

अर्थ—जिसका, अवनितल (पीठवंघ) वज्रसरीखा है, जिसका ईपरवाग्भार नाम है, जिसके उपर सुवर्णमधी कलश हैं तथा तीन लोकमें उपना देने योग्य ऐसा अद्वितीय जिनमंदिर जिसने बनवाया ऐसा चामुंडराय जयवंत वर्ती ॥ ९७०॥

जेणुदिभयथं भुवरिमजक्खितरीट गिक्रिणजळघोया । सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ९७१ ॥ येनोद्भितक्तम्भोपरिमयक्षतिरीटाप्रकिरणजळघोतौ । सिद्धानां शुद्धपादौ स रायो गोम्मटो जयतु ॥ ९७१ ॥

अर्थ-जिसने नैत्यालयमें खड़े किये हुए खंभके जपर स्थित जो यक्षके आकार हैं.

उनके मुकुरके बागेके भागकी किरणोंरूप जरुते सिद्धपरमेष्टियोंके आस्मप्रदेशोंके आकार-रूप शुद्ध चरण धोये हैं ऐसा चानंडराय जयकी पाओ॥ भाषार्थ—चैत्यालयमें खंभ बहुत ऊंचा बना हुआ है उसके ऊपर यक्षकी मूर्ति है उसके मुकुरमें प्रकाशवन्त रत्न लगे हुए हैं॥ ९७१॥

भव अंतिम भार्शार्वाद देते हुए अपने समाचारोंको पूर्ण करते हैं;— ·
गोम्मटसुत्तिहृहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी ।
सो राओ चिरकारुं णामेण य वीरमत्तंडी ॥ ९७२ ॥

गोन्मटसूत्रलेखने गोन्मटरायेन या कृता देशी । स रायः चिरकालं नामा च चीरनार्तण्डी ॥ ९७२ ॥

अर्थ—गोन्नटसारप्रंथके गायास्त्र लिखनेके सनय गोन्नटरायने जो देशीभाषा अर्थात् कर्णाटक दृष्टि बनाई हे वह वीरमार्तण्ड नानसे प्रसिद्ध चानुंडराय बहुत कालतक जयवंत प्रवर्ती ॥ ९७२ ॥ इसप्रकार श्रीनिमिचन्द्राचार्यने इस श्रंथके होनेने अपने सनाचार जिसमें कहे हें सो ग्रंथप्रशस्ति सनाम हुई ॥

इति संक्षिप्त भाषाटीका सहित कमेकाण्ड समात हुआ।

